#### प्रकाशक

### मोतोलाल वेंगानी चेरिटेवल ट्रस्ट,

१/४ सी, खगेन्द्र चटजी रोड,

काशीपुर, कलकत्ता-२

o

प्रमन्धक

### आदर्श साहित्य संव

चृरु (राजस्थान)

० जैन दर्शन प्रन्थमाला

५ वॉं पूष्प

सुद्रक

रेफिल आर्ट प्रेस,

३१, बहतल्ला स्ट्रीट,

कत्तकता-७

۸

मथम सस्करण

8000

٥

मृत्य

दस रुपए

٥

पवन्त्र सपादक · छगनलाल शास्त्री

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

( आचार्यश्री तुलसी द्वारा रचित 'जैन सिद्धान्त दोपिका' और 'सिक्षु न्याय कपिका' का संयुक्त अध्ययन )

## ः समर्पणः

बीजात्मा और फ्लात्मा के रूप में जिनका ऐक्य सदा अव्यवच्छिन्न एहा, उन परम पूजनीय श्री कालूगणी और आचार्य श्री तुर्वंसी

।\ || || || || ·····-------------------|

## अपनी बाते

'जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व' जो है, वह आचार्य श्री तुलसी द्वारा विरचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' और 'भितु न्याय कर्णिका' का समग्र अध्ययन है। दस वर्ष पहले उक्त दोनो अन्यो की टीका लिखने का अव्यक्त सा चिन्तन चल रहा था। कुछ मुनिवरों ने सरकृत में टीका लिखने का मुक्ताव दिया और कुछ एक ने हिन्दी में। आखिर पुरानी परम्परा छोड़ी कैसे जा सकती है। जैन लेखक सदा युग की जन-भाषा के साथ रहे हैं। मैंने भाषा की दृष्टि से हिन्दी को ही चुना। शेष प्रश्न रहा शैली का। एक सूत्र और उसकी टीका—यह चिरतन शैली है। विषय की विमागशः जानकारी के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। मैं इनका अध्ययन समग्र दृष्टि से चाहता था। इसलिए मैंने उस विमक्त शैली का परित्याग कर समग्रता की शैली को स्वीकार किया। दृसरे-दूसरे अनिवार्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण में इसकी माषा और प्रवाह का निर्वाह नहीं कर सका हूँ तथा विषय के अनुरूप मैंने भाषा को बदला भी है, इसलिए माषा की विचित्रता प्रश्न नहीं बतेगी। विषय की लम्बाई के कारण भावों को एकड़ने में कठिनाई न हो, इस दृष्टि से कहीं कहीं पुनविक्तरों भी की है, पर मेरा विश्वास है कि वे जिज्ञासु पाठकों को नहीं खलेंगी।

प्रस्तुत पुस्तक के पाँच खण्ड और ३१ श्रध्याय हैं। इनमें उक्त दोनों प्रन्थों का सार है और कुछ विषय श्रितिरक्त भी हैं। पहला खएड जैन कर्त्व-शान की प्राग् ऐतिहासिक श्रीर ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि जानने के लिए हैं। श्रगले खण्डों में कमशः शान, प्रमाण, तत्व और श्राचार की मीमावा है। श्रिहिंसा जैनधर्म का प्रायाभूत तत्व है। फिर भी इसमें उसकी विशद चर्चा इसलिए नहीं की है कि मैं 'श्रिहिंसा तत्व दर्शन' में उसकी चर्चा विस्तार से कर चुका हूँ। जैन योग पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने का विचार चल रहा है और जैन-साधना-पद्धित का क्रम 'विजय यात्रा' में श्रा चुका है, इसलिए प्रस्तुत मन्थ में उक्त विषयों का लम्बा विवरण नहीं मिलेगा। फिर भी जैन दर्शन की

#### [घ]

रूपरेखा जानने के लिए पाठक के मन में जो सामान्य जिज्ञासा होती है, उसका योड़ा सा समाधान हो सकेगा।

श्राचार्य श्री का मार्ग-दर्शन श्रीर प्रेरणा मुक्ते सहज सुलम रही है, इसे में श्रपना जनमित सैमाग्य ही मानता हूँ। इत्तजता-श्रापन में उसकी अनुभृति को व्यक्त कर सक्—ऐसा मुक्ते नहीं लगता। इसमें प्रयुक्त श्रन्थों के उद्धरण श्रादि लिखने में मुनि श्री शुमकरणाजी श्रीर मुनि श्री श्रीचन्दजी का भी मुक्ते सहयोग मिला है। मुनि श्री शुलहराजजी का तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। में केवल रफ कापी का श्रीधकारी हूँ, शेष सारा कार्य उनका है। इसके लिखने में मेरी सफलता का अर्थाश उन्हीं का दाय है। जिन जिन पुस्तकों, पत्रों व लेखकों का सहयोग मिला है, उन सबका श्रामार मान लेता हूँ श्रीर में चाहता हूँ कि प्रस्तुत प्रन्थ जैन दर्शन के श्रालोक की पहली किरण वने श्रीर शेष सहस्र किरणों की प्रतीचा सद्या पूर्ण हो।

स० २०१६, मिति वैशाख शुक्का त्रयोदशी श्री जैन श्वेताम्यर तेरापन्यी महासमा-भवन, कलकत्ता-१

---मुनि नथमल

#### प्रज्ञापना

जैन दर्शन जीवन शुद्धि का दर्शन है। राग-द्रेष स्नादि वाह्य शत्रु, जो स्नात्मा को पराभूत करने के लिए दिन रात कमर कसे ऋड़े रहते हैं, से जूकने के लिए यह एक स्नमोघ स्नस्त्र है। जीवन-शुद्धि के पथ पर स्नागे वढने की स्नाकाचा रखनेवाले पथिको के लिए यह एक दिव्य पायेय है। यही कारण है, जैन दर्शन जानने का स्त्रर्थ है—स्नात्म मार्जन के विधि-क्रम की जानना, स्नात्म चर्या की यथार्थ पद्धित को समकना।

जैन जगत् के महान् अधिनेता, ज्ञान और साधना के अप्रतिम धनी,
महामहिम आचार्य श्री तुलसी के अन्तेवासी सुनि श्री नथमलजी द्वारा लिखा
प्रस्तुत ग्रन्थ जैन दर्शन के मूलभूत तत्त्वों को अखन्त प्राञ्जल एव प्रभावक रूप मे
सुहमता के साथ निरूपित करनेवाली एक अद्मुत कृति है। यह जनवन्य
आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' और 'मिन्नु न्याय कर्णिका'
के सयुक्त अनुशीलन पर आधारित है।

मुनि श्री ने इसमे जैन दर्शन के प्रत्येक ग्रग का तलस्पर्शी विवेचन करते हुए अत्यन्त स्पष्ट एव वोधगम्य रूप में उसे प्रस्तुत किया है। 'जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व' निःसन्देह दार्शनिक जगत् के लिए मुनि श्री की एक अप्रतिम देन है।

श्री तेरापथ द्विशताब्दी समारोह के अभिनन्दन में इस महत्वपूर्ण प्रन्थ के प्रकाशन का दायित्व मोतीलाल वेंगानी चेरिटेवल ट्रस्ट, कलकत्ता ने स्त्रीकार किया, यह अत्यन्त प्रसन्तता का विषय है।

जैन धर्म एव दर्शन सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन, जनवन्य आचार्य श्री सुलसी द्वारा सम्प्रवर्तित ऋसुवत आन्दोलन के नैतिक जार्रातमृतक आदरों का प्रचार एवं प्रसार ट्रस्ट के उद्देश्यों में से मुख्य हैं। प्रस्तुत अन्य के प्रवाशन द्वारा ट्रस्ट ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति का जो प्रशस्त करम उठाया है, वह सर्वेधा समिनन्दनीय है।

#### [ 뒥 ]

लोन-जीवन में सद्जान के संचार, जन-जन में नैतिक अध्युदय की प्रेरणां तया जन-तेना का उद्देश्य लिये चलने वाले इस ट्रस्ट के संस्थापन द्वारा समाज के उत्साही युनक श्री हनुमानमलजी वेंगानी ने समाज के साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के समज एक अनुकरणीय कदम रखा है। इसके लिए उन्हें सादर धन्यवाद है।

श्राध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान के अनुषम स्रोत इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन के प्रान्य का उत्तरदायित्व ब्रहण कर आदर्श साहित्य संघ, जो सत्साहित्य के प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार का ध्येय लिये कार्य करता आ रहा है, अस्विक प्रयन्नता अनुभव करता है।

'जेन-दर्शन के मौलिक तन्त्व' का यह पहला माग है, जिसमें जैन परम्परा के इति रूत, जेन-दर्शन के ज्ञान एव प्रमाण भाग का यौक्तिक तथा हृद्यग्राही निमेचन है।

त्राशा है, पाठक इससे आत्म-दर्शन की स्पूर्त्त प्रेरणा एव सुगम पथ प्राप्त वरंगे।

> जयचन्दलाल दफ्तरी व्यवस्थापक आदर्श साहित्य संघ

नस्त्रारग्रहर ( राजस्थान ) नामाद सुना ६, २०१७

# मंगलाचरणम् (१)

स्याद्वादिसिन्धोर्नयनीरदाना— मादेरथानादिगतान्वयानाम् । श्रीवदुर्धमानस्य जिनस्य शस्या वाणीं वरेण्या वरदा स्मरामि ॥ (२)

परीक्षकाणा प्रवरी महात्मा, भिक्षदिदसुर्नयवर्त्म नित्यम् । औत्पित्तिकीं बुद्धिमुपाददानी, वैश्वदासिद्ध्ये भवताद् मतेमें ॥ (३) सुमहता कृतिमाज्य पराकृति.

(३) सुमहता कृतिमान्य पराकृति, ग्रवित नाम जनोऽन्यकृती कृती । एकृतिनस्तुल्तीग्राणिको हि ते, विवधतारिह् मां प्रयत्ने हिते ॥

# विषयानुक्रमणिका

## पहला खण्ड

| १ जैन सस्कृत का प्राग् ऐतिहासिक काल | 8           |
|-------------------------------------|-------------|
| २ ऐतिहासिक काल                      | 38          |
| ३ जैन-साहित्य                       | યુદ         |
| ४ जैन धर्म का समाज पर प्रमान        | 308         |
| ५ सप-व्यवस्था श्रीर चर्या           | १३५         |
| दूसरा खण्ड                          |             |
| ६ जान क्या है ?                     | १५१         |
| ७. मनोविज्ञान                       | १८६         |
| तोसरा खण्ड                          |             |
| ⊏ पैन_न्याय                         | २२१         |
| ्रः भ्रमाप                          | २४१         |
| १०. प्रत्यन्न प्रमाण                | र६१         |
| ११ परोच प्रमाण                      | २७७         |
| १२ थाराम प्रमास                     | २६५         |
| _१३: स्याहाद                        | ३१३         |
| १८ नपत्राह                          | ३५१         |
| १५- नित्तेष                         | λοέ         |
| १६- लग                              | 30Y         |
| १७ कार्यकारमनाद                     | <b></b>     |
| परिशिष्ट                            |             |
| ६ टिप्परियां                        | <b>Y</b> 23 |
| २ः ीनागम-सूर                        | YEX         |
| ३ वैनारम-परिमाण                     | <b>ሃ</b> ξሂ |
| ३० हैन दार्रोनिक श्रीर दनकी कृतियाँ | પૂર્        |
| ५. परिमापित शन्द-सीम                | ધ્રર        |

0

# प ह ला ख ग ड

## जैन संस्कृति का प्राग् ऐतिहासिक काल

सामूहिक परिवर्तन
कुलकर-व्यवस्था
विवाह-पद्धति
साद्य-समस्या का समाधान
अध्ययन और विकास
राज्य-तन्त्र और दण्डनीति
धर्मतीर्थ-प्रवर्तन
साम्राज्य-तिप्ता और युद्ध का प्रारम्भ
क्षमा
विनय
अनासक्त योग
श्रामण्य की और
ऋषभदेव के पश्चाव्
सीराप्ट की आध्यात्मक चेतन।

#### सामूहिक परिवर्तन

विश्व के कई भागों में काल की अपेचा से जो मार्मूहिंक परिवर्तन हीता है उसे 'क्रम-हासवाद' या 'क्रम-विकासवाद' कहा जाता है । 'क्रेम के परिवर्तन से कभी जन्नति और कभी अवनित हुआ करती है। उस काल के सुख्यतया दो भाग होते हैं — अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी।

अनसर्पिणी में नर्था, गन्ध, रस, स्पर्ध, संहनन, संस्थान, आयुष्य, शरीर, सुख आदि पदार्थों की क्रमशः अननित होती है।

उत्पर्पिया में उक्त पदार्थों की क्रमशः उन्नति होती है। पर वह अवनति और उन्नित समूहापेचा से है, ज्यक्ति की त्रपेचा से नहीं।

अवसिंपंणी की चरम सीमा ही उत्सिंपंणी का प्रारम्म है और उत्सिंपंणी का अन्त अवसिंपंणी का जन्म है। क्रमशः यह काल-चक्र चलता रहता है। प्रत्येक अवसिंपंणी और उत्सिंपंणी के छह-छह माग होते हैं:—

- (१) एकान्त-सुषमा
- (२) सुषमा
- (३) सुपम-दुःषमा
- (४) दुःषम-सुषमा
- (५) दुःषमा
- (६) दुःपम-दुःपमा

ये छह अनसर्पिणी के विभाग हैं। उत्सर्पिणी के छह विभाग इस व्यति-कम से होते हैं:—

- (१) दुःपम-दुःपमा
- (२) दुःषमा
- (३) दुःपम-सुपमा
- (Y) सुपम-दुःपमा
- (५) सुपमा

1

(६) एकान्त-सुपमा

त्राज हम श्रवसर्पिणी के पाचवें पर्व--हु:पमा में जी रहे हैं । हमारे युग का जीवनकम एकान्त-सुपमा से शुरू होता है। छस समय भूमि द्वितव थी। वर्ग्यः गन्ध, रस और स्पर्श ग्रलन्त मनोत्र थे। मिट्टी का मिठास श्राज की चीनी से अनन्त-गुणा अधिक था। कर्म-भूमि थी किन्तु अभी कर्म-युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था। पदार्थ अति क्रिक्ष थे, इसलिए उस जमाने के लोग तीन दिन से थोड़ी-सी वनस्पति खाते और तृत हो जाते । खाद्य पदार्थ श्रप्राकृतिक नही थे। विकार बहुत कम थे, इसलिए उनका जीवन-काल बहुत लम्बा होता था। वे तीन पल्य तक जीते थे। अकाल मृत्यु कमी नही होती थी। वातावरण की अल्लान अनुकूलताथी। उनका शरीर तीन कोस ऊँचा होताथा। वे समाव से शान्त और सन्तुष्ट होते थे। यह चार कोड़ सागर का एकान्त बुखमय काल-विभाग वीत गया। तीन कोहाकोड़ सागर का दूसरा दुखमय भाग शुरू हुआ । इसमें मोजन दो दिन से होने लगा। जीवन-काल दो पल्य का हो गया और शरीर की ऊँचाई दो कोस की रह गई। इनकी कमी का कारण था भृमि ग्रौर पदार्थों की ख़िम्धता की कमी । काल ग्रीर न्नारो बढ़ा । तीसरे सुख-दुखमय काल-विमाग में श्रीर कमी आ गई। एक दिन से मोजन होने लगा। जीवन का काल-मान एक पल्य ही गया ऋौर शरीर की ऊँचाई एक कीस की हो गई। इस युग की काल-मर्यादा थी एक कोडाकोड़ सागर। इसके अन्तिम चरण में पदायाँ की कित्यता में बहुत कमी हुई। सहज नियमन टूटने लगे, तब कृत्रिम व्यवस्था आई और इसी दौरान में कुलकर-व्यवस्था को जन्म मिला।

यह कर्म-युग के शेशव-काल की कहानी है। समाज सगठन अभी हुआ नहीं था। योगलिक व्यवस्था चल रही थी, एक जोड़ा ही सब कुछ होता था। न कुल घा, न वर्ग और न जाित। समाज और राज्य की वात वहुत दूर थी। जन-संख्या कम थी। माता-पिता की मीत से दो या तीन मास पहले एक युगछ जन्म लेता, वही दम्पति होता। विवाह-सस्था का उत्य नहीं हुआ था। जीवन की आतर्यक्लाए बहुत सीमित थीं। न खेती होती थी, न कपड़ा बनता था गार न मकान बनते थे, उनके मोजन, वस्त्र और निवास के साधन कल्प- इसे थे, श्रगर और आपोर-प्रमोद, विद्या, क्ला और विज्ञान का कोई नाम

नहीं जानता था। न कोई वाहन था ऋौर न कोई यात्री। गान वसे नहीं थे। न कोई खामी था ऋौर न कोई सेवक। शासक और शासित मी नहीं थे। न कोई शोषक था और न कोई शोषित। पति-पत्नी या जन्य-जनक के सिवा सम्बन्ध जैसी कोई वस्तु ही नहीं थी।

धर्म और उसके प्रचारक भी नहीं थे, उस समय के लोग सहज धर्म के अधिकारी और शान्त-खमान वाले थे। चुगली, निन्दा, आरोप जैसे मनोभान जन्मे ही नहीं थे। हीनता और उत्कर्ष की भावनाए भी उत्तन्न नहीं हुई थीं। लड़ने कगड़ने की मानसिक प्रन्थियों भी नहीं बनी थीं। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों से अनजान थे।

ऋब्रह्मचर्य सीमित था, मारकाट और हत्या नहीं होती थी। न संब्रह था, न चोरी और न असत्य। वे सदा सहज आनन्द और शान्ति में लीन रहते थे।

काल-चक्र का पहला भाग ( अर ) बीता । दूसरा और तीसरा भी लगभग बीत गया।

सहज समृद्धि का क्रिमक हास होने लगा। भूमि का रस चीनी से अप्रनन्त-गुणा मीठा था, वह कम होने लगा। उसके वर्ण, गन्ध और स्पर्श की श्रेष्ठता भी कम हुई।

युगल मनुष्यों के शरीर का परिमाण भी घटना गया। तीन, दो और एक दिन के बाद भोजन करने की परम्परा भी टूटने लगी। कल्प-वृद्धों की शक्ति भी चीण हो चली।

यह यौगलिक व्यवस्था के ऋन्तिम दिनो की कहानी है। कुलकर-व्यवस्था

असख्य वर्षों के बाद नए युग का आरस्भ हुआ। योगलिक व्यवस्था धीरे-धीरे टूटने लगी। दूसरी कोई व्यवस्था अभी जन्म नहीं पाई। तंक्रान्ति-काल चल रहा था। एक ओर आवश्यकता-पूर्ति के साधन कम हुए तो दूसरी ओर जन-संख्या और जीवन की आवश्यकताएं कुछ वहीं। इस स्थिति में आपनी संघर्ष और लूट-खसोट होने लगी। परिस्थिति की विवशता ने चृना, जान्ति, सौम्य आदि सहज गुखो में परिवर्तन ला दिया | अपराधी मनोवृत्ति का बीज अंक्ररित होने लगा ।

श्रपराघ और श्रव्यवस्था ने उन्हें एक नई ट्यवस्था के निर्माण की प्रेरणा दी। उसके फलस्वरम 'कुल' व्यवस्था का विकात हुआ। लोग 'कुल' के रूप में संगठित होकर रहने लगे। उन कुलों का एक मुखिया होता, वह उनकर कहलाता। उसे दण्ड देने का अधिकार होता। वह अब कुलों की व्यवस्था करता, उनकी मुनिधाओं का ब्यान रखता और लूट-खसोट पर नियन्त्रण रखता—यह शासन-जन्न का ही आदि रूप था। सात था चौदह मुलकर आए। उनके शासन-काल में तीन नीतियों का मवर्तन हुआ। सबसे पहले "हाकार" नीति का प्रयोग हुआ। आगे चलकर वह असफल हो गई तब "माकार" नीति का प्रयोग चला। उसके श्रसफल होने पर "धिकार" नीति इली।

वस युग के मनुष्य ऋति मात्र ऋतु, मर्यादा-प्रिय ऋीर स्वय शासित थे। खेद-ग्रदर्शन, निषेघ और तिरस्कार-चे मृत्यु दण्ड से ऋषिक होते।

मनुष्य प्रकृति से पूरा भला ही नहीं होता और पूरा दुरा ही नहीं होता । उसमें मलाई और दुराई दोनों के बीज होते हैं। परिस्थित का योग पा वे अकुरित हो उठते हैं। देश, काल, पुरुषार्थ, कर्म और नियति की सह-स्थिति का नाम है परिस्थिति। वह व्यक्ति की स्वमाव गत वृत्तियों की उत्तेजना का हेतु बनती है। उससे प्रमावित व्यक्ति दुरा या मला बन जाता है।

जीवन की आवश्यकताए कम थी, उसके निर्वाह के साधन मुलम ये। उस समय मनुष्य की सम्रह करने और दूसरी द्वारा ऋषिकृत वस्तु को हड्णने की वात नहीं स्की। इनके बीज उसमे थे, पर उन्हें श्रंकृरित होने का अवसर नहीं मिला।

ज्यों ही जीवन की थोड़ी आवश्यकताए वहीं, उसके निर्वाह के साधन कुछ तुर्लम हुए कि लोगों में उन्ह और अपहरण की मावना उमर आहें। जब तक लोग स्वय शासित थे, तब तक वाहर का शासन नहीं था। ज्यों ज्यों स्वगत-शासन स्टता गया, खींन्यों वाहरी शासन बद्दता गया—यह कार्व-कारणवाद और एक के चले जाने पर दूसरे के विकसित होने की कहानी है।

#### विवाह-पद्धति

नामि अन्तिम कुलकर थे। उनकी पत्नी का नाम था— 'महदेवा'। उनके पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया 'उसम' या 'ऋषम'। इनका शैशव बदलते हुए युग का प्रतीक था। युगल के एक साथजन्म लेने और मरने की सहज-ज्यवस्था भी शिथिल हो गई। उन्हीं दिनो एक युगल जन्मा, थोड़े समय बाद पुष्प चल बसा। स्त्री अकेली रह गई। इधर ऋषम युवा हो गए। उनने परम्परा के अतिरिक्त उस कन्या को स्वयं व्याहा—यहीं से विवाह-पद्धति का उदय हुआ। इसके बाद लोग अपनी सहोदरी के सिवा भी दूसरी कन्याओं से विवाह करने लगे।

समय ने करवट ली । त्रावश्यकता-पूर्ति के साधन सुलम नहीं रहे। यौगिलिकों में क्रोघ, त्र्यमिमान, माया त्रीर लोम वढ़ने लगे। हाकार, माकार क्रीर धिकार-नीतियों का उल्लंघन होने लगा। समर्थ शासक की माग हुई।

कुलकर व्यवस्था का अन्त हुआ। ऋपभ पहले राजा वने। उन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया। गाँवों और नगरों का निर्माण हुआ। लोग अरण्य-वास से हट भवन-वासी वन गए। ऋषम की क्रान्तिकारी और जन्म-जात प्रतिमा से लोग नए युग के निर्माण की ओर चल पड़े।

श्रृपमदेव ने उम्र, भोग, राजन्य और चत्रिय—ये चार वर्ग स्थापित किए। श्रारचक वर्ग 'उम्र' कहलाया। मत्री श्रादि शासन को चलाने वाले 'भोग', राजा के समस्थिति के लोग 'राजन्य' श्रौर शेष 'चत्रिय' कहलाए।

#### खाद्य-समस्या का समाधान

कुलकर युग में लोगों की मोजन-सामग्री थी—कन्द, मूल, पत्र, पुष्प और फल । वढ़ती हुई जन-सख्या के लिए कन्द आदि पर्यात नहीं रहे और वन-सामी लोग यह-सामी होने लगे। तब अनाज खाना सीखा। वे पकाना नहीं जानते थे और न उनके पास पकाने का कोई साधन था। वे कचा अनाज खाते थे। समय वदला। कचा अनाज दुष्पाच्य हो गया। लोग अप्रमदेव के पास पहुँचे और अपनी समस्या का उनसे समाधान मागा। ऋपमदेव ने अनाज को हाथों से विसकर खाने की सलाह दी। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ

समय बाद वह विधि भी असफल होने लगी। अधमदेव अगिन की वात जानते थे। किन्तु वह काल एकान्त क्लिय था। वैसे काल में अपिन छत्पन्न हो नहीं सकती। एकान्त किया और एकान्त रुख--दोनो काल अग्नि की उत्पत्ति के योग्य नहीं होते। समय के चरण ऋगो बढे। काल स्त्रिध-रूच् बना तव वृक्षों की टक्स से अभिन उत्पन्न हुई, वह फैली । बन जलने लगे । लोगों ने उस अपूर्व वस्त को देखा और उसकी सूचना ऋपभदेव को दी। उनने पात्र-निर्माण श्रीर पाक्र-विद्या सिखाई । खाद्य-समस्या का समाधान हो गया ।

#### अध्ययन और विकास

राजा ऋषमदेव ने ऋषने ज्येष्ठ पुत्र मरत को ७२ कलाएं सिखाई । वाहुवली को प्राणी की लक्षण-निवा का उपदेश दिया। वडी पुत्री ब्राक्षी को १८ लिपियी श्रोग सुन्दरी को गणित का श्रध्ययन कराया । धनुवेद, श्रर्थ-शास्त्र, चिकित्सा, कीटा-विधि ग्रादि श्रादि का प्रवर्तन कर लोगों को सञ्यवस्थित और सुसस्कृत वना दिया ।

अभि की उत्पत्ति ने विकास का स्रोत खोल दिया। पात्र, अीजार, वस्त्र, चिन श्रीटि-म्राटि शिल्प का जन्म हुम्रा । अन्त-पाक के लिए पात्र-निर्माण त्रावश्यनं हुत्रा। कृपि, गृह-निर्माण आदि के लिए औलार आवश्यक थे, इमलिए लोहकार णिल्प का आरम्भ हुआ। वस्त्र-वृत्त्वो की कमी ने वस्त्र-शिल्म र्श्वार गृहाकार कल्प वृत्तों की कमी ने गृह-शिल्प की जन्म दिया।

नय, केरा त्यादि काटने के लिए नापित-शिल्प ( चौर-कर्म ) का प्रवर्तन हुआ। इन पाची शिल्सों की प्रवर्तन श्रिक्ष की उत्त्पत्ति के बाद हुआ।

कृषिकार, ब्यापारी ऋीर रक्तक वर्ग भी ऋक्ति की उत्पत्ति के बाद बने। कड़ा जा मक्ता है—प्रति ने कृषि के उपकरण, आयात-निर्यात के साधन र्यार यात्र गान्नी की पत्म दे मानव के भाग्य की बदल दिया? ।

पदार्थ बढे, तत्र परिप्रकृ में ममता बटी, क्याह होने लगा। कोडिस्थिक मना भी नदार । लोनंपणा श्रीर धनेपणा के मान जाग उठे। राज्यतत्र और दण्डनीति

इन्टिन्यस्या में तीन दरद-नीतिया प्रचलित हुई। पहले दुलकर

विमलवाहन के समय में 'हाकार' नीति का प्रयोग हुआ। उस समय के मनुष्य स्वय अनुशासित और लङाशील थे। "हा ! त्ने यह क्या किया," ऐमा कहना गुरुतर दण्ड था।

दूसरे कुलकर चत्तुष्मान् के समय भी यही नीति चली।

तीसरे और चौथे—यशस्त्री और अभिचन्द्र कुलकर के समय में छोटे अपराध के लिए 'हाकार' और बड़े अपराध के लिए 'माकार' (मत करो ) नीति का प्रयोग किया गया।

पांचवें, छठे और सातवें — प्रश्लेणि, मरुदेव और नामि कुलकर के समय में 'धिकार' नीति और चली । छोटे अपराध के लिए 'हाकार,' मध्यम अपराध के लिए 'माकार' और बढ़े अपराध के लिए 'धिकार' नीति का प्रयोग किया गया।

अभी नाभि का नेतृत्व चल ही रहा था। युगलो को जो कल्पवृद्धों से प्रकृति-सिद्ध भोजन मिलता था, वह अपर्याप्त हो गया। जो युगल शान्त और प्रसन्न थे, उनमें कोध का उदय होने लगा। आपस में लड़ने-कगड़ने लगे। 'धिकार' नीति का उल्लघन होने लगा। जिन युगलो ने कोध, लड़ाई जैसी स्थितिया न कभी देखी और न कभी सुनी—ने इन स्थितियो से धनड़ा गए। वे मिले और ऋषभकुमार के पास पहुँचे और मर्यादा के उल्लघन से उत्पन्न स्थिति का निवेदन किया। ऋषभ ने कहा—"इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए राजा की आवश्यकता है।"

राजा भौन होता है १--- युगलों ने पूछा।

ऋषम ने राजा का कार्य समकाया । शक्ति के केन्द्रीकरण की करणना उन्हें दी । युगली ने कहा---"हम मे स्त्राप सर्वाधिक समर्थ हैं। स्त्राप ही हमारे राजा वनें।"

च्युपमकुमार वोले—"आप मेरे पिता नामि के पात जाइचे, उनने राजा की याचना कीजिए । वे आपको राजा देंगे।" वे चले, नामि को मारी स्थिति से परिचित कराया। नामि ने ऋषम को उनका राजा घोषित किया। वे प्रसन्न हो लौट गए"।

ऋषम का राज्याभिदेक हुन्ना। उन्होने राज्य-संचालन के लिए नगर

वसाया। वह बहुत विशाल था स्त्रीर उसका निर्माण देवा ने किया था। उसका नाम रखा विनीता—स्त्रयोध्या। सृपम राजा वने। शेष जनता प्रजा वन गई। वे प्रजा का स्त्रपनी सन्तान की मौंति पालन करने लगे।

त्रप्राधु लोगो पर शासन श्रीर साधु लोगों की सुरज्ञा के लिए उन्होंने त्रपना मन्त्रि-मण्डल वनाया।

चोरी, लूट-खसोट न हो, नागरिक जीवन व्यवस्थित रहे—इसके लिए जन्होंने ब्रारचक दल स्थापित किया।

राज्य की शक्ति को कोई चुनौती न दे सके, इसलिए उन्होंने चतुरग सेना और सेनापितयों की व्यवस्था की ।

साम, दाम, भेद स्त्रीर दण्ड-नीति का प्रवर्तन किया"।

परिमाण-थोडे समय के लिए नजरवन्द करना-क्रोधपृर्ग शब्दों में अपराधी को "वहीं वैठ जाओ" का आवेश देना।

मण्डल-चन्ध---नजरवन्द करना----नियमित चेत्र से बाहर जाने का त्रादेश देना।

चारक-केद में डालना। छविच्छेद-हाथ-पेर स्त्रादि काटना ।

ये चार दण्ड भरत के समय में चले । दूसरी मान्यता के अनुसार इनमें से पहले दो ऋषम के समय में चले और ऋन्तिम दो भरत के समय ।

अन्नावश्यक निर्युक्ति (गाथा २१७, २१८) के अनुसार वन्ध—( वेडी का प्रयोग) और घात—( डडे का प्रयोग) ऋषभ के राज्य में प्रवृत्त हुए तथा मृत्यु-दण्ड मरत के राज्य में चला।

औषध को व्याधि का प्रतिकार माना जाता है—वैसे दण्ड अपराध का प्रतिकार माना जाने लगा १० । इन नीतियों में राज्यतन्त्र जमने लगा और अधिकारी चार मागों में वट गए। आरच्छक-वर्ग के सदस्य 'जम्र', मन्त्रि-परिपद् के सवस्य 'मोग', परामर्शदात्री समिति के सदस्य या प्रान्तीय प्रतिनिधि 'राजन्य' और शेप कर्मचारी 'चत्रिय' कहलाए १०।

ऋपम ने ऋपने ज्येष्ठ पुत्र मरत को ऋपना चत्तराधिकारी चुना । यह क्रम राज्यतन्त्र का श्रंग वन गया । यह युगों तक विकसित होता रहा ।

#### धर्म-तीर्थ-प्रवर्तन

कर्त्तव्य बुद्धि से लोक व्यवस्था का प्रवर्तन कर ऋषमदेव राज्य करने लगे | बहुत लम्बे समय तक वे राजा रहे | जीवन के अन्तिम भाग में राज्य खाग कर वे मुनि बने | मोज्व-धर्म का प्रवर्तन हुआ | यौगलिक काल में ज्ञमा, सन्तीष आदि सहज धर्म ही था | हजार वर्ष की साधना के बाद भगवान ऋषमदेव को कैवल्य-लाम हुआ | साधु-साध्वी आवक-आविका—इन चार तीयों की स्थापना की | मुनि-धर्म के पाच महावत और ग्रहस्थ-धर्म के बारह वर्तों का उपदेश दिया | साधु-साध्वयो का संघ बना, आवक-आविकाए भी बनी |

#### साम्राज्य-तिप्सा और युद्ध का प्रारम्भ

भगवान ऋषभदेव कर्म-युग के पहले राजा थे। अपने सौ पुत्रों को अलग-अलग राज्यों का भार सौप वे मुनि वन गए। सबसे बहुा पुत्र भरत था। वह चक्रवर्ती सम्राट् वनना चाहता था। उसने अपने ६६ भाइयो की अपने त्रधीन करना चाहा। सबके पास बूत मेजे। ६८ माई मिले। स्त्रापस में परामर्श कर भगवान् ऋपमदेव के पास पहुंचे। सारी स्थिति भगवान् के सामने रखी। द्विविधा की भाषा में पूछा-भगवन्। क्या करें १ वड़े भाई से लड़ना नहीं चाहते और अपनी खतन्त्रता को खोना भी नहीं चाहते भाई भरत ललचा गया है। त्र्यापके दिये हए राज्यों को वह वापिस लेना चाहता है। हम उससे लहें तो भ्रात-युद्ध की गलत परम्परा पह जाएगी। विना लड़े राज्य सीप दें तो साम्राज्य का रोग वढ जाएगा। परम पिता। इस द्विविधा से जवारिए। भगवान ने कहा-पुत्रो। तुमने ठीक सोचा। लड्ना भी बुरा है श्रीर क्लीव बनना भी बुरा है। राज्य दो परों वाला पद्मी है। उसका मजबूत । पर युद्ध है। उसकी उड़ान में पहले वेग होता है अन्त में थकान। वेग में से चिनगारियाँ चललती हैं। चडाने वाले लोग चनसे जल जाते हैं। चडने वाला चलता-चलता थक जाता है। शेष रहती है निराशा और अनुताप। पुत्रों! तुम्हारी समक सही है। युद्ध बुरा है-विजेता के लिए भी श्रीर पराजित के लिए भी। पराजित अपनी सत्ता को गवा कर पछताता है और विजेता कुछ नहीं पा कर पछ्रवाता है। प्रतिशोध की चिता जलाने वाला उसमें

स्वय न जले — यह कभी नहीं होता। राज्य रूपी पच्ची का दूसरा पर दुर्घल है। वह है कायरता। मैं तुम्हें कायर बनने की सलाह भी कैसे दे सकता हूँ? पुत्रों। मैं तुम्हें ऐसा राज्य देना चाहता हूँ, जिसके साथ लडाई ब्रीर कायरता की कडियाँ जुडी हुई नहीं हैं।

भगवान् की आश्वासन भरी वाणी सुन वे सारे के सारे खुशी से म्मूम उठे।
आशा-भरी दृष्टि से एक टक मगवान् की आर देखने लगे। मगवान् की भावना
को वे नहीं पकड सके। भौतिक जगत् की सत्ता और अधिकारों से परे कोई
राज्य हो सकता है—यह जनकी कल्पना मे नहीं समाया। जनकी किसी
विचित्र भू-खण्ड को पाने की लालमा तीन हो उठी। भगवान् इसीलिए तो
भगवान् थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। उत्सर्ग की चरम रेखा पर पहुँचने
वाले ही भगवान् वनते हैं। सगह के चरम विन्दु पर पहुँच कोई मगवान् बना
हो—ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।

भगवान् ने कहा-स्यम का ज्ञेत्र निर्वाध राज्य है। इसे लो। न तुम्हें कोई अधीन करने आयेगा और न वहाँ युद्ध और कायरता का प्रसग है।

पुत्रों ने देखा पिता छन्हे राज्य त्यागने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व कल्पना पर पटाद्मेप हो गया। अकल्पित चित्र सामने आया। आखिर वे भी भगवान के वेटे थे। भगवान के मार्ग-दर्शन का सम्मान किया। राज्य की ल्याग स्वरास्य की ओर चल पढे। इस राज्य की अपनी विशेषताएं हैं। इसे पाने वाला सब कुछ पा जाता है। राज्य की मोहकता तब तक रहती है, जब तक व्यक्ति स्व-राज्य की सीमा मे नहीं चला आता। एक सबम के बिना व्यक्ति मय कुछ पाना चाहता है। सबम के आने पर कुछ भी पाए विना सब कुछ पाने की कामना नष्ट हो जाती है।

लाग शिनशाली अल है। इसका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं है। भरत का आकामक दिल पमील गया। वह दीडा-दीडा आया। श्रपनी भूल पर पछताला हुआ। भादयों ते लगा मागी। स्त्रतन्त्रता पूर्वक अपना-श्रपना राज्य सम्हालने को महा। हिन्सु वे अब राज्य-लोभी सम्राट् भरत के भाई नहीं रहे थे। वे स्वित्यन, जना के भाई वन चुके थे। मग्त का भ्रातृ प्रेम अब उन्हे नहीं सम्बन्धा गका। ये उत्तरी लालची आँखों को देख चुके थे। इसलिए उसकी गीली आँखो का उन पर कोई असर नहीं हुआ। भरत हाथ मलते हुए घर लौट गया।

साम्राज्यवाद एक मानसिक प्यास है। वह जमरने के बाद सहसा नहीं बुक्तती। भरत ने एक-एक कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। बाहुविल को जसने नहीं छुआ। अक्षानवें माइयों के राज्य-त्याग को वह अब भी नहीं भूला था। अन्तर्द्रेन्द चलता रहा। एकछत्र राज्य का सपना पूरा नहीं हुआ। असंयम का जगत् ही ऐसा है, जहाँ सब कुछ पाने पर भी व्यक्ति को अकिञ्चनता की अनुभूति होने लगती है।

#### क्षमा

दूत के मृद्द से भरत का सन्देश सुन वाहुविल की शृकुटि तन गई। दवा हुआ रोष एभर आया। कापते ओठों से कहा—दृत। भरत अब भी भूखा है १ अपने अधानवें सगे भाइयो का राज्य हडण कर भी तृत नहीं बना। हाय! यह कैसी हीन मनोदशा है। साम्राज्यवादी के लिए निषेष जैसा कुछ होता ही नहीं। मेरा बाहु-चल किससे कम है १ क्या में दूसरे राज्यों को नहीं हड़ए सकता १ किन्तु यह मानवता का अपमान व शक्ति का दुरुपयोग और व्यवस्था का मग है। मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। व्यवस्था के प्रवर्तक हमारे पिता हैं। उनके पुत्रों को एसे तोड़ने में लब्जा का अनुमव होना चाहिए। शक्ति का प्राधान्य पशु-जगत् का चिह्न है। मानव-जगत् में विवेक का प्राधान्य होना चाहिए। शक्ति का सिद्धान्त पनपा तो वसों और वृद्धों का क्या बनेगा १ युवक उन्हें चट कर जाएगे। रोगी, दुर्बल और अपग के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा। फिर तो यह सारा विश्व रोद्र वन जाएगा। क्रूरता के साथी हैं, ज्वाला-स्कुलिंग, ताप और धर्वनाश। क्या मेरा माई अभी-अभी समूचे जगत् को सर्वनाश की ओर ढकेलना चाहता है १ आक्रमण एक उन्माद है। अपकान्ता उससे वेमान हो दूसरों पर टूट पड़ता है।

भरत ने ऐसा ही किया। मैं उसे चुणी साधे देखता रहा। अब उस उन्माद के रोगी का शिकार मैं हूँ। हिंसा से हिंसा की आग नहीं बुक्तवी—यह मैं जानता हूँ। आक्रमण को मैं अभिशाप मानता हूँ। किन्तु आक्रमणकारी को सहूँ—यह मेरी तितिज्ञा से परे है। तितिज्ञा मनुष्य के उदास चरित्र की विशेषता है। किन्तु उसकी भी एक सीमा है। मैंने उसे निभाषा है। वोडने नाला समकता ही नहीं तो श्राखिर जोडने नाला कव तक जोडे ?

भरत की विशाल सेना 'वहली' की सीमा पर पहेंच गई। इधर बाहुविल अपनी छोटी सी सेना सजा आक्रमण को विफल करने आगया। भाई-भाई के वीच युद्ध छिड गया। स्वाभिमान और स्वदेश-रक्षा की भावना से भरी हुई बाहुविल की छोटी सी सेना ने सम्राट की विशाल सेना की भागने के लिए विवश कर दिया। सम्राट के सेनानी ने फिर पूरी तैयारी के साथ त्राक्रमण किया। दुवारा भी सुंह की खानी पड़ी। लम्बे समय तक त्राक्रमण श्रोर बचाव की लडाइया होती रही। श्राखिर दोनों माई सामने श्राखड़े हुए। वादात्म्य ऋषां पर छा गया। वकीच के घेरे में दोनों ने ऋपने श्रापको छिपाना चाहा, किन्तु दोनो विवश थे। एक के सामने साम्राज्य के सम्मान का प्रश्न था, दूसरे के सामने स्वाभिमान का । विनय त्र्योर वात्सल्य की मर्यादा को जानते हुए भी रण-सूमि मे उतर ऋाये। दृष्टि-युद्ध, मुधि-युद्ध त्रादि पाच प्रकार के युद्ध निर्णीत हुए । उन सव मे सम्राट् पराजित हुन्त्रा । विजयी हुआ वाहुविल । मरत को छोटे माई से पराजित होना बहुत चुमा । वह त्रावेग को रोक न सका। मर्यादा को तोड़ वाहवलि पर चक का प्रयोग कर डाला। इस अप्रसाशित घटना से बाहुबिल का खून खबल गया। प्रेम का स्रोत एक साथ ही सूख गया। वचाव को भावना से विहीन हाथ छठा तो नारे सन्न रह गए। भुमि और आकाश बाहुविल की विरुदाविलयों से गूज उठे। भरत अपने अविचारित प्रयोग से लिखत हो सिर भुकाए खड़ा रहा। मारे लोग भरत की भृल को मुला देने की प्रार्थना में लग गए।

एक साथ लाखों कण्डों से एक ही खर गूजा—"महान् पिता के पुत्र भी
महान् होते हैं। सम्राट् ने अनुचित किया पर छोटे भाई के हाथ से बड़े भाई की
हत्या और अधिक अनुचित कार्य होगा १ महान् ही चमा कर सकता है।
चमा करने वाला कमो छोटा नहीं होता। महान् पिता के महान् पुत्र। हमे
चमा कीनित, हमारे सम्राट् को चमा कीजिए।" इन लाखों कण्डों की
दिनन्न स्थान्दरियों ने बाहुपित के शीर्य को मार्गान्तरित कर दिया।
बाहुपित ने अपने आपको मम्हाला। महान् पिता की स्मृति ने बेग का

शमन किया। उठा हुन्त्रा हाथ निफल नहीं लौटता। उसका प्रहार भरत पर नहीं हुन्त्रा। वह ऋपने सिर पर लगा। सिर के वाल उखाड़ फैंके ऋौर ऋपने पिता के पथ की ऋोर चल पडा।

#### विनय

बाहुवित के पेर आगे नहीं बढ़े। वे पिता की शरण में चले गए पर उनके पात नहीं गए। अहकार अब भी बच रहा था। पूर्व वीचित छोटे भाइयों को नमस्कार करने की बात याद आते ही उनके पेर कक गए। वे एक वर्ष तक ध्यान चुद्रा में खड़े रहे। विजय और पराजय की रेखाएं अनिगनत होती हैं। असतीप पर विजय पाने वाले वाहुवित अह से पराजित हो गए। उनका त्याग और चुमा उन्हें आत्म-दर्शन की ओर ले गए। उनके अह ने उन्हें पीछे दकेंत दिया। बहुत लम्बी ध्यान-मुद्रा के उपरात भी वे आगे नहीं बढ़ सके।

"ये पेर स्तव्य क्यो हो रहे हैं 2 सरिता का प्रवाह कक क्यो रहा है ? इन चहानों को पार किए विना साध्य पूरा होगा ?" ये शब्द वाहुविल के कानों को बाँध हृदय को पार कर गए। वाहुविल ने आँखें खोली। देखा, बासी और सुन्दरी तामने खड़ी हैं। विहिनों की विनम्र-मुद्रा को देख धनकी आँखें मुक्त गई। अवस्था से छोटे-बड़े की मान्यता एक व्यवहार है। वह सावंभीम सत्य नहीं है। ये मेरे पैर गणित के छोटे से प्रश्न में उलक्त गए। छोटे माइयों को में नमस्कार कैसे कर्त—इस तुन्छ चिन्तन में मेरा महान् साध्य विलीन हो गया। अवस्था लोकिक मानदण्ड है। लोकोत्तर जगत् में छुटपन और बड़प्पन के मानदण्ड वदल जाते हैं। वे भाई मुक्तसे छोटे नहीं हैं। उनका चारित्र विशाल है। मेरे अह ने मुक्त और छोटा बना दिया। अब मुक्त अविलम्ब भगवान के पास चलना चाहिए।

पैर उठे कि बन्धन टूट पड़े। नम्रता के उत्कर्प में समता का प्रवाह वह चला। वे केवली वन गए। सत्य का साचात् ही नहीं हुआ, वे स्वय सत्य वन गए। शिव अब उनका साध्य नहीं रहा, वे स्वय शिव वन गए। आनन्द अब उनके लिए प्राप्य नहीं रहा, वे स्वयं आनन्द बन गए।

#### अनासक्त योग

भरत श्रव श्रवहाय जैसा हो गया। भाई जैसा शब्द उसके लिए स्पर्य-वान् नहीं रहा। वह सम्राट्वना रहा किन्तु उसका हृदय श्रव साम्राज्य-वादी नहीं रहा। पदार्थ मिलते रहे पर श्रासिक नहीं रही। वह उदासीन भाव से राज्य-सचालन करने लगा।

मगवान् अयोध्या अयो। प्रवचन हुआ। एक प्रश्न के छत्तर में भगवान् ने कहा—"भरत मोच-गामी है।" एक सदस्य भगवान् पर विगड़ गया और छन पर पुत्र के पच्चात का आरोप लगाया। भरत ने छसे फासी की सजा दे दी। वह घवडा गया। भरत के पैरों मे गिर पड़ा और अपराध के लिए चमा मागी। भरत ने कहा—तैल भरा कटोरा लिए सारे नगर में घूम आओ। तैल की एक वृँद नीचे न डालो तो सम छूट सकते हो। दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

श्रमियुक्त ने वैसा ही किया। वड़ी सावधानी से नगर में घूम आया और सम्राट् के सामने प्रस्तुत हुआ।

सम्राट् ने पूछा—नगर में घूम आए ? जी, हाँ। अभियुक्त ने सफलता के भाव से कहा।

सम्राट्-नगर मे कुछ देखा तुमने १

ग्रमियुक नहीं, सम्राट् ! कुछ मी नहीं देखा ।

सम्राट्—कई नाटक देखे होंगे १

ऋमियुक्त-जी, नहीं । मौत के चिवाय कुछ मी नहीं देखा ।

सम्राट्--कुछ गीत तो सुने होते १

श्रमियुक - सम्राट् की साची से कहता हूँ, मौत की गुनगुनाहट के सिवा कुछ मी नहीं सुना।

तम्राट्-मीत का इतना डर १

श्रमियुक्त - सम्राट् इसे क्या जाने १ वह मृत्यु-दर्ग्ड पाने वाला ही समक्त मक्ता है।

सम्राट्- क्या सम्राट् अमर रहेगा १ कमी नही । मौत के सुंह से कोई नहीं बच नकता, तुन एक जीवन की मीत से डर गए । न सुमने नाटक देखे और न गीत सुने । मैं मौत की लम्बी परम्परा से परिचित हूँ । यह साम्राज्य सुक्ते नहीं लुमा सकता ।

सम्राट् की करुणापूर्ण आँखों ने अभियुक्त को अभय वना दिया। मृत्यु-दंड उसके लिए केवल शिक्षा-प्रद था। सम्राट् की अमरत्व-निष्ठा ने उसे मौत से सदा के लिए उवार लिया।

#### श्रामण्य की ओर

सम्राट् भरत नहाने को थे। स्नान-घर में गए, अगूठी खोली। श्रंगुली की शोभा घट गई। फिर उसे पहना, शोभा वढ गई। पर पदार्थ से शोभा वढ़ती है, यह सौन्दर्थ कृत्रिम है—इस चिन्तन में लगे और लगे सहज सौन्दर्थ को ढूँढने। भावना का प्रवाह आगे बढ़ा। कर्म-मल को घो डाला। चर्णों में ही मुनि वने, वीतराग वने और केवली वने। भावना की शुद्धि ने ज्यवहार की सीमा तोड़ दी। न वेष वदला, न राज-प्रासाद से वाहर निकले, किन्तु इनका आन्दरिक संयम इनसे वाहर निकल गया और वे पिता के पथ पर चल पड़े।

#### ऋषभदेव के पश्चात्

#### सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना

वौद्ध साहित्य का जन्म काल महात्मा बुद्ध के पहले का नहीं है। जैन साहित्य का विशाल भाग भगवान् महावीर के पूर्व का नहीं है। पर थोड़ा भाग भगवान् पार्श्व की परम्परा का भी स्वीमें मिश्रित है, यह बहुत समब है। भगवान् अरिहर्नेम की परम्परा का साहित्य स्पल्ट्य नहीं है। वेदों का अस्तित्व ५ हजार वर्ष प्राचीन माना जाता है। उपलब्ध-गाहित्य श्रीकृष्ण के युग का उत्तरवर्ती है। इस साहित्यिक उपलब्धि द्वारा कृष्ण युग तक का एक रेखा चित्र खीचा जा सकता है। उससे पूर्व की स्थिति नुद्र अतीत में चली जाती है।

ह्यान्दीग्य उपनिषद् के अनुसार श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर आगि-रम अृषि वे<sup>९२</sup>।

जेन आगमों के अनुनार श्रीकृष्ण के आध्यारिमक गुढ़ वाईसवें तीर्येकर अन्छितिम थे 13 । घोर आगिरस ने श्रीकृष्ण को जो धारणा का जपदेश दिया है, वह विचार जेन-परम्परा से मिन्न नहीं है। त् ऋचित-ऋच्य है, ऋच्युत अविनाशी है और प्राण-संशित— अतिस्हमप्राण है। इस नयी को सुन कर श्रीकृष्ण अन्य विद्याओं के प्रति तृष्णा-हीन हो गए 1 वेदो में आत्मा की स्थिर मान्यता का प्रतिपादन नहीं है। जेन दर्शन आहमवाद की मिति पर भी अर्गन्य है 1 समावित हुए हो अथवा वे अरिएनेमि के ही विचारों से प्रमावित को। तृरों दर्शत हो।

वर्णन जैन आगमो में मिलता है ३४। अरिष्टनेमि और उनकी वाणी से वे प्रभावित थे, इसे अखीकार नहीं किया जा सकता।

उस समय सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना का आलोक समूचे भारत को त्रालोकित कर रहा था।

#### ऐतिहासिक काल

तीर्थकर पार्श्वनाथ भगवान् महावीर जन्म और परिवार नाम और गोत्र यौवन और विवाह महाभिनिष्क्रभण साधना और सिद्धि तीर्थ-प्रवर्त्तन श्रमण-सघ-व्यवस्था निर्वाण सत्तरवर्ती सघ-परपरा तीन प्रधान परम्पराएँ सम्प्रदाय-भेद ( निह्न विवरण ) बहुरतवाद जीव प्रादेशिकवाद अव्यक्तवाद सामुच्छेदिकवाद ह्रै क्रियवाद त्रैराशिकवाट अवद्धिक्वाद ववेतास्वर-दिगस्वर सचेत्रत्व और अचेत्रत्व का आग्रह और समन्वय दृष्टि चैत्यवास और सविग्न स्थानकवासी तेरापंथ

#### तीर्थंकर पार्शनाथ

तेईसवें तीयंकर भगवान् पार्श्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनका तीर्य-प्रवर्तन भगवान् महावीर से २५० वर्ष पहले हुआ। भगवान् महावीर के समय तक उनकी परम्परा ऋषिच्छिन्न थी। भगवान् महावीर के माता-पिता भगवान् पार्श्वनाथ के ऋनुयायी थे। भगवान् महावीर ने समय की माग को पहचान पच महावत का उपदेश दिया। भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य भगवान् महावीर व उनके शिष्यों से मिले, चर्चाए की और ऋन्ततः पंचयाम सीकार कर भगवान् महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो गए।

धर्मानन्द कौसम्बी ने भगवान् पार्श्व के बारे में कुछ मान्यताए प्रस्तुत की हैं।:---

"ज्यादातर पाश्चात्य पण्डितों का यह मत है कि जैनों के २३ वें तीर्थंकर पाश्वं ऐतिहासिक व्यक्ति थे। जनके चरित्र में भी काल्पनिक वाते हैं। पर वे पहले तीर्थंकरों के चरित्र में जो वातें हैं, जनसे बहुत कम हैं। पार्वं का शरीर ह हाथ लम्बा था। जनकी आयु १०० वर्ष की थी। सोलह हजार साधु-शिष्य, अड़तीस हजार साध्वी-शिष्या, एक लाख चौसठ हजार आवक तथा तीन लाख जनतालीस हजार आविकाएं इनके पास थी। इन सब बातों में जो मुख्य ऐतिहासिक बात है, वह यह है कि चौबीसवें तीर्थंकर वर्धमान के जन्म के एक सौ अठहसर साल पहले पार्श्व तीर्थंकर का परिनिर्वाण हआ।

वर्षमान या महावीर तीर्पेकर बुद्ध के समकालीन थे, इस वात की सव लोग जानते हैं। बुद्ध का जन्म वर्षमान के जन्म के कम से कम १५ साल बाद हुआ होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्ध का जन्म तथा पाइने तीर्थेकर का परिनिवांण इन दोनों में १६३ साल का अन्तर था। मरने के पूर्व लगमग ५० साल तो पाइने तीर्थेकर उपदेश देते रहे होंगे। इत मनार बुद्ध-जन्म के करीब हो सी तैतालीस वर्ष पूर्व पाइने मुनि ने उपदेश देने का काम सुक्त किया। निर्शन्थ अमणों का सम भी पहले पहल उन्होंने स्थापन किया होगा। जगर दिखाया जा चुका है रि परीक्षित ना गड़ा कारा पुढ से तीन मता-व्यि के पूर्व नहीं जा सकता । परीक्षित के बाद मनेनाथ गरी पर स्थाना स्रोर उसने कुछ देश में महायश कर वैदिन पर्म का करण करणाया। इसी समय काशी-देश में पाइवं एक नई सम्कृति की भीं राज गरे थे। पार्श का जन्म वारायाची नगर में स्थानसेन नामक राजा की नामा नामक राजी ने हुआ। ऐसी कथा जैन मन्यों में साई १९ । उस समय राजा ही स्थितनारी, जमींबार हुआ करता था। इसलिए ऐसे राजा के यह राज्या होना कोरे स्थानसम्ब बात नहीं है। पाइवं की नई सम्कृति वाशी राज्य में स्थानी तम्य दिकी रही होगी क्योंकि हुड को भी स्थान पहले शिष्यों की सीजने के लिए वारायाची ही जाना पड़ा था।

पार्श्व का धर्म विल्कुल सीधा साधा था। हिमा, प्रमत्य, स्तेष तथा परि-ग्रह—इन चार वातों के खाग करने का वे उपदेश देते धेर। इतने प्राचीन काल में ब्रहिसा को इतना सुसम्बद्ध रूप देने का यह पहला ही उटाहरण है।

तिनाई पर्वत पर मोजेस को ईश्वर ने जो दश आशाए ( len Commendandents ) सुनाई, उनमे हत्या मत करी, इसका भी समावेश था । पर उन आशाओं को सुन कर मोजेस ओर उनके अनुपायी पेलेस्टाइन में गुसे और वहां खून की नैदिया वहाई । न जाने कितने लोगों को कत्ल किया और न जाने कितनी अवती स्त्रियों को पकट़ कर आपस में बाट लिया । इन बातों को अहिंसा कहना हो तो फिर हिंसा किसे कहा जाय 2 तात्पर्य यह है कि पाइवं के पहले पृथ्वी पर सची अहिंसा से भरा हुआ धर्म या तत्त्व-जान था ही नहीं ।

पार्श्व द्यान ने एक और भी बात की । जन्होंने अहिंसा को सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह—इन तीनों नियमों के साथ जकड़ दिया । इस कारण पहले जो अहिंसा ऋषि-द्यानयों के आचरण तक ही थी और जनता के ब्यवहार में । जिसका कोई स्थान न था, मह अब इन नियमों के सम्बन्ध से सामाजिक एस ब्यावहारिक हो गई।

पार्श्व मुनि ने ठीसरी वात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सम् बनाए। वौद्ध साहित्य से इस बात का पता लगता है कि सुद्ध के समय जो संघ विद्यमान थे, उन सबों में जैन साधु ऋौर साध्वयों का सघ सबसे बड़ा था।

पार्श्व के पहले ब्राह्मणों के बढ़ें-बढ़े समृह थे, पर वे सिर्फ यज्ञ-याग का प्रचार करने के लिए ही थे। यज-याग का तिरस्कार कर उसका त्याग करके जगलों में तपस्या करने वालों के सघ भी थे। तपस्या का एक द्रांग समक्त कर ही वे द्राहिंसा धर्म का पालन करते थे पर समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे। वे लोगों से बहुत कम मिलते-जुलते थे।

बुद्ध के समय जो अमण थे, जनका वर्णन आगे किया जाएगा। यहाँ पर इतना ही दिखाना है कि बुद्ध के पहले यज्ञ-याग को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे और उसके वाद यज्ञ-याग से ऊन कर जगलों में जाने वाले तपस्वी थे। बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे—ऐसी वात नहीं है। पर इन दो प्रकार के दोषों को देखने वाले तीसरे प्रकार के भी सन्यासी थे और उन लोगों में पार्श्व सुनि के शिग्यों को पहला स्थान देना चाहिए।

जैन परम्परा के अनुसार चातुर्याम धर्म के प्रथम प्रवर्तक मगवान् ऋजित-नाथ और ऋन्तिम प्रवर्तक भगवान् पार्श्वनाथ हैं। दूसरे तीर्यंकर से लेकर तेईसर्वे तीर्यंकर तक चातुर्याम धर्म का छपदेश चला। केवल मगवान् ऋपभदेव और भगवान् महावीर ने पच महावत धर्म का छपदेश दिया। निर्यन्थ अमणों के संघ भगवान् ऋषभदेव से ही रहे हैं, किन्तु वे वर्तमान इतिहास की परिधि से परे हैं। इतिहास की दृष्टि से कौसम्बीजी की सघ-बद्धता सम्बन्धी धारणा सच भी है।

# भगवान् महावीर

ससार जुआ है। उसे खीचने वाले दो वैल हें—जन्म श्रीर मीत । संमार का दूसरा पार्श्व है—मुक्ति। वहाँ जन्म श्रीर मीत दोनो नहीं। वह अमृत है। वह अमरत्व की साधना का साध्य है। मनुष्य दिनी वाध्य की पूर्ति के लिए जन्म नहीं लेता। जन्म लेना उसार की श्रनिवार्यना है। जन्म लेने वाले में योग्यता होती हैं, सस्कारों का सचय होता है। इसलिए वह अपनी योग्यता के अनुकुल अपना साध्य चुन लेता है। जिसके जैसा विवेक, उतके

वैसा ही साध्य और वैसी ही साधना—यह एक तथ्य है । इसका अपवाद कोई नहीं होता । भगवान् महावीर भी इसके अपवाद नहीं थे । जन्म और परिवार

हुषमा-सुपमा (चतुर्थन्त्रर) पूरा होने में ७४ वर्ष ११ महीने ७॥ दिन वाकी थे। प्रीष्म ऋतु थी। चैत्र का महीना था। शुक्का त्रयोद्शी की मध्य-रात्रि की वेला थी। उस समय भगवान् महावीर का जन्म हुन्ना। यह ई॰ पूर्व ५६६ की वात है। मगवान् की माता त्रिशका च्रत्रियाणी श्रीर णिता सिद्धार्थ थे। वे भगवान् पार्श्व की परम्परा के श्रमणोपासक थे। भगवान् की जन्म-भूमि च्रत्रिय कुण्डव्राम नगर था। वैशाली, वाणिज्यमाम, ब्राह्मण-कुण्डनगर च्रत्रिय-कुण्डव्राम—जन्मभूमि के वारे में तीन मान्यताएं हैं ।

#### १---श्वेताम्बर-मान्यता

"प्राचीन मान्यतानुमार लखीसराय स्टेशन से नैऋत्य दिल्ला में १८ मील सिंकदरा से दिच्चण में २ मील, नवादा से पूर्व में ३८ मील श्रीर जमुई से पश्चिम में १४ मील दूर नदी के किनारे लछवाड़ गाँव है, जो लिच्छ त्रियों की भूमि थी। यहाँ जैन पाठशाला है श्लीर भगवान् महावीर स्वामी का मन्दिर भी। लछवाड़ से दिल्ला में ३ मील पर नदी किनारे कुडेघाट है। वहाँ भगवान् महानीर के दीचा स्थान पर दो जैन मन्दिर हैं और भाषा तलहटी भी है। वहाँ से एक देवडा की, दो किंदुआ की, एक सकसिकया की और तीन चिकना की —ऐसी कुल सात पहाड़ी घाटियाँ हैं, जिन्हें पार करने पर ३ मील दूर 'जन्म-स्थान' नामक भूमि है। वहाँ भगवान महावीर स्वामी का मन्दिर है। चिकना के चढ़ाव से पूर्व में ६ मील जाने पर लोधापानी नामक स्थान त्राता है। वहाँ शीवल जल का करना है, पुराना पक्का कुत्राँ है, पुराने खडहर हैं श्रीर टीला भी, जिसमें से पुरानी गिजया हैटें मिलती हैं। वास्तव में यही भगवान् महावीर का 'जन्म-स्थान' है, जिसका दूसरा नाम 'चित्रियकुड' है। विनी भी कारणवरा क्यों न हो पर श्राज वहाँ पर कोई मन्दिर नहीं टै विल्क जहाँ मन्दिर है, वहाँ २५० वर्ष पहले भी वह था श्रीर उसके पूर्व मे ३ कोस पर चित्रियकुट स्थान माना जाता भा--यह चम समय की तीर्थ-भूमियों के जल्लेख

ते वरावर जान मकते हैं। ऋर्थात् लोधापानी का स्थान ही असली चृत्रिय-कुड की भूमि हैं।"

#### २---दिगम्बर-मान्यता

कई बातों में दिगम्बर-संघ, स्वेताम्बर-सघ से विलकुल अलग मत रखता है। वैसे ही कई एक तीर्य-भूमियों के बारे में भी अपना अलग विचार रखता है। दिगम्बर सम्प्रदाय भगवान् महावीर का जन्म-स्थान कुँडपुर में मानता है पर उसका अर्थ कुँडलपुर ही करते हैं। राजगृही व नालन्दा केपास आया कुँडलपुर ही उनकी वास्तविक जन्म-भूमि है।

श्वेताम्बर संघ इस कुँडलपुर को 'वडगाँव' के नाम से पहचानता है, जिसके दूसरे नाम गुन्बरगाँव (गुरुवर ग्राम) तथा कुँडलपुर हैं। संवत् १६६४ में यहाँ पर कुल १६ जिनालय थे, किन्तु आज केवल एक श्वेताम्बर जिनालय, धर्मशाला और उसके वीच का श्री गीतम स्वामी का पादुका-मन्दिर है।

दिगम्बर मान्यतानुसार नालन्दा स्टेशन से पश्चिम में २ भील पर आया कुँडलपुर ही मगवान् महावीर का जन्मस्थान—चत्रियकुण्ड है।

### ३--पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता

"पाश्चात्य संशोधक निद्धद्-चर्ग चित्रयकुण्ड के निषय में तीसरा ही मत रखता है। उनका कहना है कि वैशाली नगरी, जिसका वर्तमान में वेसाउपटी नाम है अथवा उसका उपनगर ही वास्तविक चित्रयकुण्ड है।

सर्व प्रथम उपरोक्त मान्यता को डा॰ हर्मन जैकोवी तथा डा॰ ए॰ एफ॰ आर॰ होनंते आदि ने करार दिया तथा पुरातत्त्ववेत्ता पंडित श्री कल्याण-विजयजी महाराज एवं इतिहास-तत्त्व-महोदधि आचार्य श्री विजयेन्द्र स्रिजी ने एक स्वर से अनुमोदन किया। फलतः यह मत संशोधित रूप में अधिक विश्वसनीय वनता जा रहा है।"

कोल्लाग-सन्निवेश-ये उसके पार्श्ववर्ती नगर और गाव थे।

√ित्रशला वैशाली गण्रराज्य के प्रमुख चेटक की वहन थी। तिद्धार्थ चित्रव-कुण्ड ग्राम के ऋषिपति थे।

भगवान् के बड़े भाई का नाम निन्दिवर्धन था। उनका विवाह चेटक की

पुत्री ज्येष्ठा के साथ हुजा था । भगवान के काका का नाम सुपार्च स्त्रोर वडी वहन का नाग सुदर्शना था "।

# नाम और गोत्र

भगवान् जव विश्वला के गर्भ मे आए, तब से सम्पदाएँ वढीं, इसलिए माता-पिता ने उनका नाम वर्षमान रखा । वर्षमान जात नामक चित्रिय-कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए कुल के आधार पर उनका नाम ज्ञात-पुत्र हुआ ।

सायना के दीर्घकाल में उन्होंने अनेक कष्टो का वीर-वृत्ति से सामना किया। अपने लह्य से कमी भी विचलित नहीं हुए। इसलिए उनका नाम महावीर हुआ १°। यही नाम सबसे अधिक प्रचलित है।

सिद्धार्थ कश्यप-गोत्रीयचृत्रिय घे १९। पिता का गोत्र ही पुत्र का गोत्र होता है। इसलिए महानीर कश्यप-गोत्रीय कहलाए।

# यौवन और विवाह

वाल क्रीडा के बाद अध्ययन का समय आता है। तीर्यंकर गर्भ काल से ही अवधि-ज्ञानी होते हैं। महाबीर भी अवधि-ज्ञानी धे १२ । वे पढ़ने के लिए गए। अध्यापक की पढ़ाना चाहता था, वह उन्हें ज्ञात था। आखिर अध्यापक ने कहा--आप स्वय सिद्ध हैं। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

यीवन आया। महबीर का विवाह हुआ। वे सहज विरक्त थे। विवाह करने की उनकी इंट्डा नहीं थी। पर माता-पिता के आग्रह से उन्होंने विवाह विया १३।

विज्ञान्तर-परम्परा के अनुमार महाकीर अविवाहित ही रहे। इवेताम्बर-माहित के अनुमार उनका विवाह चित्रप-कन्या यशोदा के सात हुआ। उनके प्रियदर्शना नाम की एक कन्या हुई। विकास विवाह सुदर्शना के पुत्र ( जयने भानजे ) जमाहित के माथ किया। १

दनके एक जेपवती (दूतरा नाम यगस्तती ) नाम की वीहिनी-वेबती हुर्गा । वे ग्रुप्थी में गरे पर दनकी पृतियाँ अनामतः था ।

## 'महाभिनिष्क्रमण

वे जब २५ वर्ष के हुए तब उनके माता-िपता का खर्गवास होगया १८। उन्होंने तत्काल श्रमण बनना चाहा पर निन्दवर्षन के आग्रह से वैसा हो न सका। उनने महावीर से घर में रहने का आग्रह किया। वे उसे टाल न सके। दो वर्ष तक फिर घर में रहे। यह जीवन उनका एकान्त-विरक्तिमय बीता। इस समय उन्होंने कच्चा जल पीना छोड़ दिया, रात्रि-भोजन नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे ९९।

३० वर्ष की अवस्था मे उनका अमिनिष्कमण हुआ | वे अमरत्व की साधना के लिए निकल गए | आज से सब पाप-कर्म अकरणीय हैं—इस प्रतिज्ञा के साथ वे अमण वने २०।

शान्ति उनके जीवन का साध्य था। क्रान्ति था उसका सहचर परिखाम। उन्होंने बारह वर्ष तक शान्त, मौन और टीर्घ तपस्वी जीवन विताया। साधना और सिद्धि

जहाँ हित है, ऋहित है ही नहीं—ऐसा धर्म किसने कहा १ जहाँ यथार्थवाट है, ऋर्यवाद है ही नहीं—ऐसा धर्म किसने कहा १

यह पूछा-श्रमणो ने, ब्राह्मणो ने, यहस्यों ने ग्रीर ग्रन्यान्य दार्शनिको ने जम्बू से ग्रीर जम्बू ने पूछा-सुधर्मा से। यह प्रश्न ग्राहित से तमे ग्रीर श्रर्थवाट से ऊने हुए लोगो का था।

जम्बू बोले—गुरुदेव ! मेरी जिज्ञासाए जमरती आ रही हैं । लोग मगवान् महावीर के धर्म को गहरी श्रद्धा से सुन रहे हैं । उनके जीवन के बारे में बढ़े कुत्त्हल मरे प्रश्न पूछ रहे हैं । उनने मुक्तमें मी कुत्हल मर दिया है । मैं उनके जीवन का दर्शन चाहता हूँ । आपने उनको निक्टता से देखा है, सुना है, निश्चय किया है, इसलिए मैं आपसे उनके ज्ञान, श्रद्धा और शील के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ ।

सुधर्मा वोले - जम्बू ! जिस धर्म से दूमरे लोगों को और मुक्ते महावीग के जीवन-दर्शन की प्रेरणा मिली हैं, उसका महावीर के पौद्गलिक जीवन से लगाव नहीं है।

1

आध्यान्मिक जगत् में जान, दर्शन, श्रीर शील की मंगति ही जीवन है।

भगवान् महावीर श्रनन्त जानी, श्रनन्त दर्शनी श्रीर लेदज के—यह है उनके

यशस्त्री जीवन का दर्शन। जो दूसरों के खेट की नर्री जानता, यह अपने खेद
को भी नहीं जानता। जो दूसरों की श्रात्मा में विश्वास नहीं करता, वह अपने

अपनें भी विश्वास नहीं करता।

भगवान् महावीर ने आत्मा को आत्मा से तोला । वे आत्म-तुला के मूर्त्त दर्शन थे। उनने खेद सहा, किन्तु किसी की खेद दिया नहीं। इस्रिलिए वे खेदल थे। उनकी खेदलता से धर्म का अलस प्रवाह बहा।

मगवान् महावीर का जीवन घटना-बहुल नहीं, तपस्या-बहुल है। वे दीर्थ तपस्त्री थे। उनका जीवन दशन धर्म का दर्शन है। धर्म उनकी वाणी का प्रवाह नहीं है। वह उनकी साधना से फूटा है।

उनने देखा— उपर, नीचे और धीच में सब जगह जीन हैं। वे चल भी हैं और अपनत्य भी। वे नित्य भी हैं और अनित्य भी। आत्मा कभी अनात्मा नहीं होती, इसिलए वह नित्य है। पर्याय का निवर्च चलता रहता है, इसिलए वह अनित्य है। जन्म और भीत उसीके दो पहलू हैं। दोनों दुःख हैं, दु ल का हेतु विपमता है। विषमता का बीज है— राग और द्वेष। भगवान, ने समता धर्म का निरूपण किया। उसका मूल है—वीतराग भाव।

भगवान् ने सबके लिए एक धर्म कहा । बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी।

मगवान् ने कियावाद, अक्रियावाद, अशानवाद और विनयवाद आदि सभी वादों को जाना और फिर अपना मार्ग चुना । वे खर्य-सम्बुद्ध थे । मगवान् निर्मन्य वनते ही अपनी जन्म-भूमि से चल पडे । हेमन्त ऋतु था । मगवान् के पास केवल एक देव-दृष्य वस्त्र था । मगवान् ने नहीं सोचा कि सदीं में म यह वस्त्र पहन्ँगा । वे कष्ट-सिह्म्यु थे । तेरह महीनों तक वह वस्त्र भगवान् के पास रहा । फिर चसे छोड भगवान् पूर्ण अचेल हो गए । वे पूर्ण असंग्रहीं थे ।

काटने वाले कीड़े भगवान को चार महीने तक काटते रहे। लहू पीते श्रीर मांस खाते रहे। भगवान श्रहोल रहे। वे स्ना-शर् थे। भगवान् प्रहर-प्रहर तक किसी लच्य पर त्राखे टिका ध्यान करते। उन ममय गाव के वाल-बच्चे उधर में त्रा निकलते ग्रीर भगवान् को देखते ही हल्ला मचाते, चिल्लाते। फिर भी वे न्थिर रहते। वे ध्यान-लीन थे।

भगवान् को प्रतिकृत कप्टो की माति अनुकृत कप्ट भी महने पड़ते। भग-वान् जब कभी जनाकीएँ वस्ती मे ठहरते, उनके मीन्दर्य से ललचा अनेक ललनायें उनका प्रेम चाहती। भगवान् उन्हें माधना की बाधा मान उनने परहेज करते। वे स-प्रवेशी (आत्म-लीन) थें।

साधना के लिए एकान्तवाम और मीन—ये आवश्यक हैं। जो पहले अपने को न साथे, वह दूसरों का हित नहीं साथ मकता। स्वय चपृर्ण पृर्णता का मार्ग नहीं दिखा मकता।

भगवान् गृहस्यों से मिलना-जुलना छोट ध्यान करते, पृछने पर भी नहीं योलते। लोग घेरा डालते तो वे दूसरी जगह चले जाते।

कई आदमी भगवान का णभिवादन बरते। फिर भी वे उनसे नहीं बोलते। कई णादमी भगवान को मारते-पीटने, विन्तु उन्हें भी वे पुछ नी कहते। भगवान वैमी कठोरचर्या—जो मत्रके लिए मुनभ नहीं है, मे रम रहे थे।

भगवान् समस्य कहो को सहते। वठाग्तम वहां की वे प्रवास नहीं करते। व्यवहार दृष्टि से चनवा जीवन नीरम था। वे नृत्य कीर गीतों में द्या भी नहीं सस्त्वाते। द्याप्ट-युद्ध, सुष्टि-युद्ध गादि नदाइकों देराने को चन्तुक भी नहीं होते।

महाज प्यानस्य क्षीर ध्यासिक मैतन्य हाएन नहीं हीता, नह तक प्राहरी उपवर्षों के द्वारा प्यामीन की नेता होती है। जिनने मैनना का वहां एस जाता है, महात हुए का कीम पृष्ट पहला है—े मीरम होने हो नहीं वे महा समस्य नहते हैं। बहारी साधनों के हारा जनन के नोतन कात को सरह बनाने का पक करनेवालें कहें ही उपका मुन्य न द्वार हुने

भगवार् की बचा, भारतमा, जिल्हार की कार राम से कार क्यों सेते। एको मध्यम्य भारती द्वारा की । वे कार्य का कार्यक सीट प्रतिवृत्त, को मध्यम के पूर्व विकास है, भगवार् को स्वयन्त्या करी कर की ।

1

भगवान् ने विजातीय तत्त्वो (पुद्गल-स्त्रासिक्तः) को न शरण दी स्त्रीर न घनकी शरण ली। वे निरपेन्न भान से जीते रहे।

निरपेत्तता का आधार वैराग्य-भावना है। रक्त-द्विष्ट आहमा के साथ अपेत्ताए खुडी रहती हैं। अपेता का अर्थ है—दुर्वस्तता। व्यक्ति का सबस और दुर्वस होने का मापदरड अपेत्ताओं की न्यूनाधिकता है।

भगवान् श्रमण् वनने से दो वर्ष पहले ही अपेत्ताओं को उकराने लगे। सजीव पानी पीना छोड़ दिया, अपना अकेलापन देखने लग गए, कोष, मान, माया और लोभ की ज्वाला को शान्त कर डाला। सम्यग्-दर्शन का रूप निखर छ।। पौद्गिलक आस्थाए हिल गई।

भगवान ने मिट्टी, पानी, ऋग्नि, वायु, वनस्पति ऋौर चर जीवा का श्रस्तित्व जाना । उन्हें सजीव मान उनकी हिंसा से विल्लग हो गए।

अचर जीन दूसरे जन्म में चर और चर जीन दूसरे जन्म में अचर हो सकते हैं। राग-द्वेप से वधे हुए सब जीन सब प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहते हैं।

यह ससार रग-भूमि है। इसमें जन्म-भीत का स्राप्तिनय होता रहता है। मगवान ने इस विचित्रता का चिन्तन किया और वे वैराग्य की इद भूमिका पर पहुँच गए।

मगवान् ने संतार के खपादान को दूद निकाला | असके अनुसार उपाधि-परिष्ठह से वधे हुए जीव ही कर्म-बद्ध होते हैं | कर्म ही ससार-भ्रमण का रेख है | वे कर्मों के खरूप को जान उनसे अलग हो गए | मगवान् ने खय अहिंसा को जीवन में उतारा | दूनरों को उसका मार्ग-दर्शन दिया | वासना को मर्च कर्म-प्रवाह का मृल मान सगवान् ने स्त्री-सग छोडा ।

श्राहिंसा श्रीर ब्रह्मचर्य — ये दोनो साधना के श्राधारमृत तत्त्व हैं। श्राहिंसा श्रावेर साधना है। ब्रह्मचर्य जीवन की पवित्रता है। श्रावेर मान के विना श्रात्म-साम्य की श्रानुमृति श्रीर पवित्रता के विना विकास का मार्ग-दर्शन नहीं ही गकता। इमलिए भगवान् ने उन पर वडी सहम दृष्टि से मनन किया।

भगवान् ने देखा-चन्ध कमें ते होता है। धनने पाप की ही नहीं, उसके

भगवान् अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेते। वे शुद्ध भित्ता के द्वाग अपना जीवन चलाते। आहार का विवेक करना अहिसा और अक्षचर्य — इन दोनों की दृष्टि से महस्त्वपूर्ण है। जीव-हिसा का हेतुमूत आहार जैसे सदोप होता है, वैसे ही अक्षचर्य में वाघा डालने वाला आहार भी सदोप है। आहार की मीमांसा में आहिंसा-विशुद्धि के बाद अक्षचर्य की विशुद्धि की ओर ध्यान देना महज प्राप्त होता है। भगवान् आहार-पानी की मात्रा के जानकार थे! रन-रद्धि से वे किनारा कसते रहे। वे जीमनवार में नहीं जाते और दुर्मिच्यां मोजन भी नहीं लेते। जनने सरस भोजन का सकल्प तक नहीं किया। वे सदा अनामक और यात्रा-निर्वाह के लिए भोजन करते रहे। भगवान् ने अनासक्ति के लिए शरीर की परिचर्या को भी खाग रखा था। वे खाज नहीं खनते। आख को भी साफ नहीं करते। भगवान् सग-खाग की दृष्टि से रहस्थ के पात्र में खाना नहीं खाते और न उनके वस्त्र ही पहनते।

भगवान् का दृष्टि-सथम अनुत्तर था। वे चलते समय इधर-उधर नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, बुलाने पर भी नहीं बोलते, सिर्फ मार्ग को देखते हुए चलते।

मगवान् प्रकृति-विजेता थे। वे सर्दी में नगे बदन घूमते। सर्दी से डरे विना हाथों को फैला कर चलते। भगवान् अप्रतिवन्धविहारी थे, परिवाजक थे। वीच-वीच में शिल्प-शाला, सना घर, मोपड़ी, प्रपा, दुकान, लोहकार-शाला, विश्राम-शह, आराम-शह, रमशान, वृद्य-मूल आदि स्थानो में ठहरते। इस प्रकार भगवान् वारह वर्ष और साढ़े छह मास तक कठोर चर्या का पालन करते हुए आत्म-समाधि में लीन रहे। भगवान् साधना-काल में समाहित हो गए। अपने आप में समा गए। भगवान् दिन रात यतमान रहते। चनका अन्तःकरण सतत क्रियाशील या आत्मान्वेशी हो गया।

भगवान् अप्रमत्त वन गए । वे भय और दोषकारक प्रवृत्तियों से हट सतत जागरूक वन गए । '

ध्यान करने के लिए समाधि ( आत्म-लीनता या चित्त-स्वास्थ्य ), यतना और जागरूकता—ये सहज अपेत्तित हैं। मगवान् ने आत्मिक वातावरण को ध्यान के अनुकूल बना लिया। बाहरी वातावरण पर विजय पाना व्यक्ति के सामर्थ्यं की वात है, उसे बदलना उसके सामर्थ्यं से परे भी हो सकता है। आलिम वातानरण बदला जा सकता है। भगवान् ने इस सामर्थ्यं का पूरा उपयोग किया। भगवान् ने नींद पर भी विजय पाली। वे दिन-रात का अधिक भाग खड़े रह कर ध्यान में विताते। विश्राम के लिए थोड़े समय लेंद्रते, उन भी नींद नहीं लेते। जब कभी नींद सताने लगती तो भगवान् फिर खड़े होकर ध्यान में लग जाते। कभी-कभी तो सदीं की रातों में घड़ियों तक वाहर रह कर नींद टालने के लिए ध्यान-मम हो जाते।

् मगवान् ने पूरे साधना-काल मे सिर्फ एक सुहूर्त तक नींद ली। शेप सारा समय ध्यान और आत्म-जागरण मे बीता।

भगवान् तितिज्ञा की परीज्ञा-भूमि थे। चड-कौशिक साप ने उन्हें काट खाया। श्रीर भी साप, नेवले श्रादि सरीख्य जाति के जन्तु उन्हें सताते। पिचयों ने उन्हें नोचा।

भगवान् को मीन स्त्रोर शूल्य यह-वास के कारण अनेक कष्ट केलने पड़े । प्राम-रचक, राजपुक्य स्त्रीर दुष्कर्मा व्यक्तियों का कोप-भाजन बनना पड़ा । छनने कुछ प्रसमों पर भगवान् को सताया, यातना देने का प्रयक्त किया ।

मगवान् श्रवहुवादी थे। वे प्रायः मीन रहते। श्रावश्यकता होने पर मी विशेष नहीं वोलते। एकान्तस्थान मे उन्हें खड़ा देख लोग पूछते—तुम कीन हो १ तव भगवान् कभी-कभी बोलते। भगवान् के मीन से चिद्ध कर वे उन्हें सताते। भगवान् च्या-धमं को ख-धमं मानते हुए सब कुछ सह तेते। वे श्रवनी समाधि (मानसिक सन्तुलन या स्वास्थ्य) को भी नहीं खोते।

कभी-कभी भगवान् प्रश्नकर्ता की सिल्तत सा उत्तर भी देते । मैं भिन्तु हूँ, यह कह कर फिर अपने ध्यान में लीन हो जाते।

देवो ने भी भगवान् को अङ्कृता नहीं छोडा । जनने भी भगवान् को घीर उपसर्ग दिए । भगवान् ने गन्य, शब्द श्रीर स्पर्श सम्बन्धी अनेक कष्ट सहे ।

सामान्य बात यह है कि कप्ट किसी के लिए भी इप्ट नहीं होता । स्थिति
यह टे कि जीवन में कप्ट आते हैं। फिर वे प्रिय लगें या न लगें। कुछ व्यक्ति
कप्टों को विशुद्धि के लिए वरदान मान उन्हें हत-१४ मेळ लेते हैं। कुछ व्यक्ति

अधीर हो जाते हैं। अधीर को कष्ट सहन करना पड़ता है, धीर कष्ट को सहते हैं।

साधना का मार्ग इससे भी और आगे हैं। वहाँ कष्ट निमित्रत किये जाते हैं। साधनाशील उन्हें अपने मवन का दृढ़ स्तम्भ मानते हैं। कष्ट आने पर साधना का भवन गिर न पड़े, इस दृष्टि से वह पहले ही उसे कष्टों के खंभो पर खड़ा करता है। जो जान-वृक्त कर कष्टों को न्यौता दें, उसे उनके आने पर अरित और न आने पर रित नहीं हो सकती। अरित और रित—ये दोनें साधना की वाधाए हैं। भगवान् महावीर इन दोनों को पचा लेते थे। वे मध्यस्थ थे।

मध्यस्य वही होता है, जो अरित और रित की स्रोर न मुके।

भगवान् तृण-स्पर्श को सहते । तिनको के आ्रासन पर नगे वदन वैठते और लेटते और नगे पैर चलते तब वे चुभते । भगवान् उनकी चुभन से घवरा कर वस्त्र-धारी नहीं बने ।

मगवान् ने शीत-स्पर्श सहा । शिशिर में जब ठएडी हवाए फुंकारें मारती लोग उनके स्पर्शमात्र से काप उठते, दूसरे साधु पवन-शून्य ( निर्वात ) स्थान की खोज में लग जाते; और कपड़ा पहनने की बात सोचने लग पाते, कुछ तापस धूनी तप सर्दी से वचते, कुछ लोग ठिउरते हुए किंवाड़ को वन्द कर विश्राम करते; वैसी कड़ी और असहा सर्दी में भी भगवान् शरीर-निरपेच होकर खुले बरामदों और कभी-कभी खुले हार वाले स्थानों में वैठ उसे सहते।

भगवान् ने त्रातापनाए ली। सूर्य के सम्मुख होकर ताप सहा। वस्त्र न पहनने के कारण मच्छर व लुद्र जन्तु काटते। वे उसे समभाव से सह लेते।

मगनान् ने साधना की कसीटी चाहीं । वे वैसे जनपदों मे गए, जहाँ के लोग जैन साधुत्रों से परिचित नहीं थे 22 । वहा मगनान् ने स्थान और आसन सम्बन्धी कच्छों को हंसते हसते सहा । वहाँ के लोग रूच मोजी थे, इसलिए उनमें क्रोध की मात्रा अधिक थी । उसका फल भगवान् को भी सहना पड़ा । भगवान् वहाँ के लिए पूर्णतया अपरिचित थे, इसलिए कुत्ते भी उन्हें एक और से दूसरी और सुनिधापूर्वक नहीं जाने देते । वहुत चारे कुत्ते मगनान् को धेर छेते । तद कुछ एक ज्यक्ति ऐसे थे, जो उनको हटाते । वहुत से लोग ऐसे थे

जो कुत्तों की भगवान की काटने के लिए प्रेरित कन्ते। याँ जो नूकरे धमण हो, वे लाठी रखते, फिर भी कुत्तों के उपद्रव में मुक्त नहीं था। भगवान के पास खपने वचाव का कोई माधन नहीं था, फिर भी ये जान्तभाव से वहाँ घमते रहे।

भगवान् का सपम अनुसर था। वे स्वस्थ टगा में भी अवमीदर्ग करते (कम खाते), रोग होने पर भी वे चिकित्ता नहीं करते, श्रीपण नहीं सेते। वे विरेचन, वमन, तेल-अर्दन, स्नान, दतीन आदि नहीं वरते। उनका पर इन्द्रिय के काटो से अवाध था। कम साना और श्रीपण न सेना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। भगवान् ने वह स्वास्थ्य के लिए नहीं किया। वे वहीं करते जो आत्मा के पन्न में होता। उनकी मारी कटोरचर्या आत्म-लन्नी भी। अल-जन के बिना दी दिन, पन्न, मान, छह माम बिताए। उत्कट्टक, गोदी-हिका आदि आसन किए, ध्यान किया, कपाय को जीता, आसक्ति को जीता, यह सब निरपेन्न-मान से किया। भगवान् ने मोह को जीता, इसलिए वे 'जिन' कहलाए। भगवान् की अप्रमत्त साथना मफल हरें।

ग्रीवम ऋतु का वैशाख महीना था। शुक्क दशमी का दिन था। छापा पूर्व की ऋरे दल खुकी थी। पिछले पहर का समय, विजय मुहूर्च छीर उत्तरा- फाल्गुनी का योग था। उस वेला में भगवान महावीन जिम्यमाम नगर के बाहर ऋजुवालिका नदी के उत्तर किनारे श्यामक गाथापित की कृषि-सूमि में व्याहत नामक चैटा के निकट, शाल इस के नीचे 'गोदोहिका' आमन में बैठे हुए वैशानकोण की श्रीर मुह कर सूर्य का आताप ले रहे थे।

टो दिन का निजंश उपवास था। सगवान् शुक्त ध्यान में सीन थे। ध्यान का उत्कर्ष वदा। खपक श्रेणी ली। सगवान् उत्कान्त वन गए। उत्कान्ति के कुछ ही लगों में वे आत्म-विकास की आठ, नौ और दशवी भूमिका को पार कर गए। वारहवी भूमिका में पहुचते ही उनके मीह का वन्धन पूर्णा शत- टूट गया। वे बीतराम वन गए। तेरहवीं भूमिका का प्रवेश-द्वार खुला। वहाँ शानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय के बन्धन भी पूर्णा गत- टूट पढे।

मगवान खब अनम्त जानी, अनन्त-द्र्यांनी और अनन्त-वीर्य बन गए ।

अब वे सर्व लोक के, सर्व जीवों के, सर्वभाव जानने-देखने लगे। उनका साधना-काल समाप्त हो चुका। अब वे सिद्धि-काल की मर्यादा में पहुँच गए<sup>२8</sup>। तेरहवें वर्ष के सातवें महीने में केवली बन गए।

## तीर्थ-प्रवर्त्तन

भगवान् ने पहला प्रवचन देव-परिषद् में किया। देव अति विलामी होते हैं। वे व्रव और संयम स्वीकार नहीं करते। मगवान् का पहला प्रवचन निष्फल हुआर १

भगवान् जंभियत्राम नगर से विहार कर मध्यम पानापुरी पर्धारे । वहाँ सोमिल नामक ब्राह्मण ने एक विराट् यञ्च का आयोजन कर रखा था । उस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए वहाँ इन्द्रभूति प्रमुख ग्यारह वेदविद् ब्राह्मण आये हुए थे<sup>२५</sup>।

भगवान् की जानकारी पा जनमें पाण्डित्य का भाव जागा। इन्द्रभूति छठे। भगवान् को पराजित करने के लिए वे अपनी शिष्य-सम्पटा के साथ भगवान् के समवसरण में आये।

उन्हें कई जीव के बारे में उन्हें या। भगवान् ने उनके गूढ़ प्रश्न को स्वय सामने ला रखा। इन्द्रभृति सहम गए। उन्हें उर्वया प्रच्छन्न अपने विचार के प्रकाशन पर अचरज हुआ। उनकी अन्तर-आत्मा भगवान् के चरणों में मुक गई।

भगवान् ने उनका सन्देह-निवर्तन किया । वे उठे, नमस्कार किया और श्रद्धापूर्वक भगवान् के शिष्य वने । भगवान् ने उन्हें छह जीव-निकाय, पाच महाबत और पचीस भावनाओं का उपदेश दिया रहे ।

इन्द्रमृति गौतम गोत्री थे। जैन-माहित्य में इनका दुविश्रुत नाम गौतम है। मगवान् के साथ इनके सम्बाद श्लीर प्रश्नोत्तर इसी नाम से सपलन्य होते हैं। वे मगवान् के पहले गणधर श्लीर स्पेष्ठ शिष्य बने। भगवान् ने उन्हे श्रद्धा का सम्बल श्लीर तर्क का बल दोनो दिए। जिज्ञासा की जाग्रित के लिए भगवान् ने कहा—"जो सशय को जानता है, वह संसार को जानता है, जो संशय को नहीं जानता, वह संसार को जानता है।

इसी प्रेरणा के फलस्वरूप छन्हें जब-जब चश्य हुआ, इत्हल हुआ, श्रदा

हुईं, वे कट भगवान् के पास पहुचे श्रीर छनका समाधान लिया र। तर्क के साथ श्रद्धा को सन्तु लित करते हुए भगवान् ने कहा — गौतम । कई व्यक्ति प्रयाण की वेला में श्रद्धाशील होते हैं श्रीर अन्त्व तक श्रद्धाशील ही वने रहते हैं।

कई प्रयाण की बेला में श्रद्धाशील होते हैं किन्तु पीछे श्रश्रद्धाशील बन जाते हैं।

कई प्रयाण की वेला में सन्वेहशील होते हैं किन्तु पीछे श्रद्धाशील बन जाते हैं।

जिसकी श्रद्धा श्रसम्यक् होती है, उसमें श्रन्छे या बुरे सभी तत्त्व श्रसम्यक् परियात होते हैं।

जिसकी अदा सम्यक् होती है, उसमें सम्यक् या श्रसम्यक् सभी तन्त्र सम्यक् परिणत होते हैं १९ । इसलिए गौतम १ त् अदाशील वन । जो अद्वाशील है, वही मेघानी है।

इन्द्रमृति की घटना सुन इसरे पिडतो का क्रम वध गया । एक-एक कर वे सब आये और मगवान् के शिष्य वन गए। उन सबके एक-एक सन्देह था<sup>30</sup>। मगवान् उनके प्रच्छन्न सन्देह को प्रकाश में लाते गए। और वे उसका समाधान पा अपने को समर्पित करते गए। इस प्रकार पहले प्रवचन में ही मगवान् की शिष्य सम्पदा समृद्ध हो गई।

भगवान् ने इन्द्रमृति आदि ग्यारह विद्वान् शिष्यों को गणधर पद पर नियुक्त किया और अव भगवान् का तीर्य विस्तार पाने लगा। स्त्रियों ने प्रज्ञज्या ली। साध्वी-सघ कर नेतृत्व चन्दनवाला को सीपा। आगे चलकर १४ हजार साधु और ३६ हजार साध्वियाँ हुई।

स्तियों को साध्वी होने का अधिकार देना मगवान् महावीर का विशिष्ट
मनोवल या। इस समय दूमरे धर्म के आचार्य ऐसा करने में हिचकते थे। आचार्य
विनोवा मावे ने इस प्रसम का बड़े मार्मिक दम से स्पर्श किया है— उनके शब्दी
में— "महावीर के सम्प्रदाय में— स्त्री-पुर्यों का किसी प्रकार कोई मेद नहीं
किया गया है। पुर्यों को जितने अधिकार दिये गए हैं, वे सब अधिकार बहनों
को दिये गए थे। में इन माम्ली अधिकारों की बात नहीं कहता हूँ, जो इन

•

दिनों चलता है और जिनकी चर्चा आजकल बहुत चलती है। एस समय ऐसे अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई होगी। परन्तु मै तो आध्यात्मिक अधिकारों की वात कर रहा हूँ।

पुरुषों को जितने आध्यात्मिक अधिकार मिलते हैं, जनने ही स्त्रियों को भी अधिकार हो सकते हैं। इन आध्यात्मिक अधिकारों में महावीर ने कोई मेद-बुद्धि नहीं रखी, जिसके परिणाम-स्वरुप जनके शिष्यों में जितने अमण थे, जनसे ज्यादा अमणियाँ थी। वह प्रया आज तक जैन धर्म में चली आई है। आज भी जैन जन्यासिनी होती हैं। जैन धर्म में यह नियम है कि संन्यासी अकेले नहीं धूम सकते हैं। दो से कम नहीं, ऐसा संन्यामी और सन्यासिनियों के लिए नियम है। तदनुसार दो-दो बहने हिन्दुस्तान में धूमती हुई देखते हैं। विहार, मारवाड़, गुजरात, कोल्हापुर, कर्नाटक और तिमलनाड की तरफ इस तरह धूमती हुई देखने को मिलती है, यह एक बहुत बड़ी विशेषता माननी चाहिए।

महावीर के पीछे ४० ही साल के बाद गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने स्त्रियों को संन्यास देन में धर्म-मर्यादा नहीं रहेगी, ऐसा अन्दाजा उनको था। लेकिन एक दिन उनका शिष्य आनन्द एक बहन को ले आया और बुद्ध भगवान के सामने उसे उपस्थित किया और बुद्ध भगवान से कहा कि "यह बहन आपके उपदेश के लिए धर्मथा पात्र है, ऐसा मैने देख लिया है। आपका उपदेश अर्थात संन्यास का उपदेश इसे मिलाना चाहिए।" तो बुद्ध भगवान ने उसे दीचा दी और बोले कि—"हे आनन्द, तेरे आग्रह और प्रेम के लिए यह काम में कर रहा हूँ। लेकिन इससे अपने सम्प्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा मैने उठा लिया है।" ऐसा वाक्य बुद्ध भगवान ने कहा और वैसा परिणाम बाद में आया मी। बौदों के इतिहास में बुद्ध को जिस खतरे का अन्देश था, वह पाया जाता है। यदाप बौद्ध धर्म का इतिहास पराक्रमशालों है। उसमें दोष होते हुए मी-बह-देश के लिए अभिमान रखने के लायक है। लेकिन जो डर बुद्ध को था, वह में महावीर कि होते हुए मी-बह-देश के लिए अभिमान रखने के लायक है। लेकिन जो डर बुद्ध को था, वह महावीर की नहीं था, यह देखकर आरचर्य होता है। महावीर निर्डर दीज पहेंते हैं। इसका मेरे मन पर बहुत असर है। इसीलिए सुक्ते महावीर की तर्रफ विशेष

श्राकर्पण है। बुद्ध की महिमा मी बहुत है। सारी दुनिया में उनकी करणा की मावना फेल रही है, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की न्यूनता होगी, ऐसा में नहीं मानता हूँ। महापुर्व्यों की मिन्न-मिन्न वृत्तियों होती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को व्यावहारिक भूमिका छू सकी श्रीर महावीर को व्यावहारिक भूमिका छू नहीं सकी। उन्होंने स्त्री-पुर्व्यों में तत्त्वरं भेद नहीं रखा। वे इतने इद्धप्रविश्व रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही आदर है। इसी में उनकी महावीरता है।

रामकृष्ण परमहस के सम्प्रदाय में स्त्री सिर्फ एक ही थी और वह थी श्री शारदा देवी, जो रामकृष्ण परमहस की पत्नी थीं और नाममात्र की ही पत्नी थी। वैसे तो वह उनकी माता ही हो गई थी और सम्प्रदाय के सभी भाइयों के लिए वह मातृस्थान में ही थी। परन्तु उनके सिवा और किसी स्त्री को दीचा नहीं दी गई थी।

महाबीर स्वामी के बाद २५०० साल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकती थी कि बहनों को दीचा दें। मैंने सुना कि चार साल पहले रामकृष्ण परमहसमठ में स्त्रियों को दीचा दी जाय—ऐसा तय किया गया। स्त्री और पुरुषों का
आक्षम अलग रखा जाय, यह अलग बात है। लेकिन अब सक स्त्रियों को
दीचा ही नई मिलती थी, वह अब मिल रही है। इम पर से अब्दाज लगता
है कि महाबीर ने २५०० साल पहले उसे करने में कितना बड़ा पराक्रम

गुण्मभ उदागक श्रीर उपासिकाए, आवक और आविकाए कहलाए।
श्राप्त पादि १० मन्दर आपक प्रते । ये बारह अती थे । इनकी जीवन-वर्षा
का पर्दा बरने पाना एक श्रम (उपामक दशा) है। जयन्ती श्रादि
आधिकाए थें, जिनके और तत्त ग्राम की स्वना मगवती से मिलती है 22 ।
पर्दे आदागाना के निए स्थापन का तीर्थ सञ्चय तीर्थ यन गया। मगवान ने
दिसं कारण्या (माधुनाव्यी, आदक-आविका) की स्थापना की, इसलिए वे

ब्रम्य संदर्भ द्वारम् -

सायत् ने भाजना की यह ही दूस कराया की । अनुसासन की

दृष्टि से भगवान् का संघ सर्वोपिर था। पाँच महावत और वत—ये मूल गुण थे। इनके ऋतिरिक्त एतर गुणों की व्यवस्था की। विनय, ऋनुशासन और आतम-विजय पर ऋषिक वल दिया। व्यवस्था की दृष्टि से अमण-संघ को ११ या ह भागों में विभक्त किया व । पहले सात गणधर सात गणों के और आठवें, नवें तथा दशवें, इन्यारहवें क्रमशः ऋाठवें और नवें गण के प्रमुख थे।

गणां की सारणा-वारणा और शिज्ञा-दीज्ञा के लिए पद निश्चित किए !

(१) स्राचार्य (२) उपाध्याय (३) स्थिनर (४) प्रवर्त्तक (५) गणी (६) गणधर (७) गणावच्छेदक ।

सूत्र के ऋर्य की वाचना देना ऋौर गण का सर्वोपरि सचालन का कार्य ऋाचार्य के जिम्मे था।

सूत्र की वाचना देना, शिक्षा की वृद्धि करना उपाष्याय के जिम्मे था । श्रमणो को संयम में स्थिर करना, श्रामण्य से डिगते हुए श्रमणों को पुनः स्थिर करना, उनकी कठिनाइयों का निवारण करना स्थिवर के जिम्मे था ।

त्र्याचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म-प्रवृत्तियो तथा सेवा-कार्य में अमणो को नियुक्त करना प्रवर्त्तक का कार्य था।

श्रमणो के छोटे-छोटे समूहों का नेतृत्व करना गणी का कार्य था। श्रमणो की दिनचर्या का घ्यान रखना—गणधर का कार्य था।

धर्मशासन की प्रभावना करना, गण के लिए विहार व उपकरणों की खोज तथा व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुत्रों के साथ सप के आगे-आगे चलना, गण की सारी व्यवस्था की चिन्ता करना गणावच्छेदक का कार्य था <sup>34</sup>। इनकी योग्यता के लिए विशेष मानदण्ड स्थिर किए। इनका निर्वाचन नही होता था। ये आचार्य द्वारा नियुक्त किए जाते थे। किन्तु स्थिनिरों की सहमित होती थी <sup>34</sup>।

# নিৰ্বাণ

भगवान् तीस वर्षं की ऋवत्या मे धनव यने । सादं बारह वरं तक तपन्धी जीवन विताया । तीस वर्षं तक धर्मीपदेश किया । भगवान् ने काशी, काशत, पंचाल, कालिंग, कम्बोल, कुर-जागल, बाह्लीर, गौधार, निधु-नीनीर पादि देशों में विहार किया ।

भगवान् के चौदह हजार साधु ग्रीर ३६ हजार साध्वयाँ वनी । नन्दी के अनुसार भगवान् के चौदह हजार साधु प्रकीर्याकार वे <sup>38</sup>। इससे जान पढ़ता है, सर्व साधुआं की संख्या और अधिक ही। १ लाख ५६ हजार श्रावक<sup>8ण</sup> और ३ लाख १८ हजार श्राविकाएं थी <sup>3८</sup>। यह व्रती भ्रावक श्राविकाओं की सख्या प्रतीत होती है। जैन धर्म का अनुगमन करने वालों की चंख्या इससे ऋषिक थी, ऐसा सम्मव है । मगवान् के चपदेश का समाज पर व्यापक प्रभाव हुन्ना। छनका क्रान्ति-स्वर समाज के जागरण का निमित्त वना। जसका निवरण इसी खण्ड के ऋन्तिम ऋष्याय में मिल सकेगा। वि० पू० ४७० (ई० पू० ५२७) पानापुर में कार्तिक कृष्णा अमानस्या को भगवान् का निर्वाण हुआ।

# उत्तरवर्ती संघ-परम्परा

मगवान् के निर्वाण के पश्चात् सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी-चे दी आचार्य केवली हुए। प्रमव, शय्यम्भव, यशोमद्र, सम्मृतिवजय, मद्रवाहु और स्थलमद्र-- ये छह आचार्य 'भूत-केनली' हुए 3°।

(१) महागिरि (२) सुइस्ती (३) गुणसुन्दर (४) कालकाचार्थ (५) स्किन्ःलाचार्य (६) रेवितिमित्र (७) मंशु (८) धर्म (६) चन्द्रगुप्त (१०) ऋार्थ-वज--चे दश पूर्वधर हुए ।

तीन प्रधान परम्पराए :---

- (१) गण्धर-वश
- (२) वासक-वश---विद्याघर-वश
- (३) युग-प्रधान

न्त्राचार्य सुहस्ती तक के त्राचार्य राणनायक और बाचनाचार्य दोनी होते दे। वे गण की सार सम्हाल श्रीर गण की शीवणिक व्यवस्था-इन दीनों के बतादायिलों को निमावे थे। आचार्य सुरस्ती के बाद वे कार्य निमक हो गए। चारित्र की रदा करने वाले 'गयाचावं' श्रीर अवज्ञान की रत्ना करने बाले 'वाचनाचारं' कहलाए । गणाचार्यों की परम्परा (गणधरवश ) अपने २ गण के गुरु-शिष्य प्रम ते चलती है। वाचनामायों और युग प्रधानों की परभूरा एक ही गया से सम्बन्धित नहीं है। जिम विश्वी भी गण या शाका में एक के बाद दूसरे समर्थ वाचनाचार्य व युग-प्रधान त्राचार्य हुए हैं, उनका क्रम जोड़ा गया है ।

श्राचार्य सुहस्ती के बाद भी कुछ श्राचार्य गगाचार्य श्रीर बाचनाचार्य दोनों हुए हैं। जो श्राचार्य विशेष लच्चए सम्पन्न श्रीर श्रपते युग में सर्वोषिर प्रभावशाली हुए, उन्हें युग-प्रधान माना गया। वे गणाचार्य श्रीर वाचनाचार्य दोनों में से हुए हैं।

हिमवंत की स्थिविरावित के श्रमुसार वाचक-वश या विद्याघर वंश की परम्परा इस प्रकार है ४०:---

- (१) त्राचार्य सहस्ती
- (२) ऋार्य बहुल और बिलसह
- (३) श्राचार्य ( छमा ) स्वाति
- (४) श्राचार्य श्यामाचार्य
- (५) श्राचार्य साडिल्य या स्कन्दिल ( वि॰ स॰ ३७६ से ४१४ तक युग-प्रधान )
- (६) श्राचार्य समुद्र
- (७) आचार्य मंगुस्रिर
- (५) आचार्य नन्दिलस्रि
- (E) आचार्य नागहस्तीसूरि
- (१०) स्राचार्य रेवतिनज्ञ
- (११) ज्ञाचार्य सिंहसूरि
- (१२) स्राचार्य स्कन्दिल ( वि॰ सं॰ ८२६ वाचनाचार्य )
- (१३) म्त्राचार्य हिमवन्त चमाश्रमण
- (१४) श्राचार्य नागार्जुनस्रि
- (१५) म्प्राचार्य भृतदिन्न
- (१६) ज्ञाचार्य लोहिलस्रि
- (१७) माचार्य दुष्पगर्गी ( नन्दी सूत्र में इतने ही नाम है )
- (१८) प्याचार्य देववाचक (देवदिंगणी क्रमाध्मण्)
- (१६) माचार्य कालिकाचार्य (चतुर्य)
- (२०) क्राचार्यं सत्यमित्र ( स्रन्तिम पूर्वेनिद )

दुस्सम-काल-समण-सवत्थव स्त्रीर विचार-श्रेगी के ऋनुसार 'युग-प्रधान पद्मवली' श्रीर समय :—

| विला त्रार समय :—                                 |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| (१) त्र्राचार्यों के नाम                          | समय ( वीर निर्वाण से ) |
| १—गणघर सुघर्मा स्वामी                             | १ से २०                |
| २श्राचार्य जम्बू स्वामी                           | २० से ६४               |
| ३श्राचार्य प्रमव स्वामी                           | ६४ से ७५               |
| ४ त्राचार्य शय्यमवस्रि                            | ७५ से ६८               |
| ५ आचार्य यशोमद्रसूरि                              | हम से १४म              |
| ६ स्राचार्यं समृतिविजय                            | १४⊏ से १५६             |
| ७—-त्राचार्यं मद्रवाहु स्वामी                     | १५६ से १७०             |
| <b>⊏</b> —त्राचार्य स्थूलमद्र                     | १७० से २१५             |
| ६—- त्राचार्यं महागिरि                            | २१५ से २४५             |
| १० त्राचार्य सुहस्तिस्रि                          | २४५ से २६१             |
| ११—ग्राचार्य गुणसुन्दरसूरि                        | रहश से ३३५             |
| १२आचार्य श्यामाचार्य                              | ३३५ से ३७६             |
| १३त्राचार्यं स्कन्दिल                             | ३७६ से ४१४             |
| १४ आचार्य रेवतिमित्र                              | ४१४ से ४५०             |
| १५ त्राचार्यं धर्मस्रि                            | ४५० से ४६५             |
| १६—ग्राचार्य मद्रगुप्तस्रि                        | ४९५ से ५३३             |
| १७—ग्राचार्य श्रीगुतसूरि                          | ५३३ से ५४⊏             |
| १८ स्नाचार्यं वज्रस्थामी                          | ५४८ से ५८४             |
| १६—श्राचार्य प्रार्यरिक्त                         | ४८४ से ५९७             |
| २०—ऋाचार्य दुर्वलिकापुष्यमित्र                    | ५६७ से ६१७             |
| २१श्राचार्यं वक्रसेनस्रि<br>२२श्राचार्यं नागहस्ती | ६१७ से ६२०             |
| २२आचार्य रेवितिमन्न<br>२३न्नाचार्य रेवितिमन       | ६२० से इद्यू           |
| २२                                                | ६८६ से ७४८             |
| २५ प्राचार्य नागार्जुनस्रि                        | ७४८ से ८२६             |
| eff. water and figure                             | म्द्रह से ६०)          |

# जैन दर्शन के मीलिक तत्त्व

| २६—म्राचार्य भूतदित्र स्रि          | ६०४ से ६८३     |
|-------------------------------------|----------------|
| २७ आचार्यं कालिकस्रि (चतुर्यं)      | ६८३ से ६६४     |
| २५—ग्राचार्यं सलमित्र               | ६६४ में १०००   |
| २६ आचार्य हारिल्ल                   | १००० से १०५५   |
| ३० स्राचार्य जिनभद्रगिण-द्ममण्श्रमण | १०५५ से १११५   |
| ३१ त्राचार्य ( समा ) स्वातिसूरि     | १११५ से ११६०   |
| ३२ स्राचार्य पुष्यमित्र             | ११६० से १२५०   |
| ३३—-त्राचार्य संभूति                | १२५० से १३००   |
| ३४ स्राचार्य माठर संभूति            | १३०० से १३६०   |
| ३५ त्राचार्य धर्म ऋपि               | १३६० से १४००   |
| ३६—ऋाचार्यं ज्येष्ठागगणी            | १४०० से १४७१   |
| ३७—-त्राचार्य फल्गुमित्र            | १४७१ से १५२०   |
| ३८ श्राचार्यं धर्मघोष               | १५२० से १५६⊏   |
| (२) वालभी-युगप्रधान-पट्टावली        |                |
| १ त्रार्य सुधर्मा स्वामी            | २० वर्ष        |
| २ श्राचार्य जम्बू स्वामी            | ४४ वर्ष        |
| ३—-त्राचार्य प्रभव स्वामी           | ११ वर्ष        |
| ४ त्राचार्य शय्यभव                  | २३ वर्ष        |
| ५—ग्राचार्य यशोभद्र                 | ५० वर्ष        |
| ६ श्राचार्य सम्भूतिविजय             | ८ वर्ष         |
| ७—-स्राचार्य मद्रवाहु               | १४ वर्ष        |
| ५—ग्राचार्य स्थूलभद्र               | ४६ वर्ष        |
| ६श्राचार्य महागिरि                  | <b>३০ বৃদ্</b> |
| १०श्राचार्य सुहस्ती                 | ४५ वर्ष        |
| ११श्राचीर्थ गुणसुन्दर               | ४४ वर्ष        |
| १२ स्राचार्य कालकाचार्य             | ४१ वर्ष        |
| १३ ग्राचार्य स्कन्दिलाचार्य         | ३८ वर्ष        |
| १४श्राचार्यं रेवंतिमित्रं           | इह वर्ष 'ं     |

१५---श्राचार्य मंगु २० वर्ष १६--आचार्य धर्म २४ वर्ष १७--- श्राचार्य भद्रगुप्त ४१ वर्ष १८--श्राचार्य श्रायंबज ३६ वर्ष १६--- आचार्य रिचत १३ वर्ष २०-- ऋाचार्य पुष्यमित्र २० वर्ष २१--- ऋाचार्य वज्रसेन ३ वर्ष २२--श्राचार्य नागहस्ती ६६ वर्ष २३---श्राचार्य रेवतिमित्र **५६ वर्ष**ः २४--आचार्य सिंहसूरि ७८ वर्ष २५-अवार्य नागार्जुन ७८ वर्ष २६ - आचार्य म्वदिन्न ७६ वर्ष २७--आचार्य कालकाचार्य ११ वर्ष कुल ६८१ वर्ष

(३) मायुरी-युगप्रधान-पद्दावली
१—आयं सुधर्मा स्वामी
२—आवार्य जम्बू स्वामी
३—आवार्य प्रमव स्वामी
४—आवार्य प्रथमव
५—आवार्य यथ्यमव
५—आवार्य यथ्यमव
५—आवार्य सम्मृत विजय
७—आवार्य सम्मृत विजय
७—आवार्य सद्वाह
६—आवार्य स्वलमद
६—आवार्य महागिरि
१०—आवार्य महागिरि
१०—आवार्य महागिरि
१०—आवार्य महागिरि
१०—आवार्य महागिरि

१४—ग्राचार्य साडिल्थ १५—ग्राचार्य समुद्र १६—ग्राचार्य मगु १७—ग्राचार्य मद्रगुप्त १६—ग्राचार्य मद्रगुप्त १६—ग्राचार्य मद्रगुप्त १६—ग्राचार्य मद्रगुप्त १९—ग्राचार्य स्वित ११—ग्राचार्य नगहस्ती १३—ग्राचार्य नगहस्ती १५—ग्राचार्य म्बान्दिलाचार्य १५—ग्राचार्य स्कन्दिलाचार्य १६—ग्राचार्य हिमवव २७—न्त्राचार्य नागार्जुन ३०—न्त्राचार्य लीहित्य २८—न्त्राचार्य गोविन्द ३१—न्त्राचार्य दूष्यगिण २६—न्त्राचार्य भूतदिन्न ३२—न्त्राचार्य देवद्विगणि सम्प्रदाय भेद

## ( निह्नव विवरण )

विचार का इतिहास जितना पुराना है, जगभग जतना ही पुराना विचार-भेर का इतिहास है। विचार व्यक्ति-व्यक्ति की ही जपज होता है, किन्तु संघ में रुढ़ होने के बाद सघीय कहलाता है।

तीर्थकर वाणी जैन-सथ के लिए सवांपरि प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष दर्शन है, इसलिए उसमें वर्क की कर्कशता नहीं है। वह तर्क से वाधित भी नहीं है। वह सूत्र-रूप है। उसकी व्याख्या में तर्क का लचीलापन श्राया है। भाष्यकार श्रीर टीकाकार प्रत्यच्दर्शी नहीं थे। उन्होंने सूत्र के आश्रय की परम्परा से समका। कहीं समक्त में नहीं आया, इदयगम नहीं हुआ तो अपनी शुक्ति श्रीर जोड़ दी। लम्बे समय में अनेक सम्प्रदाय वन गए। खेताम्बर और दिगम्बर जैसे शासन-भेद हुए। भगवान महावीर के समय में कुछ अमण वस्त्र पहनते, कुछ नहीं भी पहनते। भगवान खय वस्त्र नहीं पहनते थे। वस्त्र पहनते से मुक्त होती ही नहीं या वस्त्र नहीं पहनने से ही मुक्ति होती है, ये दोनो बातें गीण हैं— मुख्य वात है—राग-द्वेष से मुक्ति। जैन-परम्परा का मेद मूल तत्वों की अमेन्ना ऊपरी वातों या गीण प्रभी पर अधिक टिका हुआ है।

गोशालक जैन-परम्परा से सर्वथा अलग हो गया, इसलिए उसे निह्न नहीं माना गया। थोड़े से मत-भेद को लेकर जो जैन शासन से अलग हुए, उन्हें निह्नव माना गया है ।

## बहुरतवाद

(१) जमाली पहला निह्नव था। वह चत्रिय-पुत्र और भगवान् महावीर का दामाद था। मा-बाप के अगाध प्यार और अवुल ऐश्वर्य को ठुकरा वह निर्भन्य बना। भगवान् महावीर ने स्वय उसे प्रवित्त किया। पाँच सी व्यक्ति उसकें साथ थे। मुनि जमाली अव अपो बढने लगा। भागि, दर्शन और चारिंच की आराधना में अपने आर्प को लगा दिया। सामाथिक अर्पीद ग्यारह अग

पढ़ें। विचित्र तप-कर्म-उपवास, बेला, तेला यावत श्रद्धं मास स्रीर मास की 'तपस्या से स्नात्म को मावित करते हुए विहार करने लगा।

एक दिन की वात है, शानी और वपस्वी जमाली भगवान् महाविद्र के, पास श्राया। वन्दना की, नमस्कार किया और बोला—मगवन्। में आपकी अभ्यतुष्ठा पा कर पाच सी निर्धन्थों के साथ जनपद विहार करना चाहता हूँ। मगवान् ने जमाली की वात सुनली। जसे आदर नहीं दिया। मीन रहें। जमाली ने दुवारा और तिवारा अपनी इच्छा को दोहराया। भगवान् पहले की माति मीन रहें। जमाली जठा। भगवान् को वन्दना की, नमस्कार किया। बहुशाला नामक चैत्य से निकला। अपनी साथी पाच सी निर्धन्थों की ले भगवान् से अलग विहार करने लगा।

आवस्ती के कोष्टक चैत्य मे जमाली ठहरा हुआ था ! स्वम स्त्रीर तप की साधना चल रही थी। निर्मन्थ-शासन की कठोरचर्या और वैराग्यवृत्ति के कार्या वह अरस-विरस, अन्त-प्रान्त, रूखा-सूखा, कालातिकान्त, प्रमाणाति-कान्त आहार लेता। उससे जमाली का शरीर रोगालक से घर गमा। उज्जल-विपुत्त वेदना होने लगी । कर्कश-कटु दुःख उदय में आया । पित्तज्वर से शरीर जलने लगा। घोरतम वेदना से पीड़ित जमाली ने अपने साधुस्त्रों से कहा--देवानुप्रिय ! विद्धौना करो । साधुक्रों ने विनयावनत हो उसे स्वीकार किया। विक्रीनाकरनेलगे। वेदनाका वेगबद् रहाथा। एक-एक पल भारी हो रहा था। जमाली ने ऋषीर स्वर से पूछा--सेरा विछीना विछा दिया या बिद्धा रहे हो ? श्रमणी ने उत्तर दिया—देवानुप्रिय । त्रापका विद्योना किया नहीं, किया जा रहा है। दुसरी बार फिर पूछा—देवानुप्रिय ! विद्योग किया या कर रहे हो १ अमण-निर्धन्य योखे—देवानुप्रिय । स्त्रापका विछीना किया नहीं, किया जा रहा है। इस उत्तर ने वेदना से अधीर बने जमाली को चौका दिया। शारीरिक वैदना की टक्कर से छैद्रान्तिक धारणा हिल उठी । विचारा ने मोइ लिया । जमाली सोचने लगा-भगवान् चलमान् को चीलत, वदीयमान को उदीरित यायत् निर्वाययात् को निर्वार्थ कहते हैं, वह मिटवा है। यह सामने टील रहा है। मेरा विखीना विछाया जा रहा है, किन्तु विद्वा नहीं है। इसलिए कियमान अकृत, सस्तीर्यमाण क्रतंस्तृत है— किया जा रहा है किन्तु किया नहीं गया है, बिछाया जा रहा है किन्तु बिछा नहीं है-का सिद्धान्त सही है। इसके विषरीत भगवान का कियमाण कत श्रीर संस्तीर्यमारा संस्तृत करना शुरू हुन्ना, वह कर लिया गया, विछाना शुरू किया, वह विछा लिया गया-यह सिद्धान्त गलत है। चलमान को चलित. यावत निजीर्यमाण को निजीर्ण मानना मिथ्या है। चलमान की अचलित यावत निर्जीर्यमाण को अनिर्जीर्ण मानना सही है। वहरतवाद कार्य की पूर्णता होने पर उसे पूर्ण कहना ही यथार्थ है। इस सैद्धान्तिक उथल-पुथल ने जमाली की शरीर-वेदना की निर्वीर्य बना दिया। उसने अपने साधको को बलाया और अपना सारा मानसिक आन्दोलन कह सनाया। अमणों ने श्रारचर्य के साथ सुना। जमाली मगवान के सिद्धान्त को मिथ्या श्रीर श्रपने परिस्थित-जन्य अपरिपक्व विचार की सच बता रहा है। माथे-माथे का विचार अलग-अलग होता है। कुछेक अमणो को जमाली का विचार रुचा, मन को भाया, उस पर श्रद्धा जमी। वे जमाली की शरण में रहे। कुछ एक जिन्हे जमाली का विचार नहीं जचा, उस पर श्रद्धा या प्रतीति नहीं हुई, वे भगवान की शरण में चले गए। थोड़ा समय वीता। जमाली स्वस्य हुन्ना। आवस्ती से चला। एक गाव से दूसरे गाव विहार करने लगा। भगवान उन दिनों चम्पा के पूर्णमद्र-चेल में विराज रहे थे। जमाली वहाँ आया। मगवान् के पास वैठ कर वोला-देवानुप्रिय ! आपके बहुत सारे शिष्य असर्वज्ञ-दशा मे गुदकुल से अलग होते हैं ( छदमस्थापकमण करते हैं ) वैसे मै नहीं हुआ हूँ। में सर्वम ( ऋईत् , जिन, केवली ) होकर आपसे अलग हुआ हूं । जमाली की यह बात सन कर भगवान के ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतम स्वामी वोले-जमाली। धर्वेद्य का शान-दर्शन शैल-स्तम्भ और स्तृप से रुद्ध नहीं होता। जमाली। यदि तुम सर्वर होकर भगवान से ऋलग हुए हो तो लोक शाश्वत है या ऋशाश्वत १ जीव शासत है या ऋशासत १ इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। गौतम के प्रश्न सुन वह शकित हो गया। उनका यथार्थ उत्तर नहीं दे सका। मौन हो गया। भगवान् वोले- "जमाली ! मेरे अनेक छद्मस्य शिष्य भी मेरी भाति प्रश्नौ का उत्तर देने में समर्थ हैं। दिन्त तुम्हारी भाति श्रपने श्रापको सर्वश्र कहने मे समर्थ नहीं हैं।

जमाली । यह लोक शारवत भी है स्त्रोर ख्रशारवत भी । लोक कभी नहीं था, नहीं है, नहीं होगा-ऐसा नहीं है। किन्त यह था, है श्रीर रहेगा। इसलिए यह शास्त्रत है। अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी होती है. उत्सर्पिणी के बाद फिर अवसर्पिणी-इस काल-चक्र की दृष्टि से लोक ख्रशारवत है। इसी प्रकार जीव भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों हैं। श्रैकालिक सत्ता की दृष्टि से वह शारवत है। वह कमी नैरियक बन जाता है, कभी तिर्यच, कभी मनुष्य और कमी देव । इस रूपान्तर की दृष्टि से वह अशाहबत है।" जमाली ने भगवान् की वातें सुनी पर वे ऋच्छी नहीं लगी। उन पर श्रद्धा नहीं हुई। वह उठा भगवान् से ऋलग चला गया। मिथ्या-प्ररूपणा करने लगा---मूठी वार्ते कहने लगा । मिथ्या-ग्रमिनिवेश (एकान्त भ्राग्रह) से वह भ्राग्रही वन गया। दूसरी को भी आग्रही बनाने का जी भर जाल रचा। बहुती की मगड़ाखोर वनाया। इस प्रकार की चर्चा चलती रही। लम्बे समय तक श्रमख-वेश में साधना की। अन्त काल में एक पच की संलेखना की। तीस दिन का अनशन किया। किन्तु मिथ्या-प्ररूपणा या मूठे आग्रह की आलोचना नहीं की, प्राथश्चित नहीं किया। इसलिए आ्रायु पूरा होने पर वह लान्तकः कल्प ( छठे देवलोक ) के नीचे किल्विपिक ( निम्न श्रेणी का ) देव बना।

गीतम ने जाना—जमाली मर गया है। वे छठे। मगवान् के पास आये, वन्दना-नमस्कार कर बोले—मगवन्। आपका अन्तेवासी कृशिष्य जमाली मर कर कहाँ गया है १ कहाँ उरान्न हुआ है १ मगवान् वोले—गीतम ! वह / किल्विपिक देव वना है।

गीतम—मगवन् ! किन कमाँ के कारण किल्निपक देव-योनि मिलती है ?

भगवान्—गीतम ! जो व्यक्ति श्राचार्य, उपाध्याय, कुल, गण श्रीर संघ
फे मलानेक (बिद्वेपी) होते हैं, श्राचार्य श्रीर उपाध्याय का अपयश वखानते
हैं, अवर्षा वोलते हैं और अकीतिं गाते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं, एकान्तआप्रही होते हैं, लोगों में पाण्डिल के मिथ्यामिमान का भाव भरते हैं, वे
गाधुपन की विराधना कर किल्निपिक देव वनते हैं।

गीतम---मगवन् । जमाली ऋणगार ऋरत-विरस, अन्त-मान्त, रूखाः

सूखा आहार करता था। वह अरस-जीवी यावत् तुच्छ-जीवी था। जपशान्त-जीवी, प्रशान्त-जीवी और विविक्त-जीवी था।

भगवान्-हा गौतम ! वह ऐसा था ।

गौतम—तो फिर भगवन् ! वह किल्विषिक देव क्यों वना १

भगवान्—गौतम ! जमाली ऋणगार ऋाचार्य और उपाध्याय का प्रत्यनीक था । उनका ऋयश बखानता, ऋवर्ण बोलता और ऋकीर्ति गाता था । एकान्तऋाग्रह का प्रचार करता और लोगो को मिथ्याभिमानी बनाता था । इसलिए वह साधुपन का ऋाराधक नहीं बना । जीवन की ऋन्तिम घड़ियों में भी उसने मिथ्या स्थान का ऋालोचन और प्रायश्चित नहीं किया । यही हेतु है ,गौतम ! वह तपस्वी और वैरागी होते हुए भी किल्विषिक देव बना । सलेखना और अनशन भी उसे ऋाराधक नहीं बना सके।

गौतम-भगवन् । जमाली देवलोक से लौट कर कहाँ उत्पन्न होगा ? भगवान्-गौतम ! जमाली देव, अनेक वार तिर्यच, मनुष्य और देव-गति में जन्म लेगा । संसार-भ्रमया करेगा । दीर्घकाल के वाद साधुपन ले, कर्म खपा सिद्ध-बद्ध-मुक्त होगा ।

## जीव प्रादेशिकवाद

(२) दूसरे निह्नव का नाम तिष्पगुप्त है। इनके आचार्य वस्तु चतुर्दशपूर्वी थे। वे तिष्यगुप्त को आत्म-प्रवाद-पूर्व पढ़ा रहे थे। उसमें भगवान् महावीर और गौतम का सम्वाद आया। गौतम ने पूछा—भगवन्। क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कहा जा सकता है ?

भगवान्-नही ।

गौतम---भगवन् ! क्या टो, तीन यावत् सख्यात प्रदेश से कम जीव के प्रदेशों को जीव कहा जा सकता है ?

भगवान्-नहीं । असख्यात प्रदेशमय चैतन्य पदार्थ को ही जीव कहा जा सकता है।

यह सुन तिष्यगुत ने कहा—अन्तिम प्रदेश के विना रोप प्रदेश जीव नहीं हैं। इसलिए अन्तिम प्रदेश ही जीव है। गुरु के समकाने पर भी अपना आप्रह नहीं छोड़ा। तब उन्हें संघ से पृथक् कर दिया। ये जीव-प्रदेश सम्बन्धी आप्रह के कारण जीव प्रादेशिक कहलाए।

### अव्यक्तवाद

(३) श्वेतिकता नगरी के पौलापाढ चैल्य में आचार्य आपाढ विहार कर गरे थे। उनके शिष्यों में योग-साधना का अन्यास चल रहा था। आचार्य का आकित्मक स्वर्गवास हो गया। उनने सोचा—शिष्यों का अन्यास अध्रा रह जाएगा। फिर अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए। शिष्यों को इसकी कोई जानरारी नहीं थी। योग-साधना का क्रम पूरा हुआ। आचार्य देव रूप में प्रगट हो योले—अमर्थों। मेंने असंयत होते हुए मी संयतातमाओं से बन्दना कर्गार, इमिलए सुके चमा करना। तारी घटना मुना देव अपने स्थान पर चंत गए। अमर्थों को सन्देह हो गया कि कीन जाने कीन साधु है और कीन देन ! निर्चयप्रवंक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह अञ्यक्त मत कहलाया। आपाढ के कारण यह विचार चला। इसिलिए इसके आचार्य आपाढ है— ऐगा मुद्ध आचार्य करते हैं पर वास्तव में उमके प्रवर्णक आपाढ के शिष्य ही होने चारिए।

सामुच्छेदिकवाद

इसिलए हमे उसकी पृथकताका पतानहीं चलता। गुरुकी यात उन्हेनहीं जची। वे संघ से अलग होकर "इैकियवाद" का प्रचार करने लगे। अरेराशिकवाद

(६) छठे निह्नन रोहगुप्त (पडुलूक) हुए। वे अन्तरंजिका के भृतग्रह चैल में उहरे हुए अपने आचार्य श्री गुप्त को वन्दन करने जा रहे थे। वहाँ पोडशाल परिव्राजक अपनी विद्याओं के प्रदर्शन से लोगो को अचम्मे में डाल रहा था और दूसरे सभी धार्मिको को वाद के लिए चुनौती दे रहा था। आचार्य ने रोहगुप्त को उनकी चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया और मसूरी, नकुली, विडाली, ब्याघी, सिंही आदि अनेक विद्याए भी सिखाई।

रोहगुप्त ने उसकी चुनौनी को स्वीकार किया। राज-समा मे चर्चा का प्रारम्भ हुआ।

पोहशाल ने जीव और अजीव—इन दो राशियों की स्थापना की। रोहगुप्त ने जीन, अजीव और निर्जीव—इन तीन राशियों की स्थापना कर उसे पराजित कर दिया।

पोइशाल की वृश्चिकी, सपीं, मूिषकी आदि विचाएं भी विफल करदी। उसे पराजित कर रोहगुत अपने गुरु के पास आये, सारा घटनाचक निवेदित किया। गुरु ने कहा—राशि दो हैं। तूने तीन राशि की स्थापना की, यह अच्छा नहीं किया। वापस सभा में जा, इसका प्रतिवाद कर। आग्रहवश गुरु की वात त्वीकार नहीं कर सके। गुरु उन्हें 'कुत्रिकापण' में ले गए। वहाँ जीव मागा, वह मिल गया, अजीव मांगा वह भी मिल गया, तीसरी राशि नहीं मिली। गुरु राज-सभा में गए और रोहगुत्र के पराजय की घोषणा की। इस पर भी उनका आग्रह कम नहीं हुआ। इसिलए उन्हें सघ से अलग कर दिया गया।

## अबद्धिकवाद

(७) साववें निह्न गोष्ठामाहिल थे। त्रायरिह्त के उत्तरिकारी हुर्विलिका-पुष्यिमत्र हुए। एक दिन वे विन्ध्य नामक सुनि को उर्म प्रवाद का बन्धाधिकार पढ़ा रहेथे। उत्तमें कमें के दो रुपों का वर्षन त्राया। कोई कमें गीली दीवार पर मिट्टी की भावि आरमा के साथ चिपक जावा है—एक रुप

हो जाता है और कोई वर्म सखी दीवार पर मिट्टी की भाति त्यातमा का स्पर्श कर नीचे बिर जाता है—अलग हो जाता है।

गोष्ठामाहिल ने यह सुना । वे श्राचार्य से कहने लगे—श्रातमा श्रीर कर्म
यदि एक रूप हो जाए तो फिर वे कभी भी श्रलग-श्रलग नहीं हो सकते ।
इसलिए यह मानना ही सगत है कि कर्म श्रात्मा का स्परं करते हैं, उबसे
एकीमूत नहीं होते । वास्तव में वन्ध होता ही नहीं । श्राचार्य ने वोनो दशाश्री
का मर्म वताया पर उनने श्रपना श्राग्रह नहीं छोड़ा । श्राखिर उन्हें संघ से
पृथक् कर दिया।

जमाली, रोहगुप्त और गोष्ठामाहिल के सिवाय शेप निह्नव द्या प्रायश्चित ले फिर से जैन-परस्परा मे सम्मिलित हो गए। जो सम्मिलित नहीं हुए उनकी भी खब कोई परम्परा प्रचलित नहीं है।

यत्र देखिए ---

|             | <u> </u>          |                       |                             |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| श्राचार्य   | मत-स्थापन         | <b>उत्पत्ति-स्थान</b> | कालमान                      |
| जमाली       | वहुरतवाद          | श्रावस्ती             | कैवल्य के १४ वर्ष पश्चात्   |
| तिष्यगुप्त  | जीवप्रादेशिक-     | ऋषभपुर                | कैवल्य के १६ वर्ष पश्चात्   |
|             | वाद               | ( राजगृह )            |                             |
| श्रापाद-    | ग्रन्यसमाद        | <b>श्वेतविका</b>      | निर्वाण के ११४ वर्ष पश्चात् |
| হিচ্ছ       |                   |                       |                             |
| ग्रश्विमत्र | सामुच्छेदिक-      | मिथिला                | निर्वाण के २२० वर्ष पश्चात् |
| 1           | वाद               |                       |                             |
| बोग         | द्वैिक्रयनाद      | <b>उल्लुकातीर</b>     | निर्वाण के २२८ वर्ष पश्चात् |
| रोइगुप्त    | <b>बैराशिकवाद</b> | श्रन्तरजिका           | निर्वाण के ५४४ वर्ष पश्चात् |
| (पहुल्कूक   | . 1               |                       |                             |
| गोष्टामाहि  | ल अविद्यक्षवाद    | दशपुर                 | निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चात् |
| I           | <del></del>       | !                     |                             |

स्थानाग में चात निव्वनों का ही उल्लेख हैं। जिनभद्र गणी श्राटवें निव्हव शोटिक का उल्लेख श्रीर करते हैं, जो नस्त्र त्याग कर सघ से पृथक् हुए ये धरी

## व्वेताम्बर-दिगम्बर

दिगम्बर-सम्प्रदाय की स्थापना कव हुई १ यह अब भी अनुसन्धान सालेप हैं। परम्परा से इसकी स्थापना विक्रम की सातवी शताब्दी में मानी जाती है। श्वेताम्बर नाम कव पड़ा—यह भी अन्वेपण का विषय है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो सापेत्त शब्द हैं। इनमें से एक का नाम-करण होने के बाद ही दूसरे के नाम-करण की आवश्यकता हुई है।

भगवान् महावीर के संघ में सचेल श्रीर श्रचेल दोनों प्रकार के श्रमणी का समवाय था। त्राचाराग १। प्रमें सचेल श्रीर श्रचेल दोनो प्रकार के श्रमणी के मोह-विजय का वर्णन है।

सचेल सुनि के लिए वस्त्रैयणा का वर्णन आचाराग २।५ में है। अचेल सुनि का वर्णन आचाराग १।६ में है। उत्तराध्ययन २।१३ में अचेल और सचेल दोनों अवस्थाओं का उल्लेख है। आगम-काल में अचेल सुनि जिनकिरुक<sup>४3</sup> और सचेल सुनि स्यिवरकिल्पक कहलाते थे <sup>४४</sup>।

मगवान् महावीर के महान् व्यक्तित्व के कारण श्राचार की द्विविधता का जो समन्वित रूप हुन्ना, वह जम्बू स्वामी तक उसी रूप में चला। उनके पश्चात् श्राचार्य-परम्परा का मेद मिलता है। श्वेताम्बर-पहाविल के श्रनुसार जम्बू के पश्चात् शय्यम्मव, यशोभड़, सम्भूत विजय और मद्रवाहु हुए श्रोर विगम्बर-मान्यता के श्रनुसार नन्दी, नन्दीमित्र, श्रपराजित, गोवर्धन और मद्रवाहु हुए।

णम्यू के परचात् कुछ समय तक होनो परम्पराएं आचायों का मेट स्वीकार करती हैं और मद्रवाहु के समय फिर दोनो एक वन जाती हैं। इम मेट और अमेद से सैद्धान्तिक मत-भेद का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उम समय सब एक था, फिर भी गण और शाखाए अनेक थी। आचार्य और चतुर्दशपूर्वी भी अनेक थे। किन्तु प्रमत्न स्वामी के समय से ही कुछ मत-भेद के अकुर फूटने लगे हो, ऐसा मतीत होता है।

रात्यम्भव ने टशबै॰ मे—'वस्त्र रखना परिग्रह नहीं है'—इम पर जो वल दिया है त्रीर शातपुत्र महाबीर ने सयम त्रीर लज्जा के निमित्त वस्त्र रखने की परिग्रह नहीं कहा है—इस वाक्य द्वारा भगवान के त्रिमित को लाह्य किया हैं ४५। उससे आन्तरिक मत-भेद की सूचना मिलती है। कुछ शताब्दियों के परचात् शय्यम्भव का 'मुख्आ परिगहो बुत्तो' वाक्य परिग्रह की परिमाधा वन गया। उमास्त्राति का 'मूच्आ'-परिग्रह सूत्र' इसी का उपजीवी है ४६।

जम्बू स्वामी के पश्चात् 'दस वस्तुक्री' का लोप माना गया है। उनमें एक जिनकल्पिक श्रवस्था भी है ४७। यह भी परम्परा-मेद की पुष्टि करता है। भद्रवाहु के समय (वी० नि० १६० के लगभग) पाटलिपुत्र में जो वाचना हुई, उन दोनों परम्पराक्रों का मत-मेद तीव हो गया। इससे पूर्व श्रुत विषयक एकता थी। किन्तु लम्बे दुप्काल में अनेक श्रुतघर मुनि दिवगत हो गए। भद्रवाहु की अनुपन्थित में ग्यारह अगों का सकलन किया गया। वह सब को पूर्ण मान्य नहीं हुआ दोनों का मत-मेद स्पष्ट हो गया। माधुरी वाचना में श्रुत का जो रूप स्थिर हुआ, उसका अचेलत्व समर्थकों ने पूर्ण वहिष्कार कर दिया। इम प्रकार आचार और श्रुत विषयक मत-मेद तीव होते-होते वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी में एक मूल दो भागों में विमक्त हो गया।

इवेताम्बर से रिगम्बर-शाखा निकली, यह भी नहीं कहा जा सकता और दिगम्बर से रवेताम्बर-शाखा का उद्भव हुआ, यह भी नहीं कहा जा सकता। एक दूसरा सम्प्रदाय अपने को मूल और दूसरे को अपनी शाखा बताता है। पर गम तो यह है कि साधना की दो शाखाए, समन्वय और सहिष्णुता के विराद प्रकाण्ड का आश्रय लिए हुए थीं, वे ससका निर्वाह नहीं कर सकीं, काल परिपाक से प्रयम् हो गई। अथवा यो कहा जा सकता है कि एक दिन गाधना के दो धीजों ने ममन्वय के महातक को अकुरित किया और एक दिन गी महातक रो भागों में निमक हो गया। विवदन्ती के अनुमार वीर-निर्वाण ६०६ पर्य के परचान् दिगम्बर-मम्बराय का जन्म हुआ, यह रवेताम्बर मानते हैं और दिगम्बर-मान्यता के अनुमान वीर-निर्वाण ६०६ में रवेताम्बर-सम्प्रदाय का जन्म हुआ, यह रवेताम्बर-सम्प्रदाय का जान्म हुआ, यह रवेताम्बर-सम्प्रदाय का जान्म हुआ।

बीच-बीच में इसके समन्वय के प्रयन्न भी होते रहे हैं। यापनीय सम ( जिसकी स्थापना वी॰ नि॰ की सातवीं शताब्दी के लगभग हुई ) श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो परम्परात्रों का समन्वित रूप था। इस सघ के मुनि अचेलत्व आदि की दृष्टि से दिगम्बर-परम्परा का अनुसरण करते थे और मान्यता की दृष्टि से श्वेताम्बर थे। वे स्त्री-सुक्ति को मानते थे और श्वेताम्बर-सम्मत श्रागम-साहित्य का अध्ययन करते थे।

समन्वय की दृष्टि और भी समय-समय पर प्रस्फुटित होती रही है। कहा गया है:---

कोई सुनि दो वस्त्र रखता है, कोई तीन, कोई एक और कोई अचेल रहता है। वे परस्पर एक दूसरे की अवशान करें। क्योंकि यह सब जिनाशा-सम्मत है। यह आचार-मेद शारीरिक शक्ति और श्रति के उत्कर्ष और अपकर्ष के आधार पर होता है। इसलिए सचेल मुनि अचेल मुनियों की अवजा न करें और अचेल युनि सचेल ग्रुनियों को अपने से हीन न मानें। जो ग्रुनि महाबत-धर्म का पालन करते हैं और उदात-विहारी हैं, वे सब जिनाज्ञा में हैं ४९।

# चैत्यवास और सविग्र

स्थानांग सूत्र मे भगवान महावीर के नौ गणों का चल्लेख मिलता है "। इनके नाम कमशः इस प्रकार हैं :--

१--गोदास-गण २---उत्तर-विलस्सइ-गण ३---उद्देह-गण

ह---विरिध-गण ५—उद्धपारित-गण ६—वेश-पारिक-गण

७—कामद्धि-गण ५--मानव-गर्ग ६--कोटिक-गण। गोदास भद्रवाह खामी के प्रथम शिष्य थे। उनके नाम से गोदास-गण का

प्रवर्तन हुआ। उत्तर विलस्सइ आर्य महागिरि के शिष्य थे। दूतरे गए का प्रवर्तन इनके द्वारा हुआ।

श्रार्य सुहस्ती के शिष्य स्थविर रोहण से उद्देह-गण, स्थविर श्री ग्रप्त से चारखनाण, भद्रयश से जहुपाटित-गण, स्थिवर कामिंद से वेशपाटिक-गण श्रीर असका श्रन्तर कुल कामदिंगण, स्थिवर ऋषिगृप्त से मानव-गण श्रीर स्थितर सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध से कोटिक गण प्रवर्तित हुए"।

त्रार्य सहस्ती के समय शिथिलाचार की एक स्कुट रेखा निर्मित हुई थी।

वे सन सम्राट् सम्प्रति के त्राचार्य वन कुछ सुविधा के उपमोक्ता वने भें। पर आर्थ महागिरि के सकेत से शीम ही सम्हल गए थे। माना जाता है कि उनके सम्हल जाने पर भी एक शिथिल परम्परा चल पड़ी।

बी॰ नि॰ की नवों शताब्दी ( ८५०) में बैत्यवास की स्थापना हुई । इंड शिथिलाचारी मुनि चन्न-विहार छोड़ कर मिद्रों के परिपार्स्व में रहने लगे । वी॰ नि॰ की दशवी शताब्दी तक इनका प्रमुख्य नहीं बढ़ा । देविद्धिगणीं के दिवगत होते ही इनका सम्प्रदाय शिक्षशाली हो गया । विद्या-वल और राज्य वल दोनों के द्वारा इन्होंने उम्र-विहारी अमणों पर पर्याप्त प्रहार किया । हिरिमद्रस्रिर ने 'सम्बोध-प्रकरण' में इनके आचार-विचार का सजीव वर्णन किया है।

श्रमयदेव सूरि देवर्द्धिगणी के पश्चात् जैन-शासन की वास्तविक परम्परा का लोग मानते हैं पर्रे

वैत्यवास से पूर्व गण, कुल श्रीर शाखाश्रो का प्राचुर्य होते हुए भी उनमें पारस्परिक विग्रह या श्रपने गण का श्रहकार नहीं था। वे प्रायः श्रविरोधी थे। श्रनेक गण होना व्यवस्था-सम्मत था। गणों के नाम विभिन्न कारणों से परिवर्तित होते रहते थे। मगवान महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा के नाम से गण को सीधर्म गण कहा गया।

सामन्त महसूरि ने वन-वास खीकार किया, इसलिए उसे वन-वामी गण कहा गया।

चैंत्ववासी शाखा के उद्भव के साथ एक पच्च सत्रित, विधि-मार्ग-या सुविद्धि मार्ग कहलाया और दूसरा पच्च चैत्यवासी।

इम सम्प्रदाय का चद्रव मूर्ति-पूजा के अव्यक्तिर पत्त में हुआ। जि॰ की सोलहवी राजाच्यी में लोकायाह ने मूर्ति-पूजा का विरोध किया और आजार की कठोरता का पत्त प्रवल किया। इन्हों लोकाशाह के अनुपायियों में से न्यानकनाती मन्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। यह थोड़े ही मनय में शक्तिशाली वन गरा।

## तेरापय

स्थानक वानी भन्यदाच के श्रास्त्रायंश्री रूपनाक्ष्मी के शिष्य श्रृत मीखराणी

( न्याचार्य भिन्नु ) ने वि० नं० १८१७ में तेमपथ का प्रवर्तन किया ! आचार भिन्नु ने न्याचार शृद्धि छोर संगठन पर वल दिया । एक स्वता के लिए उन्होंने अनेक मयार्वाओं का निर्माण किया । शिष्य-प्रथा को समाप्त कर दिया । थोड़े ही नमय मे एक आचार्य, एक लाचार और एक विचार के लिए तरार्पथ प्रसिद्ध हो गया । लाचार्य भिन्नु आगम के अनुशीलन द्वारा कुछ नये तत्वों को प्रकाण में लाए । नामाजिक भूमिका में उस समय वे कुछ अपूर्व से लगे । आघ्यारिमक हिस्ट से वे बहुत ही मूल्यवान हैं, कुछ तथ्य तो वर्षमान समाज के भी पथ-दर्शक बन गए हैं।

#### चन्होंने कहा---

- (१) धर्म की जाति, समाज ग्रौर राज्यगत नीति से मुक्त रखा जाय।
- (२) माधन-शुद्धि का उतना ही महत्त्व है, जितना कि साध्य का।
- (३) हिंसक माधनो से ऋहिंमा का विकास नहीं किया जा सकता।
- (४) हृदय-परिवर्तन हुए विना किसी की ऋहिंसक नहीं बनाया जा चकता।
  - (५) आवश्यक हिंसा को अहिंसा नहीं मानना चाहिए।
- (६) धर्म और अधर्म क्रिया काल में ही होते हैं, उसके पहले पीछे नहीं होते।
- (७) यदो की सुरचा के लिए छोटे जीनों का वध करना ऋहिंसा नहीं है। जन्होंने दान और दया के घार्मिक विश्वासों की आलोचना की और जनकी ऐकान्तिक आध्यारिमकता को ऋखीकार किया।

मिश्र-धर्म को स्रमान्य करते हुए उन्होंने स्रागम की भाषा में कहा---

"सचोप में क्रिया के दो स्थान हैं। १—धर्म, २—ऋधर्म<sup>५,5</sup>। धर्म श्रीर ऋधर्म का मिश्र नही होता।"

गौतम सामी ने पूछा-- "भगवन् । अन्य तीर्थिक ऐसा कहते हैं, प्रज्ञापना और प्ररूपणा करते हैं—एक जीव एक समय में दो क्रियाए करता है । वे दो कियाए हें—सम्यक् और मिथ्या। जिस समय सम्यक् क्रिया करता है, उस समय मिथ्या क्रिया भी करता है और जिस समय मिथ्या क्रिया करता है, उस समय सम्यक् क्रिया भी करता है । सम्यक् क्रिया करने के द्वारा मिथ्या क्रिया

करता है और मिथ्या किया करने के द्वारा सम्यक् किया करता है--इस प्रकार एक जीव एक समय में दो कियाए करता है। यह कैसे है भगवन ?"

सगवान् "गीतम। एक जीव एक समय में दो क्रियाए करता है—यह जो कहा जाता है, वह सच नहीं है—में इस प्रकार कहता हूँ, प्रज्ञापना और प्रक्रमणा करता हूँ। एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है—सम्बक् वा मिथ्या। जिस समय सम्यक् क्रिया करता है, जस समय मिथ्या क्रिया नहीं करता और जिस समय मिथ्या क्रिया करता है, जस समय सम्यक् क्रिया नहीं करता। सम्यक् क्रिया करने के द्वारा मिथ्या क्रिया नहीं करता और मिथ्या क्रिया करने के द्वारा सम्यक् क्रिया नहीं करता है। इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है—सम्यक् या मिथ्या "में ।"

अन्य तीर्षिक लोग "एक साथ धर्म और अधर्म दोनों क्रियाए होती है"— ऐसा मानते थे! उनका भगवान महाबीर ने इस सूझ में प्रतिवाद किया और बताया—"सम्यक् और असम्यक्—शुम अध्यवसाय वाली और अशुम अध्यवसाय बाली—ये दोनों क्रियाए एक साथ नहीं हो सकतीं। आत्मा क्रिया करने में सर्वातमा प्रचुत्त होती है! इसलिए क्रिया का अध्यवसाय एक साथ हिल्प नहीं हो सकता। जिस समय निर्जरा होती है, उस समय आखन मी निद्यान रहता है। पुष्य-वध होता है, उस समय पाप भी वधता है। किन्तु ने दोनों प्रचृत्तिया खतन्त्र हैं, इसलिए वह मिश्र नहीं कहलाता। जिससे कर्म लगता है, उसीसे कर्म नहीं हटना तथा जिससे पुण्य का वध होता है, उसीसे पाप का वध नहीं होता। एक ही प्रवृत्ति से धर्म-अधर्म दोनों हो, पुण्य-एप दोनों वध, स्वका नाम मिश्र है। धर्म मिश्र नहीं होता।"

ये विचार आदि काल में बहुत ही अपरिचित से लगे किन्तु अब इनकी गहराई से लोगों का निकट परिचय हुआ है ।

तेरापंथ के आठ आचार्य ही चुके हैं। वर्तमान नेता आचार्य श्री द्वलधी है। अधुम्त-आन्दोलन जो ऋहिंसा, मैत्री, धर्म-समन्वय और धर्म के सम्प्रदाया तीत रूप का ज्वलत मतीक है, आचार्य श्री के विचार-मन्थन का नवनीत है।

ग्रान्दोलन-प्रवर्त्तक के ब्यक्तित्व पर जैन धर्म का समन्वयद्याद श्रीर श्रमाध्यद्यायिक धार्मिकता की श्रमिट छाप है।

# जैन-साहित्य

आसम आगमों का रचनाक्रम चौदहपूर्व आगर्मी की भाषा आगमीं का प्रामाण्य और अप्रामाण्य आगम-विभाग शब्द-भेद नाम विभक्ति आख्यात विभक्ति धातु-रूप धातु-प्रत्यय तद्भित आगम-वाचनाएँ आगम-विच्छेद का क्रम आगम का मौलिक रूप अनुयोग लेखन और प्रतिक्रिया लेख-सामग्री आगम लिखने का इतिहास प्रतिक्रिया कल्प्य-अकल्प्य-मीमासा अङ्ग-उपाङ्ग तथा छेद और मूल आगमों का वर्तमान रूप और संख्या आगम का व्याख्यात्मक साहित्य भाष्य और भाष्यकार ट्रोकाएँ और ट्रोकाकार

परवर्ती-प्राकृत-साहित्य सस्कृत-साहित्य प्रावेशिक-साहित्य गुजराती-साहित्य राजस्थानी-साहित्य हिन्दी-साहित्य जैन-साहित्य आगम और आगमेतर—इन दो भागों में वटा हुआ है। साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है।

सर्वत्र और सर्वदर्शी भगवान् ने अपने आपको देखा (आत्म-साचात् किया) और समूचे लोक को देखा। भगवान् ने तीर्थ चतुष्टय (साधु, काष्ट्री, आवक, आविका) की त्थापना की। इसलिए वे तीर्थकर कहलाए। भगवान् ने सत् का निरुपण किया तथा बन्ध, वन्ध-हेतु, मोच्च और मोच्च-हेतु का खरूप बताया ।

भगवान् की वाणी आगम वन गई। जनके प्रधान शिष्य गौतम आदि
ग्वारह गण्धरों ने उसे स्त्र-रूप में गूथा। आगम के दो विभाग हो गए।
स्त्रागम और अर्थागम। भगवान् के प्रकीर्ण उपदेश को अर्थागम और उनके
आधार पर की गई स्त्र-रचना को स्त्रागम कहा गया। वे आचायों के लिए
निधि बन गए। इसलिए उनका नाम गिण्-िपटक हुआ। उस गुम्फन के
मौलिक माग वारह हुए। इसलिए उनका दूसरा नाम हुआ द्वादशांगी।
वारह अंग ये हैं—(१) आचार (२) स्त्रकृत (३) स्थान (४) नमवाय
(५) भगवती (६) आनु-धर्मकथा (७) उपामक दशा (८) अन्तःकृद्दशा, (६) अनुत्तरोपपातिक-दशा (१०) प्रश्न-च्याकरण (११) विपाक
(१२) हिष्वाद। स्थिवरो ने इनका पह्नवन किया। अगगम-स्त्रो को उद्या

भगवान् के १४ हजार शिष्य प्रकरणकार (प्रत्यकार ) ये । जन नमय लिखने की परम्परा नहीं थी । सारा वाड्मय स्मृति पर आधारित था । आगर्सी का रचना क्रम

दृष्टिवाद के पाच विभाग हैं। (१) परिकर्म (२) सूत्र (३) पूर्वा-तुयोग (४) पूर्वगत (५) चूिलका। चतुर्थ विभाग-पूर्वगत में चौदह पूर्वों का समावेश होता है। इनका परिमाण बहुत ही विशाल है। ये श्रुत या शब्द-शान के समस्त विषयों के ऋच्य-कीय होते हैं। इनकी रचना के बारे में दो विचार धाराए हैं—एक के अनुसार भगवान् महाचीर के पूर्व से आनराशि का यह माग चला आ रहा था। इसलिए उत्तरवर्ती साहित्य-रचना
के समय इसे पूर्व कहा गया। इतरी विचारणा के अनुसार द्वादशांगी से पूर्व थे
चौटह शास्त्र रचे गए, इसलिए इन्हें पूर्व कहा गया<sup>3</sup>। पूर्वों में सारा श्रुत
समा जाता है। किन्तु साधारण दुद्धि वाले उसे पट नहीं सकते। उनके लिए
द्वादशागी की रचना की गई । आगम-साहित्य में अध्ययन-परम्परा के तीन
क्रम मिलते हैं। इन्छ श्रमण चतुर्दश पूर्वी होते थे, इन्छ द्वादशागी के विद्वाद
और इन्छ सामायिक आदि ग्यारह अगो को पढ़ते थे। चतुर्दश पूर्वी श्रमणों
का अधिक महत्त्व रहा है। उन्हें श्रुव-वेनली कहा गया है।

चौदह पूर्व

| <del></del>                |                                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| · नाम                      | विषय                              | पद-परिमाख         |
| १उत्पाद                    | द्रन्य श्रौर पर्यायों की सत्पत्ति | एक करोड़          |
| २ऋमायगीय                   | डब्य, पटार्थ और जीवों का          |                   |
|                            | परिमाण                            | छियानवे लाख       |
| ३श्रीयं-प्रचाद             | सकर्म और अकर्म जीवो के            |                   |
|                            | वीर्यका वर्णन                     | सत्तर लाख         |
| ४श्रस्तिनास्ति-            | पदार्थ की उत्ता और असत्ता-        | -                 |
| प्रवाद                     | का निरूपण                         | साठ लाख           |
| ५शन-प्रवाद                 | शन का खरूप और प्रकार              | ए क कमएक करोड     |
| ६सत्य-प्रवाद               | सत्य का निरूपण्                   | एक करोड़ छह       |
| ७—-श्रात्म-प्रवाद          | त्रात्मा और जीव का निस्पण्        | छुव्वीत क्रोंड़   |
| ष- <del>कर्म-</del> प्रवाद | कर्मका खल्प और प्रकार             | एक करोड़ श्रत्सी- |
|                            |                                   | लाख               |
| ६—प्रत्याख्यान-प्रवा       | and talk ladd                     | चौरासी लाख        |
| १०—विद्यानुप्रवाट          | विदियों श्रीर उनके साधनों         | एक क्रोड़ दस-     |
|                            | का निरुपप                         | ল্যন্ত            |
| ११अनन्थ्य (बह्य            | ाण) शुमाशुम फल की श्रवश्य-        | •                 |
| *                          | भाविता का निरुपण                  | छब्बीस करोड       |

१२---प्राणायुप्रवाद

इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, स्रायुष्य स्रोर प्राण का निरूपण

एक करोड़ छप्पन लाख

१३—क्रियाविशाल

शुभाशुभ कियाश्रो का निरूपण

नौ करोड

१४--जोकविन्दुसार लोक विन्दुसार लब्धि का स्तरूप-

श्रीर विस्तार - साढ़े वारह करोड़

उत्पाद पूर्व मे दस वस्तु और चार चूलिकावस्तु हैं। अमायणीय पूर्व में चौदह वस्तु और वारह चूलिकावस्तु हैं। वीर्यभवाद पूर्व मे स्राठ वस्तु और स्राठ चूलिकावस्तु हैं। अस्ति-नास्ति-भवाद पूर्व में स्राठादह वस्तु और दस चूलिकावस्तु हैं। श्रान-भवाद पूर्व में वारह वस्तु हैं। सत्य-भवाद पूर्व में दो वस्तु हैं। श्रात्म-भवाद पूर्व में वोलह वस्तु हैं। कर्म भवाद पूर्व में तीस वस्तु हैं। भत्याख्वान पूर्व में वीस। विद्यानुभवाद पूर्व में पन्द्रह। स्रावन्थ्य पूर्व में वारह। भाषायु पूर्व में वेरह। क्रियाविशाल पूर्व मे तीन। लोक विन्दु-सार पूर्व में पचीस। चौधे से स्रागे के पूर्वों में चूलिकावस्तु नहीं हैं।

इनकी मापा संस्कृत मानी जाती हैं। इनका विषय गहन ऋौर भाषा सहज सुवोध नहीं थी। इसलिए ऋल्पमित लोगों के लिए द्वादशागी रची गई। कहा भी हैं:—

> "वालस्नीमन्दमूर्खांगा, नृगा चारित्रकाहिष्तगाम्। अनुमहार्ये तत्त्वजैः, सिद्धातपः प्राकृते कृतः॥

स्राचाराग का स्थान पहला है। वह योजना की दृष्टि से है। रचना की दृष्टि से पूर्व का स्थान पहला है ।

### आगमीं की भाषा

जैन श्रागमो की भाषा श्रधं-मागधी है। त्रागम-साहित्य के अनुसार तीर्यकर श्रधं-मागधी में उपदेश देते हैं । इसे उस समय की दिव्य भाषा श्रीर इनका प्रयोग करने वाले को भाषार्य कहा है । यह प्राकृत का ही एक रूप है । यह मगधं के एक भाग में वोली जाती हैं, इसिलए श्रधं-मागधी कहलाती हैं। इसमें मागधी और दूसरी भाषाश्री—श्रठारेह देशी भाषाश्रों के लक्षण मिश्रित हैं। इसिलए यह अर्ध-मागधी कहलाती हैं । भगवान महानीर के शिष्य मगध, मिथला, कीशल श्रादि श्रनेक अंदेश, वर्ग श्रीर जाति के शे।

इनिलए जैन साहित्य की प्राचीन प्राकृत मे देश्य शब्दों की बहुलता है। मागधी और देश्य शब्दों का मिश्रण अर्थ-मागधी कहलाता है। यह जिनदास महत्तर की व्याख्या है, जो सम्भवतः सब से अधिक प्राचीन है। इसे आर्य मी कहा जाता है <sup>१२</sup>। आचार्य हैमचन्द्र ने इसे आर्य कहा—सका मूल आगम का श्रुपि-भाषित शब्द है <sup>९३</sup>।

### आगमों का प्रामाण्य और अप्रामाण्य

केवली, अवधि-द्यानी, मनः पर्यवश्वानी, चतुर्दश पूर्वघर और दशपूर्वघर की रचना को आगम कहा जाता है। आगम मे प्रमुख स्थान द्वादशागी या गणि-पिटक का है। वह स्वतः प्रमाण है। शेप आगम परतः प्रमाण हैं— द्वादणागी के अविरुद्ध हैं, वे प्रमाण हैं, शेप अप्रमाण।

### आगम-विभाग

आगम-चाहित्य प्रणेता की दृष्टि से दो भागा में विभक्त होता है। (१) अग-प्रविष्ट (२) अनग-प्रविष्ट । भगवान् महावीर के ग्यारह गणवरों ने जो गाहित्य रचा, वह अग प्रविष्ट नहलाता है। स्थाविरों ने जो साहित्य रचा, वह अनग-प्रविष्ट नहलाता है। वारह अगों के अविरिक्त सारा आगम-साहित्य गनग-प्रविष्ट है। गणधरों के प्रश्न पर मगवान् ने निपदी— उत्पाद, ज्यय और प्रान्त ना उपदेश दिया। उनके आधार पर जो आगम-साहित्य रचा गया, वर अग-प्रविष्ट और मगवान् के मुक्त ज्याकरण के आधार पर स्यविरों ने जो रचा, वर अनग-प्रविष्ट है।

दावनागी का स्वरूप मभी वीर्यकरों के समझ नियत होता है। अनग-प्रीयः नित्रत नरी होता भा अभी जी एकावन अग उपलब्ध है वे सुधर्मा गणार की वाचना के हैं। इमलिए सुधर्मा द्वारा रचित माने जाते हैं।

पतन-प्रीष्ट श्राममाहित्व की दृष्टि से दी मानों में बंदता है। कुछेक भारत स्थानों के द्वारा रिप्ता है श्रीर कुछेक निर्मुद । जो श्रामम द्वादशानी सा पूर्तों ने दृष्ट्व किये रूप, ये निर्मुद करलाते हैं। दश्यीकालिक, श्राचारान का दृष्ट्या भूत-स्थान, निर्मुध, व्यवहार, दृश्यकर, दशाश्रुव-स्थान निर्मूद भारत है।

रर्देशित्व का निर्देश फाले पुत्र मनव की आराधना के लिए

ऋार्य शय्यम्भव ने किया १५। शेष ऋागमों के निर्यूहक श्रुत-केवली भद्रवाहु हैं १६। प्रज्ञापना के कर्त्ता श्यामार्य, ऋनुयोग-द्वार के ऋार्य-रिच्चत ऋौर नन्दी के देविर्द्धिंगणि चमाश्रमण माने जाते हैं।

भाषा की दृष्टि से आगमों को दो युगो मे विभक्त किया जा सकता है। ई० पू० ४०० से ई० १०० तक का पहला युग है। इसमें रिचत आगो की भाषा आर्थ-मागधी है। दूसरा युग ई० १०० से ई० ५०० तक का है। इसमे रिचत या निर्युद आगमो की भाषा जेन महाराष्ट्री प्राकृत है <sup>९७</sup>।

श्रर्द्धमागधी और जैन महाराष्ट्री प्राञ्चत मे जो श्रन्तर है, उसका सित्तस रूप यह है :— शब्द-मेद

२—ऐसे शन्दों की सख्या भी बहुत बड़ी है, जिनके रूप अर्थमागधी और महाराष्ट्री में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:—

| त्रर्घमागधी    | न्हाराष्ट्री      | जाया              | जत्ता       |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>ऋभियागम</b> | ग्रन्भाग्रम       | णिगण, णिगिया (नम) | नग          |
| त्राउंटण       | श्राउचण्          | णिगिणिस् (नागन्य) | गुग्गत्तग्  |
| त्राहरण        | <b>उन्नाह्</b> रण | तच्च ( तृतीय )    | तइस्र       |
| <b>च</b> प्पि  | उवरिं, ऋवरि       | तच्च ( तथ्य )     | तच्छ        |
| किया           | किरित्रा          | तेगिच्छा          | चिइच्छा     |
| कीस, केस       | केरिस             | दुवाल सग          | वारसग       |
| केविचर         | किश्रचिर          | दोच्च             | दुइन्र      |
| गेहि           | गिद्धि            | नितिय             | णिच्च       |
| चियत्त         | चइत्र             | निएय              | থ্যিস্পস্প  |
| छच्च           | <del>छ</del> क्क  | पडुप्पन्न .       | पच्चुष्यएस् |

| पच्छेकम्म     | पच्छाकम्म | वरग्             | वाश्चा     |
|---------------|-----------|------------------|------------|
| पाय (पाल)     | पत्त      | बाहराा ( उपानह ) | च्यागुत्रा |
| पुठो ( पृथक ) | पुहं, पिह | सहेप्ज           | सहाम्र     |
| पुरेकम्म      | पुराकम्म  | सीत्राण, सुमाण   | मसाख       |
| पुर्विव       | पुञ्च     | सुमिख            | सिमिया     |
| माय (माल)     | ग्रत, मेत | सुहम, सुहुम      | सएह        |
| माहण          | वम्हण     | सोहि             | सुद्धि     |
| मिलबखु, मेच्छ | मिलिच्छ   |                  |            |

श्रीर दुवालस, बारस, तेरस, श्रवण्वीसइ, वत्तीस, पणत्तीस, इगयाल, तेवालीस, पणवाल, श्रवयाल, एगडि, वावडि, तेवडि, छावडि, श्रवसिंड, श्रवणत्तिर, वावत्तिर, पण्णत्तिर, सत्तहत्तिर, तेवासी, छलसीइ, वाणवइ प्रमृति सख्या-शब्दी के रूप श्रथमागधी में मिलते हैं, महाराष्ट्री में वैसे नहीं। नास-विभक्ति

१—-अर्थमागधी में पुर्तिग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एक बचन में प्राय सर्वत्र 'ए' ओर क्वचित् 'ओ' होता है, किन्तु महाराष्ट्री में 'ओ' ही होता है।

२—व्हर्थों के एक वचन में 'आए' या 'आते' होता है, जैसे देवाए, सवण्याए, गमणाए, अद्धाए, अहिताते, असुमाते, अखमाते (ठा० पत्र ३५८) इसादि, महाराष्ट्री में यह नहीं है }

Y—श्रनेक शब्दों के तृतीया के एक वचन में 'सा' होता है, यथा— मणसा, वयसा, कायसा, जोगसा, वलसा, चक्खुसा, महाराष्ट्री में इनके स्थान में क्रमश मर्पोण, वरण, कारण, जोगेण, वलेण, चक्खुसा।

५-- 'कम्म' श्रीर 'धम्म' शब्द के तृतीया के एक वचन मे पाली की तरह 'कम्मुखा' श्रीर धम्मुखा' होता है, जबिक - महाराष्ट्री में 'कम्मेण' स्त्रीर 'धम्मेख'।

६--- अर्घमागची में 'तत्' शब्द के एचमी के बहुवचन में 'तिब्मी' रूप मी देखा जाता है। ७— 'युष्मत्' शब्द का षष्टी का एक वचन सस्कृत की तरह 'तव' और 'अस्मत्' का पष्टी का बहुवचन 'अस्माक' अर्धमागधी मे पाया जाता है, जो महाराष्ट्री में नहीं है।

### अाख्यात-विभक्ति

१—अर्घमागधी में भूतकाल के बहुवचन में 'इसु' प्रत्यय है, जैसे— पुष्किसु, गर्विद्धसु आमासिसु इत्यादि। महाराष्ट्री में यह प्रयोग लुप्त हो गया है। धातु-रूप

१—- ऋर्षमागधी मे ऋाइक्खइ, कुन्वइ, भुवि, होक्खती, बूया, ऋव्ववी, होत्या, हुत्या, पहारेत्या, ऋाध, दुरुहइ, विगिचए, तिवायए, ऋकासी, तिउड्हं, विउद्दिन्जा, पडिसधयाति, सारयती, घेन्छिइ, समुन्छिहिति, ऋाहंसु प्रभृति प्रभृत प्रयोगों में धातु की प्रकृति, प्रत्य ऋयवा—ये दोनों जिस अकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में वे मिन्त-मिन्न प्रकार के देखे जाते हैं।

#### धातु-प्रत्यय

- १—अर्घमागधी में 'त्वा' प्रत्यय के रूप अनेक तरह के होते हैं :--
- (क) ट्टु; जैसे—कट्टु, साहट्टु, अवहट्टु इत्यादि ।
- (ख) इता, एता, इतायां श्रीर एताया, यथा—चइत्ता, विडट्टिता, पाषित्ता, करेता, पाषित्ताया, करेताया इत्यादि ।
  - (ग) इत्तु, यथा—दुरुहित्तु, जाणितु, वधितु, प्रभृति ।
  - (घ) चा, जैसे-किया, णवा, सोचा, मोचा, चेवा ग्राटि।
  - (इ) इया; यथा—परिजाणिया, दुरुहिया आदि ।
- (च) इनके अतिरिक्त विडक्कम्म, नितम्म मिम्स, संखाए, अग्रुवीति, लढ्, लढ्ण, दिस्मा आदि प्रयोगों में त्वा' के रूप भिन्न-भिन्न तग्ह के पाये वाते हैं।
- २—'तुम्' प्रत्यय के स्थान में इत्तए या इत्तने प्रायः देखने में आता है। जैते—करित्तए, गन्छित्तए, समुजित्तए, उनातमित्तने (विपा० १३) विहरित्तए आदि।

३—मृकारान्त धातु के 'व' प्रत्यय के स्थान में 'ड' होता है, जैने— कड, मड, त्रिमहड, वावड, सबुड, विद्युड, वित्यड प्रमृति ।

### तद्भित

१--- तर प्रत्यय का तराय रूप होता है, यथा न्यनिष्टतराण, श्रय्पतराण, बहुतराण, कंततराण इत्यादि ।

२--- आडमो, आडमंतो, गोमी, बुनिम, भगवतो, पुरिश्यम, पंनित्यम, स्रोयसी, दोसिणो, पोरेवच आदि प्रयोगों में 'मनुष्', श्लीर सन्य 'तडित' प्रदारी के जैसे रूप जेन अर्थमागधी में डेग्वे जाते हैं, महाराष्ट्री में व भिन्न तरर पे होते हैं।

महाराष्ट्री से जैन अर्थमागधी मे इनके स्रतिरिक्त और भी स्रनेक सूदम भेद हैं, जिनका चल्लेख विस्तार भय से यहाँ नहीं किया गया है। आगुम-वाचनाएं

वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में (१६० वर्ष पश्चात्) पाटलीपुत्र में १२ वर्ष का दुर्मिच्च हुऋ। १८। चम समय अमण-सच छिन्न-भिन्न मा हो गया । बहुत सारे बहुश्रुत मुनि अपनशन कर स्वर्ग वासी हो गए। आरागम जान वी श्रृञ्जलाट्ट सी गई । दुर्मिच मिटातव सघ मिला । अमणो ने ग्यारह श्रग सकतित किए। बारहवें श्रंग के जाता भद्रवाहु स्वामी के मिवाय कोई नहीं रहा। वे नेपाल में महाप्राण-ध्यान की साधना कर रहे थे। सप की प्रार्थना पर चन्होंने वारहवें श्रंग की वाचना देना स्वीकार कर लिया। पन्द्रह सी साधु गए। उनमे पाँच सौ विद्यार्थी ये श्रीर हजार साधु उनकी परिचर्या में नियुक्त थे। प्रत्येक विद्यार्थी-साधु के दो-दो साधु परिचारक थे। ऋध्ययन प्रारम्भ हुन्ना । लगमग विद्यार्थी-साधु थक गए । एकमात्र स्थूलमद्र यन रहे । उन्हें -दस पूर्व की वाचना दी गईं। वहिनों को चमत्कार दिखाने के लिए छन्होंने विंह का रूप वना लिया। भद्रवाहु ने इसे जान लिया। वाचना वन्द करदी। फिर बहुत आग्रह करने पर चार पूर्व दिये पर उनका अर्थ नहीं बताया। स्यूलमद्र पाठ की दृष्टि से ऋन्तिम श्रुत केवली थे। ऋर्य की दृष्टि से ऋन्तिम भूत-केवली मद्रवाहु ही थे। स्थ्लमद्र के बाद दश पूर्व का ज्ञान ही शेष रहा। ु वजस्वामी श्रन्तिम दश पूर्वघर हुए। वजस्वामी के क्तराधिकारी श्रार्थ-रिद्धत हुए। वे नो पूर्व पूर्ण और दसवें पूर्व के २४ यविक जानते थे। आर्य-रिह्नत के हिष्य दुर्वितका पुष्पीमत्र ते नी पूर्वों का ऋष्येषन क्रिया किन्तु अनस्यास के कारण वे नवें पूर्व को भूल गए | विस्मृति का यह क्षम आगे बढता गया |
आगम-सकलन का दूसरा प्रयत्न वीर-निर्वाण प्ररू७ और प्र४० के बीच
हुआ | आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में आगम लिखे गए | यह कार्य मधुरा में
हुआ | इसिलए इसे माधुरी-वाचना कहा जाता है | इसी समय बल्लमी में
आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम सकलित हुए | उसे बल्लमी-वाचना या
नागार्जुनीय वाचना कहा जाता है |

वीर-निर्वाण की १० वी शताब्दी-माधुरी-वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर-निर्वाण के ६८० वर्ष पश्चात् तथा वल्लभी-वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर-निर्वाण के ६१३ वर्ष पश्चात् देवर्द्धिगणी ने वल्लभी में फिर से आगमों का व्यवस्थित लेखन किया। इसके पश्चात् फिर कोई धर्वमान्य वाचना नहीं हुई। वीर की दसवी शताब्दी के पश्चात् पूर्वज्ञान की परम्परा विच्छिन्न हो गई १९। आगस-विच्छेद का क्रम

भद्रबंहि का स्वर्गवास वीर-निर्वाण के १७० वर्ष पश्चात् हुआ। आर्थी-हि से अन्तिम चार पूर्वों का विच्छेद इसी समय हुआ। दिगम्बर-परम्परा के अनुसार यह वीर-निर्वाण के १६२ वर्ष पश्चात् हुआ।

शाब्दी दृष्टि से अन्तिम चार पूर्व स्थूलमद्र की मृत्यु के समय वीर-निर्वाण के २१६-वर्ष परचात् विच्छिन्न हुए । इनके वाद दशपूर्वों की परम्मरा आर्यविष्ठ तक चली । छनका स्वर्गवास वीर-निर्वाण के ५७१ (विक्रम संवत् १०१) वर्ष परचात् हुआ । उसी समय दशवा पूर्व विच्छिन्न हुआ । नवा पूर्व दुर्विलिका-पुष्पमित्र की मृत्यु के साथ—वीर-निर्वाण ६०४ वर्ष (वि० सवत् १३४) में ख़ुस हुआ ।

पूर्वजान का विच्छेद चीर-निर्वाण (वि० सवत् ५३०) के हजार वर्ष परुचात् हुन्ना।

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार वीर-निर्वाण के ६२ वर्ष तक केवल-शान रहां। अन्तिम केवली जम्बूस्वामी हुए। उनके पश्चात् १०० वर्ष तक चौदह पूर्वों का शान रहा। अन्तिम चतुर्दश पूर्वी भद्रवाहु हुए। उनके पश्चात् ४८३ वर्ष तक दशपूर्व रहे। धर्मसेन अन्तिम दशपूर्वी ये। उनके पश्चात् ग्यारह श्रंगों की परम्परा २२० वर्ष तक चली । उनके श्रन्तिम श्रध्येता श्र्वसेन हुए । उनके परचात् एक श्रंग-श्राचाराग का श्रध्ययन ११८ वर्ष तक चला । इसके श्रन्तिम श्रिषकारी लोहार्य हुए । वीर निर्वाण ६८३ (विक्रम स्वत् ११३) के परचात् श्रागम-साहित्य सर्वथा छुत हो गया । केवल-शान की लोप की मान्यता में दोनों सम्प्रदाय एक मत हैं । चार पूनों का लोप महवाहु के परचात् हुआ, इसमें ऐक्य है । केवल काल दृष्टि से आठ वर्ष का अन्तर है । श्वेताम्वर-मान्यता के अनुसार उनका लोप वीर-निर्वाण के १७० वर्ष परचात् हुआ और विगम्बर मान्यता के अनुसार उनका लोप वीर-निर्वाण के १७० वर्ष परचात् हुआ और विगम्बर मान्यता के अनुसार १६२ वर्ष परचात् । यहाँ तक दोनों परम्पराएं श्रास-पास चलती हैं । इसके परचात् उनमें दूरी बढती चली जाती हैं । दशवें पूर्व के लोप की मान्यता में दोनों में काल का वड़ा अन्तर है । श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार दशपूर्वी वीर-निर्वाण से ५८४ वर्ष तक हुए और विगम्बर-परम्परा के श्रनुसार दशपूर्वी वीर-निर्वाण से ५८४ वर्ष तक हुए और विगम्बर-परम्परा के श्रनुसार २४५ वर्ष तक । श्वेताम्बर एक पूर्व की परम्परा को देवर्दिगिया तक ले जाते और आगमों के कुछ मौलिक भाग को श्रव तक सुराचित मानते हैं । दिगम्बर वीर-निर्वाण ६८३ वर्ष परचात् श्रागमों का पूर्ण लीप स्वीकार करते हैं ।

### आगम का मौलिक रूप

दिगम्बर-परम्परा के ऋनुसार सीर-निर्वाण के ६८३ के पश्चात्---ऋागमीं का मौलिक स्वरूप लुप्त हो गया।

र्वेताम्बर मान्यता है कि आगम-साहित्य का मौलिक स्वरूप बड़े परिमाण में छुत हो गया किन्तु पूर्ण नहीं, अब भी वह रोप है। अगों और उपागी की को तीन बार सकलना हुई, उसमें मौलिक रूप अवश्य ही बदला है। उत्तरखर्ती घटनाओं और विचारणाओं का समावेश भी हुआ है। स्थानाम में सात निद्धवों और नव गाँ का उल्लेख स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्न-ज्याकरण का को विषय-वर्णन है, य वर्तमान रूप में उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति के उपरान्त भी अगों का लिए। शु भाग मौलिक है। भाषा और रचना शैली की दृष्टि से पद प्राचीन है। अन्तराग का प्रथम अत्राचना शैली की दृष्टि से श्रेप सब अंगों में किन्त है। भाग दे भाषा शास्त्री हसे दाई हजार वर्ष प्राचीन वतलाते

हैं। सूत्र कृताग, स्थानांग ऋौर भगवती भी प्राचीन हैं। इसमें ेई सन्देह नहीं, आगम का मूल ऋाज भी सुरिच्चत है।

### अनुयोग

अनुयोग का अर्थ है--सत्र और अर्थ का उचित सम्बन्ध, वे चार हैं (१) चरणकरणानुयोग (२) धर्मकथानुयोग (३) गिख्तानुयोग (४) द्रव्यानुयोग । श्रार्य-वज्र तक अनुयोग के विभाग नहीं थे। प्रत्येक सूत्र में चारों अनुयोगी का प्रतिपादन किया जाता था। आर्थ-रचित ने इस पद्धति में परिवर्तन किया। इसके निमित्त उनके शिष्य दुर्वलिका पुष्यमित्र वने । आर्य-रिज्ञत के चार प्रमुख शिष्य थे। दुर्वेलिका पुष्य, फलगुरित्तत, विन्ध्य और गोष्ठामाहिल। विन्ध्य इनमें मेधावी था। उसने ऋार्य-रिवत से प्रार्थना की-"प्रमो। मसे सहपाठ में ऋष्ययन-सामग्री बहुत विलम्ब से मिलती है। इसलिए शीव मिले. ऐसी न्यवस्था की जिए। "अार्य रिचत ने उसे आलापक देने का भार दुर्विलका पुष्य को सीया। कुछ दिन तक वे उसे वाचना देते रहे। फिर एक दिन दुर्वेलिका पुष्य ने ऋार्य-रिच्चित से निवेदन किया-गुरुदेव । इसे वाचना द्ंगा सो मेरा नवा पूर्व विस्मृत हो जाएगा। अब जो आर्यवर का आदेश हो वही करू। आर्य-रिचत ने सोचा-दुर्विलका पुष्य की यह गति है। अब प्रज्ञा-हानि हो रही है। प्रत्येक सूत्र में चारो अनुयोगों को धारण करने की समता रखने वाले अब अधिक समय तक नहीं रह सकेंगे। चिन्तन के पश्चात छन्होंने श्रागमों को-चार अनुयोगों के रूप में विभक्त कर दिया <sup>२०</sup>।

त्रागमो का पहला संस्करण भद्रवाहु के समय में हुआ था और दूसरा संस्करण आर्थ-रिच्चत ने (वीर निर्वाण ५८४-५६७ में) किया। इस संस्करण में व्याख्या की दुरुहता मिट गई। चारो अनुयोगो में आगमो का विमाग इस प्रकार किया: ⊶

- (१) चरण-करण-श्रनुयोग ---कालिक सूत्र
- (२) धर्मकथानुयोग --- जत्तराध्ययन आदि ऋषि-भाषित
- (३) गणितानुयोग (कालानुयोग ) सूर्व प्रजिति स्रादि
- (४) द्रव्यानुयोग —<u>स्</u>ष्टिवाद<sup>२ ९</sup>

दिगम्बर-परम्परा में ये चार श्रमुयोग कुछ रूपान्तर से मिखते हैं। जनके नाम क्रमशः ये हैं:---

- (१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग (४) द्रव्यानुयोग २२। श्वेताम्वर-मान्यता के अनुसार चार अनुयोगो का विषय क्रमशः इस प्रकार है—
  - (१) श्राचार
  - (२) चरित, दृशान्त, कथा आदि
  - (३) गणित, काल
  - (४) द्रव्य, तत्त्व

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार चार अनुयोगो का विषय क्रमशः इस प्रकार है:---

- (१) महापुरुपो के जीवन-चरित
- (२) लोकालोक विभक्ति, काल, गणित
- (३) श्राचार
- (Y) द्रब्य, तत्त्व।

दिगम्बर आगमों को छुत मानते हैं, इसिलए वे प्रयमानुयोग में महापुराण और पुराण, करणानुयोग में त्रिलोक-प्रजीत, त्रिलोकसार, चरणानुयोग में मूलाचार और द्रव्यानुयोग में प्रवचनसार, गोम्मटसार आदि को समाविष्ट करते हैं।

#### लेखन और प्रतिक्रिया

जेन-साहित्य के अनुमार लिपि का प्रारम्भ प्राम् ऐतिहासिक है। प्रश्नापना में १८ लिपियों का फल्लेख मिलता है । मगनान् सृपमनाथ ने अपनी पुत्री प्रांती को १८ लिपिया सिखाई — ऐसा फल्लेख निशेपानश्यक माध्यवृत्ति, निपिट स्नाका पुत्रम चित्र आदि में मिलता है । जैने स्त्र वर्णित ७२ कलाओं में लेख-क्ला का पहला स्थान है । मगनान् सृपमनाथ ने ७२ कलाओं में लेख-क्ला का पहला स्थान है । मगनान् सृपमनाथ ने ७२ कलाओं का सदेश किया तथा श्रीत, मिप श्रीर कृषि — ये तीन प्रकार के ब्याचार चनाए । इनमें आये हुए लेख-क्ला और मिप शब्द लिखने की परस्तर को कर्म-सुर के श्रारम्भ-तक ले जाते हैं। नन्दी सुत्र में तीन प्रकार

का ऋत्तरश्रुत वतलाया है। इसमे पहला समात्तर है। इस का ऋर्य होता है—ऋत्तर की ऋाकृति—सस्थान-लिपि। तेख-सामग्री

पाग-ऐतिहासिक काल में लिखने की सामग्री कैसी थी, यह निश्चय पूर्वक नहों कहा जा सकता २७। राजप्रश्रीय सत्र में पुस्तक रत्न का वर्णन करते हुए कम्बिका (कामी), मोरा, गाठ, लिप्पासन (मिपपात्र) छुदन, (दक्कन) साकली, मिप और लेखनी-इन लेख-सामग्री के उपकरणों की चर्चा की गई है। प्रज्ञापना में 'पोत्थारा' शब्द आता है "। जिसका अर्थ होता है-लिपिकार-पुरतक-विज्ञान-त्रार्थ-इसे शिल्पार्थ में गिना गया है तथा इसी सूत्र में वताया गया है कि ऋषं-माराधी भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करने वाले भाषार्य होते हैं १९। भगवती सत्र के आरम्भ में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया हैं, उसकी पृष्ठभूमि में भी लिखने का इतिहाम है। भाव-लिपि के पूर्व वैसे ही द्रव्य-लिपि रहती हैं, जैसे भाव-श्रत के पूर्व द्रव्य-श्रुत होता है। द्रव्य-श्रुत श्रूयमार्ग शब्द श्रीर पठ्यमान शब्द दोनो प्रकार का होता है। इससे सिद्ध है कि द्रव्य-लिपि द्रव्य-अत से अतिरिक्त नहीं, उसी का एक अश है। स्थानाग मे पाच प्रकार की पुस्तके वतलाई हैं 30 — (१) गण्डी (२) कच्छत्री (३) सुष्टि (४) सपुट फलक (५) सुपाटिका। हरिमद्र सूरि ने भी दशवै-कालिक टीका मे प्राचीन त्राचायों की मान्यता का उल्लेख करते हुए इन्हीं पुरतको का उल्लेख किया है<sup>39</sup>। निशीय चूर्णी में भी इनका उल्लेख हैं<sup>32</sup>। अनुयोग द्वार का पोत्थकम्म (पुरतककर्म) शब्द भी लिपि की प्राचीनता का एक प्रवल प्रमाण है। टीकाकार ने पुस्तक का ऋर्य ताड्-पत्र ऋथवा सपुटक-पत्र संचय किया है और कर्म का ऋर्य उसमे वर्तिका ऋादि से लिखना। इसी सूत्र मे आये हुए पोत्थकार (पुस्तककार ) शब्द का आर्थ टीकाकार ने 'पुस्तक के द्वारा जीविका चलाने वाला' किया है। जीवामिगम (३ प्रति ४ श्रिषि॰) के पोत्यार (पुत्तककार) शब्द का भी यही ऋर्य होता है। भगवान् महावीर की पाठशाला में पढने-लिखने की घटना भी वात्कालिक लेखन-प्रया का एक प्रमाण है। बीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में आक्रान्ता सम्राट् सिकन्दर के सेनापित निम्नाक्सं ने लिखा है<sup>23</sup>—'भारतवासी लोग. कागज वनाते

हे के हैं । ' ईसवी के दूसरे शतक में ताड़-पत्र श्रीर चींथे मे भीज-पत्र लिखने के व्यवहार में लाए जाते थे के । वर्तमान में उपलब्ध लिखित अन्यों में ईं के सब पाचवी में लिखे हुए पत्र मिलते हैं कि । तथ्यों के श्राधार पर हम जान सकते हैं कि मारत में लिखने की प्रया प्राचीनतम है । किन्तु समय-समय पर इसके लिए किन-किन साधनों का उपयोग होता था, इसका दो हजार वर्ष पुराना रूप जानना श्रति कठिन है । मोटे तौर पर हमें यह मानना होगा कि मारतीय वाइमय का माग्य लम्बे समय तक कण्ठस्थ-परम्परा में ही सुरिचति रहा है । जैन, बोद श्रीर वेदिक तीनों परम्पराश्री के शिष्य उत्तराधिकार के रूप में श्रपने-श्रपने श्राचायों द्वारा विधान का श्रव्य-कोष पाते थे ।

### आगम लिखने का इतिहास

जैन दृष्टि के अनुसार श्रव-त्रागम की विशाल ज्ञान-राशि १४ पूर्व में सचित है। वे कभी लिखे नहीं गए। किन्तु अप्रक-अप्रक परिमाण स्याही से उनके लिखे जा सकने की कल्पना अवश्य हुई है-दादशवर्षीय दुष्काल के वाद मधुरा में आर्यस्किन्त्रिल की अध्यत्तता में साधु-सघ एकत्र हुआ। आगमीं की सकलित कर लिखा गया और त्रार्य स्कन्दिल ने साधुक्रों को अनुगोग की वाचना दी। इसलिए उनकी वाचना माधुरी वाचना कहलाई। इनका समय वीर-निर्वाण ८२७ से ८४० तक माना जाता है। मधुरा-वाचना के ठीक समय पर बलमी में नागार्जुन स्रि ने अमग्र-सम को एकत्र कर आगमों को सकलित किया। नागार्जुन श्रीर ऋन्य अमणा की जी ऋागम ऋौर प्रकरण याद थे, घे लिखे गए। सकतित श्रागमी की वाचना दी गई, यह 'नागार्जुनीय' वाचना क्हलाती है। कारण कि इसमें नागार्जुन की प्रमुखता थी। बीर-निर्वाण ६८० वर्ष में देवदिंगणि समाधमण् ने फिर ऋागमों को पुसाकारूढ किया और खब के समझ उनका वाचन किया 30 । यह कार्य वलमी में सम्पन्न हुन्ना । पूर्वीक दोनों वाचनायों के समय लिखे गए आगमों के ऋतिरिक्त ऋन्य प्रकरण-यन्थ भी लिए गए। दोनों वाचनाओं के सिद्धान्तों का समन्वय किया गया और जो महत्त्वपुर्ण भेद ये उन्हें 'पाठान्तर' खादि वाक्यावली के साथ खागम, टीका, चूर्णि में सग्हीत किया गया ? ।

#### प्रतिक्रिया

श्रागमों के लिपि-बद्ध होने के उपरान्त भी एक विचारधारा ऐसी रही कि साधु पुस्तक लिख नहीं सकते श्रीर अपने साथ रख भी नहीं सकते । पुस्तक लिखने और रखने में दोप बताते हुए लिखा है। ह—अचर लिखने में कुन्यु आदि त्रत जीवों की हिंसा होती है, इसलिए पुस्तक लिखना स्थम विराधना का हेतु हैं उ । २—पुस्तकों को आमान्तर ले जाते हुए कपे छिल जाते हैं, श्रण हो जाते हैं। ३—उनके छेदों की ठीक तरह 'पडिलेहना नहीं हो सकती। ४—मार्ग में भार बढ़ जाता है। ५—वे कुन्यु आदि जीवों के आश्रय होने के कारण अधिकरण है अथवा चोर आदि से चुराए जाने पर अधिकरण हो जाते हैं। ६—तीर्थंकरों ने पुस्तक नामक उपिष रखने की आजा नहीं दी है। ७—उनके पास में होते हुए सूत्र—गुण्न में प्रमाद होता है—आवि-आदि। साधु जितनी बार पुस्तकों को बाधते हैं, खोलते हैं और अच्चर लिखते हैं उन्हें उतने ही चतुर्लघुकों का दण्ड आता है और आजा आदि दोष लगते हैं र । आचार्य श्री मिन्नु के समय भी ऐसी विचारधारा थी। उन्होंने इमका खण्डन भी किया है र ।

#### कल्प्य-अकल्प्य-मीमासा

श्रागम सूत्रों में साधु को न तो लिखने की स्पष्ट शब्दों में श्राज्ञा ही है श्रीर न निपेध भी किया है | लिपि की श्रनेक स्थानों में चर्चा होने पर साधु लिखते थे, इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती | साधु के लिए खाध्याय श्रीर ध्यान का विधान किया है | उसके साथ लिखने का विधान नहीं मिलता | ध्यान कोष्ठोपगत, स्वाध्याय श्रीर सद्ध्यान रक्त श्रादि पदों की भांति—'लेख-रक्त' श्रादि शब्द नहीं मिलते भें । साधु की उपधि-सख्या में भी लेखन-सामग्री के किसी उपकरण का उल्लेख नहीं मिलता | ये सव पुराकाल में 'जैन साधु नहीं लिखते थे'—इसके पोपक हैं । ऐसा एक मन्तव्य है । फिर भी उनको लिखने का कल्प नहीं था—ऐसा उनके श्राधार पर नहीं कहा जा सकता | इनमें एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है । वह है उपिष की सख्या | कई श्राचायों का १४ उपिस से श्रीषक उपिष न रखने का श्रामह था | श्राचार्ये मिन्दु ने इसके प्रतिकार में यह बताया कि साधु इनके

अतिरिक्त उपकरण रख सकता है ४३। प्रश्न ट्यावरण में साधु के लिए लगा-तार १६ चपि गिनाये हैं \*\*। ऋन्य सूत्री की माल्ली से उपित का समलन किया जाय तो उनकी सख्या ३० तक पहुँच जाती है। साध्यी के लिए ४ चपधि और स्थिवर के लिए ११ उपधि और खिधक यतलाए गए 🚉 । खब प्रश्न यह होता है कि उपकरणों की इस सख्या से व्यक्तिरिक्त उपवरण जी रखे जाते हैं, वे फैसे ? इनके उत्तर में कहना होगा कि यह हमारे आचार्यों की स्थापना है। सूत्र से विरुद्ध न समक वर उन्होंने वैसी व्यामा टी है। जैसा कि श्राचार्य मिन्न ने कहा है "। धेनल लिएने के लिए सम्भवत २०-२५ या उससे भी अधिक उपकरणों की जरूरत होती है। सूत्रों में इनके नखने की साफ शब्दों में त्राजा तो दूर चर्चा तक नहीं है। इसी जाधार पर बद्दगी ने पुरतक-पन्नो तथा लेख-सामग्री रखने का विरोध किया। इस पर ग्राचार्य भिन्न ने कहा कि सूत्रों में शुद्ध साधुत्रों के लिए लिएना चला बताया गया है ४०। इसलिए पन्नें तथा लेख-नामग्री रखने में कोई दीप नहीं है। क्यों कि जो लिखेंगे, चन्हें पत्र श्रीर लेखनी भी रखने होंगे। स्पाही भी श्रीर स्पाही-पात्र मी४८। श्राचार्य मिक्त ने साध को लिखना क्ल्पता है श्रोर जब लिखने का कल्प है तब उसके लिए सामग्री भी रखनी होगी, ऐसा स्थिर विचार प्रस्तुत ही नहीं किया ऋषित प्रमाणों से समर्थित भी किया है। इसके समर्थन मे चार शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं ४९। इनमें निशीध की प्रशस्ति-गामा को छोड कर शेप तीनों प्रमाण लिखने की प्राचीनता के साधक हैं-इसमें कोई सन्देह नहीं । वहुनिध-श्रवग्रह वाली मति-सम्पदा से साधुन्त्रों के लिखने की पद्धति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। निशीय की प्रशस्ति गाथा का लिखित ( लिहिय ) शब्द महतर विशाख गणि की लिपि का सूचक माना जाए तो यह भी लिखने का एक पुष्ट प्रमाण माना जा सकता है। किन्तु यदि इस लिखित शब्द को अन्य अर्थ में लिया जाए तो हमें मानना होगा कि मूल पाठ में लिखने की वात नहीं मिलती। इसलिए हमें इसे आचायों के द्वारा की हुई सयौक्तिक स्थापना ही मानना होगा। पूर्ववर्ती आचार्यों ने शास्त्रो का विच्छेद न हो, इस दृष्टि से आगे चल कर पुस्तक रखने का विधान किया, यह मी चनकी जीत-ज्युवहार-परम्परा हैप०।

### ग्रंग-उपाग तथा छेद और मूल

दिगम्बर-साहिल में आगमों के दो ही विभाग मिलते हैं—अग-प्रविध्य और आंग-बाह्य।

श्वेताम्बर-परम्परा में भी मूल-विभाग यही रहा। स्थानाग, नन्दी ऋदि में यही मिलता है। ऋागम-विच्छेद काल में पूनों ऋौर ऋंगो के निर्यूहण ऋौर शेषाष रहे, उन्हें प्रथक् संज्ञाएं मिलीं। निशीथ, व्यवहार, बृहत्कल्प ऋौर दशाक्षत-स्कन्ध को छेद-सूत्र कहा गया।

आगम-पुरुष की कल्पना हुई, तब अग-प्रविष्ट को उसके अग स्थानीय और वारह सूत्रों का उपांग-स्थानीय माना गया। पुरुष के जैसे दो पैर, दो जंपाए, दो ऊर, दो गात्रार्थ, दो बाहु, ग्रीवा और शिर—ये बारह अग होते हैं, वैसे ही आचार आदि श्रुत-पुरुष के बारह अंग हैं। इसलिए ये अग-प्रविष्ट कहलाते हैं ।

कान, नाक, आँख, जंघा, हाथ और पैर-च्ये चपाग हैं। श्रुत-पुरुष के भी श्रीपपातिक आदि बारह उपाग हैं।

वारह श्रंगो श्रीर उनके उपांगो की व्याख्या इस प्रकार हैं :---

द्यंग उपाग श्रीपपातिक श्राचार राजप्रश्लीय सत्र जीवा भिगम स्थान प्रज्ञापना समवाय सूर्य-प्रज्ञित भगवती जम्बूद्वीप प्रश्रप्ति शात्धर्म कथा **ਚ**ਜ਼ਰਪਤਸਿ **चपासकदशा** कल्पिका श्रन्तकृद-दशा श्रनुत्तरोपपातिक दशा कल्पावतसिका पुष्पिका प्रश्न-च्याकरण पुष्प-चूलिका विपाक वृष्णि-दशाभः दृष्टिवाद '

खपाग का प्रयोग जमास्चाति ने त्रपने तत्त्वार्थ भाष्य में विया है " । श्रंग स्वतः श्रोर खपाग परतः प्रमाण है, इसलिए व्यर्थाभिन्यक्ति वी दृष्टि से यह प्रयोग समुचित है।

छेद का प्रयोग उनके भाष्यां मं मिलता है। मूल वा प्रयोग समवतः सत्रमें अधिक अर्वाचीन है। दशवेकालिक, नन्दी, उत्तराध्यमन र्थार 'मृनुयोगद्रार- ये चार मूल माने जाते हैं। वई साचार्य महानिशीय स्त्रीर जीतकल्य को मिला छेद-स्त्र छह मानते हैं। कई जीतकल्य के स्थान में पचनल्य को छेद-स्त्र मानते हैं।

मूल सूत्रों की सख्या में भी एक मत नहीं है। कई प्राचार्य गावश्यक और श्रोध-निर्युक्ति को भी मूल-सूत्र मान इनकी सख्या छह यतलाते हैं। कई श्रोधनिर्युक्ति के स्थान में पिण्ड-निर्युक्ति को मूल सूत्र मानते हैं।

कई स्त्राचार्य नन्दी स्त्रोर स्त्रनुयोगद्वार को मृल सूत्र नहीं मानते। उनके स्त्रनुसार ये चूिलका-सूत्र हैं। इस प्रकार स्त्रंग-याह्य श्रुत की समय-समय पर विभिन्न रूपों में योजना हुई है।

### आगर्मों का वर्तमान रूप और संख्या

द्वादशवर्षीय दुर्मिच के पद्यात् देवर्द्विगिया च्वमाश्रमण के नेतृत्व में श्रमण-स्व मिला। वहुत सारे वहु-श्रुत सुनि काल कर चुके थे। साधुत्रों की सख्या भी कम हो गई थी। श्रुत की श्रवस्था चिन्तनीय थी। दुर्भिच् जनित कठि-नाइयों से प्रासुक मिचाजीबी साधुत्रों की स्थिति वडी विचारणीय थी। श्रुत की विस्मृति हो गई।

देवर्द्धिगणि ने अवशिष्ट सघ को वलमी में एक त्रित किया। उन्हें जो अत कण्ठस्थ था, वह उनसे सुना। आगमो के आलापक छित्र-मित्र, न्यूनाधिक मिले। उन्होंने अपनी मित्त से उनका सकलन किया, सपादन किया और पुस्तकारूढ किया।

श्रागमों का वर्तमान सस्करण देविद्धिगीण का है। श्रागो के कर्ता गयाघर हैं। अग वाह्य-श्रुत के कर्ता स्थिवर हैं। उन सवका सकलन और सम्पादन करने वाले देविद्धिगीण हैं। इसलिए वे श्रागमों के वृर्तमान-रूप के कर्ता भी माने जाते हैं पर्

### नंदी सूत्र में आगमों की सूची इस प्रकार है :--

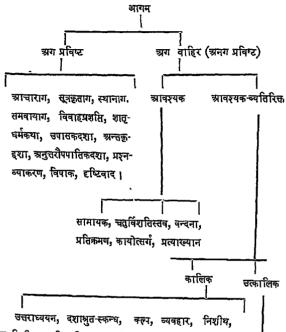

उत्तराध्ययन, दशाश्रुत-स्कन्ध, करून, व्यवहार, निशीथ, महानिशीय, ऋषिमापित, जम्बू द्वीप प्रश्नित, दीप सागर प्रश्नित, चन्द्र प्रश्नित, द्वीप सागर प्रश्नित, चन्द्र प्रश्नित, चुन्निका विमान प्रविमक्ति, महिन्नका विमान-प्रविमक्ति, ग्रगचूितका, वगाचूितका, विवाहचूितका, श्ररणोवपात, वर्ष्णोवपात, गरलोवपात, वर्ष्णावपात, वेसमणोवपात, वेलघरोव-पात, देविंदोवपात, उत्यानश्रुत, समुत्यान श्र्व, नागपरियापनिका, निरयावितका, किल्पका, कल्पवत्तिका, पुष्पिका, पुष्पचृित्वका, वृष्णिदशा, श्राशीविषमावना, हिन्दिविषमावना, चारण-मावना, महास्वप्र-भावना, तेजोग्निनिक्गं।

दशवैकालिक, कल्पिकाकल्पिक, जुल्लकल्प भुत, महाकल्प भुत,

श्रोपपातिक, राजप्रश्रीय, जीवाभिगम, प्रश्नापना, महाप्रश्नापना, प्रमादाप्रमाद, नन्दी, श्रनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुलवैचारिक, चन्द्रावेध्यक, स्र्यप्रश्निष्ठि, पौरुपी मडल, मडल प्रवेश, विद्या-चरण-विनिश्चय, गणि-विद्या, ध्यान-विभक्ति, मरण विभक्ति, श्रात्म-विशोधि, वीतराग-श्रुत, सलेखना-श्रुत, विहार-कल्प, चरपविधि, श्रानुर प्रत्याख्यान, महा प्रत्याख्यान। (न० ४६)

इनमें से कुछ त्रागम उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध हैं, उनमें मूर्ति-पूजक नम्प्रदाय कुछ निर्मुक्तियों को मिला ४५ या ८४ त्रागमों को प्रमाण मानता है। 89 आगर्मों को सची

| <b>४५ आगमों को सूची</b>                 | त - द्रा । आसमा मा असम् सलता |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| (१) श्राचाराग                           | (२१) पुष्पिका                |
| (२) स्त्रञ्जाग                          | (२२) पुष्प-चूलिका            |
| (३) स्थानाग                             | (२३) वृष्णि-दशा              |
| (४) समवायाग                             | (२४) त्रावश्यक               |
| (५) ब्याख्या प्रशति                     | (२५) दशवैकालिक               |
| (६) शतृ धर्म कथा                        | (२६) उत्तराध्ययन             |
| (७) रपानकदशा                            | (२७) पिण्ड-निर्युक्ति        |
| (८) श्रन्तकृद्दशा                       | श्रथवा श्रोघ-निर्युक्ति      |
| <ul><li>(६) 'त्रनुत्तरीपपातिक</li></ul> | (२८) नन्दी                   |
| (१०) परन न्याकरण्                       | (१६) श्चनुयोगद्वार           |
| (११) विशय                               | (३०) निशीध                   |
| (१२) श्रीप्रपातिक                       | (३१) महा-निशीध               |
| (१६) राजभरनीय                           | (३२) वृहत्कल्य               |
| (१४) चीताचीवासिसम                       | (३३) व्यवहार                 |
| (१५) श्रगापना                           | (३४) दशाभुत-स्कथ             |
| (१६) ग्रां काष्त्र                      | (३५) पचकत्य ( विश्छित्र )    |
| (१७) सह-प्रकृति                         | (३६) शानुर-प्रचाल्यान        |
| (१६) न्यप्रीर-मान्त                     | (३०) भनत्पतिशा               |
| (*E) # <sup>E</sup> ETE*                | (३=) तन्दुल वैचारिक          |
| (२०) सम्मानम्बद्धाः                     | (२६) चन्द्र येपान            |

| (४०) देवेन्द्रस्तव                  | (४३) चतुःशरण                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| (४१) गणि-विद्या                     | (४४) वीरस्तव                      |
| (४२) महा-प्रखाख्यान                 | (४५) संस्तारक                     |
| 58 आगमों की सूची                    |                                   |
| १ से ४५—पूर्वोक                     |                                   |
| ४६कल्प-सूत्र ( पर्यूषणकल्प, जिन चरि | त, स्थविरावलि, समाचारी )          |
| ४७यतिजीत-कल्प (सोमप्रम सूरि)        | •                                 |
| ४८अद्धाजीत-कल्प ( धर्मघोषस्रि )     | दोनों जीत-कल्प                    |
| 40 men (                            | •                                 |
| ५०ह्मापना-सूत्र                     | वश्यक सूत्र के श्रंग हैं।         |
| <b>५</b> १ <del> वं</del> दितु      | ६६ग्रंगचृत्तिया                   |
| ५२ऋषि-भाषित                         | ७० जस्मन्त्रुलिया                 |
| ५३श्रजीव-कल्प                       | ७१वृद्ध-नदुः शरण                  |
| ५४गच्छाचार                          | ७२जम्बू-पयन्ना                    |
| ५५मरण-समाधि                         | ७३ग्रावश्यक-निर्युक्ति            |
| ५६सिद्ध-प्राभृत                     | ७४दशवैकालिक-निर्युक्ति            |
| ५७—तीर्थोद्गार                      | <b>७५-—उत्तराध्ययन-निर्यक्ति</b>  |
| <b>५</b> ≒—ऋाराधना-पताका            | ७६श्राचाराग-निर्युक्ति            |
| ५६—दीपसागर प्रज्ञसि                 | ७७- सूत्रकृताग-निर्युक्ति         |
| ६०ज्योतिष-करण्डक                    | ७८सूर्य-प्रजिप्ति                 |
| ६१ग्रंग-विद्या                      | ७६ — वृहत्कल्प-निर्युक्ति         |
| ६२तिथि-प्रकीर्णक                    | ८०व्यवहार                         |
| ६३पिण्ड-विशुद्धि                    | ⊏१दशाश्रुतस्कघ-निर्युक्ति         |
| ६४सारावलि                           | <ऋपिभाषित-निर्युक्ति              |
| ६५—पर्यन्ताराधना                    | ( ऋतुपलञ्घ )                      |
| ६६—जीव-विभक्ति                      | ⊏३ <del>— रां</del> सक निर्युक्ति |
| ६७ कवच-प्रकरण                       | =×—विशेष-श्रावश्यक-भाष्य          |
| ६८योनि-प्रामृत                      |                                   |

स्थानकवासी और तेरापर्न्थ के अनुसार मान्य आगम ३२ हैं । वे वे हैं :--

|                             | श्चागम<br>।                               |            | Y                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------|
|                             | <del>'\</del>                             |            | 1                  |
| ।<br>- श्चा                 | स्पाग                                     | मूल        | छेद.               |
| श्रूपः<br>१श्राचाराग        | १-श्रीपपाविक                              | १दशवै-     | १-निशीय            |
| २-सूत्रकृताग                | २राजप्रभीय                                | कालिक      | २व्यवहार-          |
| २—स्थानाग<br>३—स्थानाग      | ३-जीव[भिगम                                | २उत्तरा-   | ३बृहत्कल्प         |
| ४-समबायाग<br>४-समबायाग      | ४-प्रशापना                                | ध्ययन      | <b>४−</b> दशाशृत=. |
| ५-सगवती<br>५-भगवती          | ५—जम्बूदीप-                               | ३श्रनुयोग- | स्कन्ध             |
| ६-जातृधर्मकथा               | प्रशासि<br>प्रशासि                        | द्वार      | _ {                |
| ५-आपुननगरा<br>७-उपासकदशा    | ६—चन्द्र <u>-प्र</u> श्रस                 | ४-नन्दी    | ٠, ١               |
|                             | ७—सूर्य प्रज्ञति                          |            | १-म्रावस्यक        |
| य-ग्रन्तकृद्शा<br>- सरस्योग | उ—दूप प्रशात<br>⊏-निरयावलिका              |            |                    |
| ६ऋनुत्तरीप-<br>पातिक        | ६-कल्पवृत्तसिका                           |            |                    |
|                             | १०-पुष्पिका                               |            | ***                |
| १०प्रश्न-च्याकरण<br>११विपाक |                                           |            |                    |
| र र्−।वग≀क                  | ११-पुष्पचूज़िका<br>१२-वृष्णिदु <u>श</u> ा |            |                    |
|                             |                                           |            | ;                  |

### आगम का व्याख्यात्मक साहित्य-

स्रागम के ब्याख्यात्मक साहित्य का प्रारम्भ निर्युक्ति से होता है श्रीर वह "स्तरक" व जोड़ों तक चलता है।

द्वितीय मद्रवाहु ने ११ निर्युक्तिया लिखों — १—ग्रावश्यक-निर्युक्तिः ७—ग्रहत्वल्र-निर्युक्तिः ए—व्यवहार-निर्युक्तिः ए—व्यवहार-निर्युक्तिः ए—व्यवहार-निर्युक्तिः ए—ग्रावारात-निर्युक्तिः ए०—ग्रोध-निर्युक्तिः ए०—ग्रोध-निर्युक्तिः ए०—ग्रोध-निर्युक्तिः ए०—ग्रोध-निर्युक्तिः ए०—ग्रोध-निर्युक्तिः

६--दराभतस्यप-निर्मुति

इनका समय विक्रम की पाचवी, छठी शताब्दी हैं। बृहत्कल्प की निर्युक्ति भाष्य-मिश्रित अवस्था में मिलती है, व्यवहार-निर्युक्ति भी भाष्य् में मिली हुई है:—

## माष्य और भाष्यकार

१—दशवैकालिक-भाष्य ४—निशीथ-भाष्य

२—व्यवहार-भाष्य ५—विशेषावश्यक-भाष्य—जिनभद्र स्नमाश्रमण ( सतावीं शतावी )

२—चृहत्कल्प-भाष्य ६—पचकल्प-भाष्य—धर्मसेन गणी ( छटी शताब्टी )

निर्युक्ति स्त्रौर भाष्य पद्मात्मक हैं, वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। चूर्णिया और चूर्णिकार्

चूर्णिया गवातमक हैं। इनकी भाषा प्राकृत या संस्कृत-मिश्रित प्राकृत है। निम्न स्रागम प्रन्थों पर चूर्णिया मिलती हैं :—

१-- आवश्यक १०--दशाश्रुत-स्कध २---दशवैकालिक ११---वृहत्कल्प ३—नन्दी १२--जीवाभिगम ४--- अनुयोगद्वार १३--भगवती १४---महा-निशीथ ५--- उत्तराध्ययन १५-जीतकल्प ६--श्राचाराग ७-- सूत्रकृताग **∽**—निशीथ १७--- श्रोघ-निर्यक्ति ६--च्यवहार

प्रयम त्राठ चूर्णियों के कर्त्ता जिनदास महतर हैं। इनका जीवनकाल-विक्रम की सातवों शताब्दी हैं। जीवकल्प-चूर्णी के कर्ता विद्रतेन स्रिर हैं। जनका जीवनकाल विक्रम की १२ वी शताब्दी है। वृहत्कल्य चूर्णी प्रलम्य स्रिर की कृति हैं। शेष चूर्णिकारों के विषय में त्रभी जानकारी नहीं मिल रही है। दशवैकालिक की एक चूर्णि और हैं। उसके कर्त्ता हैं—त्रगस्यविह मुनि। जनका समय त्रभी भलिभांति निर्णोत नहीं हुआ।

### टीकाए और टीकाटार

आगमी के पहले संस्कृत टीकाकार हिम्मड स्टिंग हैं। उन्होंने आवश्यक, दशवैकालिक, नन्दी, अनुयोगद्वार, जम्मृद्वीप-प्रजस्ति श्रीर जीवामिगम पर टीकाए लिखीं।

विक्रम की तीसरी शताब्टी में जमास्वाति ने जैन परम्परा में जो सस्तृत-वास्मय का द्वार खोला, वह अब विस्तृत होने लगा। गीलाक मूरि ने आचाराग और स्वकृताग पर टीकाए लिखां। शेप नव अगों के टीकाकार है—अभयदेव सूरि। अनुयोगद्वार पर मलधारी हैमचन्द्र की टीका है। नन्दी-प्रजापना, व्यवहार, चन्द्र-प्रजात, जीवाभिगम, आवश्यक, बृहत्कल्प, राज-प्रश्नीय आदि के टीकाकार मलयगिरि हैं।

श्रागम-साहित्य की समृद्धि के साथ-साथ न्याय-शास्त्र के साहित्य का भी विकास हुआ। वैदिक और वीद न्याय-शास्त्रियों ने अपने-अपने तत्वों की सकं की कसीटी पर कस कर जनता के सम्मुख रखने का यहां किया। तब जैन न्याय-शास्त्री भी इस और मुद्धे। विक्रम की पांचवी शताब्दी में न्याय का जो नया खोत चला, वह वारहर्षी शताब्दी में बहुत व्यापक हो चला।

श्रठारहवीं शतान्त्री के क्तरार्द्ध में न्याय-शालियों की गति कुछ शिथिल हो गई। श्रागम के न्याख्याकारों की परम्परा श्रागे मी चली। विक्रम की श्रह वीं सदी में श्रीमद मिन्नु खामी श्रीर जयाचार्य श्रागम के यशस्वी क्याख्याता हुए। श्रीमद मिन्नु स्वामी ने श्रागम के सेकड़ों दुरुद स्थलों पर प्रकीर्य क्याख्याद लिखी हैं। जयाचार्य ने श्राचाराग प्रयम श्रुत-स्कन्ध, शाता, प्रज्ञापना, क्तराध्ययन (२७ श्रध्ययन) श्रीर मगवती सूत्र पर पद्यात्मक न्याख्या लिखी। श्राचारांग (हितीय श्रुत-स्कध) का वार्तिक श्रीर श्रागम-स्पर्शी श्रनेक प्रकरण रचे।

इस प्रकार जैन-साहित्य ऋागम, श्रागम-न्याख्या और न्याय शास्त्र से बहुव ही समृद्ध है। इनके श्राघार पर ही हम जैन दर्शन के हृदय को छूने का यन करेंगे। परवर्ती-प्राकृत-साहित्य

आगम-लोप के पश्चात् दिगम्बर-परम्परा में जो साहित्व रचा गया, उसमें सर्वोपरि महत्त्व पट्-त्वण्डांग्रम और ऋषाय-प्राप्तत का है। पूनों और श्रंगो के यने खुने श्रंशो के जुत होने का प्रसग श्राया। तय श्रामार्थ धरसेन (विक्रम दूसरी शताब्दी) ने भूतविल और पुण्यदन्त नाम दो साधुश्रों को श्रुताभ्यास कराया। इन दोनो ने पट्खएडागम की रचना की। लगभग इसी समय में श्राचार्य गुणधर हुए। उन्होंने कपाय-प्राभृत रचा। ये पूनों के शेशाफ हैं। इसलिए इन्हें पूनों से उद्धृत माना जाता है। इनपर प्राचीन कई टीकाए लिखी गई हैं, वे उपलब्ध नहीं हैं। जो टीका वर्तमान में उपलब्ध हैं, वह श्राचार्य वीरसेन की है। इन्होंने विक्रम सम्बत् ८७३ में पट्खण्डागम की ७२ हजार श्लोक-प्रमाण धवला टीका लिखी।

कपाय-पाहुड़ पर २० हजार श्लोक-प्रमाण टीका लिखी । वह पूर्ण न हो सकी, वीच मंही छनका स्वर्ग-वास हो गया । उसे उन्हीं के शिष्य जिनसेना-चार्य ने पूर्ण किया । उसकी पूर्ति विक्रम सम्वत् ८६४ में हुई । उसका शेष माग ४० हजार श्लोक-प्रमाण और लिखा गया । दोनों को मिला इसका प्रमाण ६० हजार श्लोक होता है । इसका नाम जय-धवला है । यह प्राकृत और संस्कृत के संक्रान्ति काल की रचना है । इसीलिए इसमें दोनो भाषाओं का मिश्रण है ।

पट्-खण्ड का अन्तिम भाग महा-यंध है। इसके रचियता आचार्य सूत-विल हैं। यह ४१ हजार श्कोक-प्रमाण है। इन तीनो अन्यो में कर्म का बहुम ही सूक्त्म विवेचन है।

विक्रम की दूसरी शती में आचार्य कुन्दकुन्द हुए । इन्होंने अध्यात्म-वाद का एक नया स्रोत प्रवाहित किया । इनका मुकाव निरुचयनय की श्रोर अधिक था । प्रवचनसार, समयसार और पचास्तिकाय—ये इनकी प्रमुख रचनाए हैं। इनमें आत्मानुसूति की वाणी आज भी उनके अन्तर-दर्शन की साधी है।

विक्रम दसवीं शताब्दी में स्त्राचार्य नेमिचन्द्र चक्रवर्ती हुए। उन्होंने गोम्मटसार स्त्रीर लब्धिसार-चपणासार—इन दो अन्धों की रचना की। ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। ये प्राकृत-शौरसेनी भाषा की रचनाए हैं।

श्वेताम्बर-स्राचायों ने मध्ययुग मे जैन-महाराष्ट्री में लिखा। विक्रम की जीक्षरी शतीं में शिवशर्म सृशि ने कम्मपपडी, उमास्वाति ने जम्बूद्वीप समास्र

लिखा। विक्रम की छठी शताब्दी में सघदास च्रमाश्रमण ने वासुदेव हिन्दी नामक एक कथा-अन्य लिखा, इसका दूसरा खण्ड धर्मसेनगणी ने लिखा । इसमें वसुदेव के पर्यटन के साथ-साथ अनेक लोक-कथाओ, चरियो, विविध वस्त्रीं, छत्सवो और विनोद-साधनो का वर्णन किया है। जर्मन विद्वान् आल्सफोर्ड ने इसे बृहत्कथा के समकन्त माना है । है ।

विक्रम की सातवीं शताब्दी में जिनभद्रगणी चमाश्रमण हुए । विशेषावश्यक भाष्य इनकी प्रसिद्ध कृति है । यह जैनागमों की चर्चाख्रो का एक महान् कोष है । जीतकल्प, विशेषणवती, बृहत् सग्रहणी और बृहत् त्तेत्रसमास भी इनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं ।

हरिभद्र सूरि विक्रम की श्राठवीं शती के विद्वान् श्राचार्य हैं। "समराइच कहा" इनका प्रसिद्ध कथा-अन्थ है। संस्कृत-शुग में भी प्राकृत-भाषा में रचना का क्रम चलता रहा है।

मध्य काल में निमित्त, गणित, ज्योतिष, सासुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, मन्त्र-विद्या, स्वप्न विद्या, शिल्प-शास्त्र, व्याकरण, छन्द, कीष आदि अनेक विषयक अन्य लिखे गए हैं भण्।

#### संस्कृत-साहित्य

विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभव, उनकी सम्रहात्मक निधि, साहित्य और एसका आधार माधा—ये तीनों चीजें दुनिया के सामने तत्व रखा करती हैं। सूरज, हवा और आकाश की तरह ये तीनों चीजें सबके लिए समान हैं। यह एक ऐसी भूमिका है, जहाँ पर साम्प्रदायिक, सामाजिक और जातीय या इसी प्रकार के दूसरे-दूसरे सब भेद मिट जाते हैं।

सस्कृत-साहित्य की समृद्धि के लिए किसने प्रयास किया या किसने न किया—यह विचार कोई महत्त्व नहीं रखता। वाड्मय-सरिता सदा अमेद की मृप्ति में वहती है। फिर मी जैन, बौद्ध और वैदिक की त्रिपय-गामिनी विचार धाराएँ हैं। वे त्रिपथगा (गगा) की तरह लम्बे असें तक वहीं हैं।

प्राचीन वैदिकाचायों ने श्रपने सारभूत श्रनुमवो की वैदिक सस्कृत में रखा। जैनों ने ऋषमगण्धी भाषा और वौद्धों ने पाली भाषा के माध्यम से श्रपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद में इन तीनों क्षमों के उत्तरवर्ती श्राचायों ने जो साहित्य बनाया, वह लौकिक (वर्तमान में प्रचलित ) संस्कृत को पत्नवित करने वाला ही है।

लौकिक संस्कृत में लिखने के सम्बन्ध में किसने पहल की और कीन पीछे में लिखने लगा, यह प्रश्न हो सकता है किन्तु ग्रन्थ किसने कम रचे और किसने अधिक रचे---यह कहना जरा कठिन है।

मक्कयं पागयं चेव, पसत्य इसि भासिय ५०

संस्कृत और प्राकृत—ये दोनो श्रेष्ठ भाषाएं हैं और ऋषियों की भाषाएं हैं। इस तरह आगम-प्रणेताओं ने सस्कृत और प्राकृत की समकद्वता स्वीकार करके संस्कृत का ऋष्ययन करने के लिए जैनो का मार्ग प्रशस्त बना दिया।

सन्हात-भाषा तार्किको के तीखे तर्क-त्राणों के लिए तृखीर वन चुकी । इसलिए इस माषा का अध्ययन न करने वालों के लिए अपने विचारों की सुरका खतरें में थी । अतः सभी दार्शानिक सन्कृत-भाषा की अपनाने के लिए तेजी से पहल करने लगे।

जैनाचार्य भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे | वे समय की गति को पहचान ने वाले थे, इसलिए उनकी प्रतिमा इस स्रोर चमकी स्रौर स्वय इस स्रोर सुढे | उन्होंने पहले ही कदम में प्राकृत-मापा की तरह सत्कृत-भाषा पर भी श्रिषकार जमा लिया |

जिस तरह से बैदिक लोग वेदों को और बौद त्रिपटिक को स्वतः प्रमाण मानते हैं, उसी प्रकार जैनों के लिए गिएपिटक (द्वादशागी) स्वतः प्रमाण है। गिणिपटक के अंग रूप में जो जीदह-पूर्व थे, वे सस्कृत मामा में ही रचे गए—परम्परा से ऐमी अनुअति चल रही है। किन्तु उन पूर्वों के विच्छित्र हो जाने के कारण उनकी सस्कृत का क्या रूप था, यह बताने के लिए कोई सामग्री उपजन्म नहीं है। जैन-साहित्य अभी जो उपलन्म हो रहा है, वह विक्रम उम्बत् से पहले का नहीं है। इतिहासकार यह मानते हैं कि विक्रम की तीसरी शताब्दी में उमास्वाति ने तत्वार्यसूत्र (मोक्स-शास्त्र) की रचना की। जैन-परम्परा में उस्कृत करूपवृत्त का यह पहला फूल था। उमास्वाति ने सम्वग्-दर्शन, सम्यग्-जान और सम्यग्-चारित्र जिन्हें जैन दर्शन मोच-मार्ग के रूप में मानता है, को सूत्रों में युज्यवस्थित किया। जैनेतर विद्वानों के लिए जैन-

#### — उपामान्यान संग्रांगारः 🖰

इतिहासकार मानते हैं कि सिद्धांन स्थितर नीमी कीर कान्यी शताब्धे के बीच में हुए, वे महान् तारिक, कि प्यार गारिहाना के। द्वार्थिंग बचीत बचीतियों (द्वार्थिंगत् द्वार्थिंगिया) वी रचना की। व रचना की हैं वे महत्त्वपूर्य है। उनमें भागी भी महनता पीर ताकिक प्रतिमा का चमन्त्रार है। इनके विषय में कलिकाल सर्वेग व्याचार है चचन्द्र के वे विचार है—

क्व मिद्धसेनम्तुतयो महार्या १ ग्रिशिक्तिसालापक्ला ६२ चेपा १ तथापि यूथापिपते. पश्मः १ स्खलद्गति स्तस्य शिशुर्न दोन्य । १०

'अनुसिद्धसेनं कत्रयः, सिद्धसेन चोटी के कित्र ये भी उन्होंने जनेकान्त हिए की व्यवस्था की और अनेक हिएयां का मुन्दर दग से नमन्त्रय किया। आगमां में जो अनेकान्त के बीज विखरे हुए एड़े थे, उनको प्रतित करने में सिद्धसेन ओर समन्त्रमद्र—ये दीनों आचार्य स्मरणीय हैं। भारतीय न्याय शास्त्र पर इन दोनों आचार्यों का नरद हाथ रहा, यह तो अति स्पष्ट हैं। सिद्धसेन ने भ्यावान् महानीर की स्तुति करते हुए साथ में विरोधी हण्टिकोणों का भी समन्त्रय किया—

क्विचिन्त्रयतिपञ्चपातगुरु गम्यते ते वन्तः, स्वभावनियता प्रजाः समयतत्रवृताः क्विचित् १ स्वय इत्तरुजः क्वचित् परकृतोपमोगाः पुन-नर्वा विशव-वाद ! दोप--मिलनोऽस्यहो विस्मयः र । परमात्मा मे अपने को विलीन करते हुए सिद्धसेन कहते हैं---

न शब्दो, न रूप रमी नापि गन्धो, न ना स्पर्शलेशो न नर्थों न लिङ्गम्। न पूर्नापरत्वं न यस्यास्ति सज्ञा, स एकः परात्मा गतिमे जिनेन्द्रः <sup>83</sup>॥

जैन-न्याय की परिमापाओं का पहला रूप न्यायावतार में ही मिलता है।
आचार्य समन्तमद्र के विषय के दो मत हैं—कुछ एक इतिहासकार इनका
अस्तित्व सातवीं शताब्दी में मानते हैं और कुछ एक चौथी शताब्दी में देश।
उनकी रचनाएं देवागम-स्तोत्र, शुक्त्यनुशासन, स्वयंभू-स्तोत्र आदि हैं।
आधुनिक युग का जो सब से अधिक प्रिय शब्द 'सर्वोद्य' है, उसका प्रयोग
आचार्य समन्तमद्र ने बड़े चामस्कारिक हंग्र से किया है—

सर्वान्तवत् तद् गुरामुख्यकल्प, सर्वान्तशान्यद्धः मिथोऽनपेत्तम् । सर्वापदामन्तकरः निरन्त, सर्वोदयः तीर्थमिदः तवैव <sup>६५</sup>॥

विकम की वीसरी शताब्दी में जैन-परम्परा में जो सस्कृत-साहित्य किशोरावस्था में था, वह पाचवी से अठारहवीं शताब्दी तक तक्सावस्था में रहा।

अठारहवीं शताब्दी में उपाध्याय यशोविजयजी हुए, जो एक विशिष्ट अतुमर विद्वान् थे। जिन्होंने सस्कृत साहित्य को खूब समृद्ध बनाया। उनके कुछ एक तथ्य भविष्य की बात को स्पष्ट करने वाले या कान्त-दर्शन के भगाया हैं।

> त्रात्मप्रवृत्तावित जागरूकः, परप्रवृत्ती विधरान्त्रमूकः। यदा चिदानन्दएदीपमोगी, लोकोत्तरं साम्यसुपैति योगी <sup>६६</sup>॥

महात्मा गांधीजी को जो मेंट स्वरूप तीन वन्दर मिले थे, उनमें जी -श्रारोपित कल्पनाएं कि वे इस श्लोक के 'विधरान्धमूक' शब्द में स्वप्ट -सकेतित हैं। उपाध्याय यशोविजयजी ने केवल दर्शन-दोत्र में ही समन्वय नहीं किया, विल्क योग के विषय में भी बहुत बड़ा समन्त्रय प्रस्तुत किया। पातञ्जल योग-सूत्र का दुलनात्मक विवरण, योगदीपिका, योगिविशिका की टीका आदि अनेक प्रन्य उसके प्रमाण हैं।

इन्होंने नन्य-न्याय की शैली में ऋषिकार पूर्वक जैन-न्याय के ग्रन्थ तैयार किए। वनारस में विद्वानों से सम्पर्क स्थापित करके जैन-न्याय की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाई। ये लघुहरिभद्र' के नाम से भी प्रतिद्ध हुए।

हरिमद्र सूरि का समय विक्रम की आउनी शताब्ती माना जाता है। इन्होंने १४४४ प्रकरणों की रचना की ऐसा सुप्रसिद्ध है १%। इनमें से जो प्रकरण प्राप्य हैं, वे इनके प्रखर पाण्डित्य को बताने वाले हैं। अनेकान्त-जय-पताका आदि आकर (वहे) प्रन्य दार्श्वनिक जगत् के गौरव को पराकाष्ठा तक पहुंचा देते हैं। यशोविजय ने योग के जिस मार्ग को विशद बनाया समके आदि बीज हरिमद्र सूरि ही थे। योग-हिष्ट समुच्चय, योग-विन्दु, योग-विशिका आदि समन्त्रयात्मक प्रन्थ योग के रास्ते में नये कदम थे। दिइनाग-रिचत न्याय-प्रवेश की टीका विख कर इन्होंने जैनों को बौद्ध-न्याय का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। समन्त्रय की हिष्ट से इन्होंने नई दिशा विखाई। लोकतन्त्व-निर्णय की कुछ एक सूक्तिया हिष्ट में वाजगी भर देती हैं जैसे—

पच्चपातो न मे वीरे, न द्वेपः कपिलादिष्ठ। युक्तिमद् वचन यस्य, तस्य कार्यः परिप्रहः॥

दार्शनिक-मुपंन्य अवलंक, उद्योतन सूरि, जिनसेन, सिद्धिं आदि-आदि अनेक दूसरे-दूमरे बढे प्रतिमाशाली साहित्यकार हुए । समस्त साहित्यकारों के नाम वताना और उनके प्रन्यों की गणना करना जरा किन है । यह स्पष्ट है कि जैनाचायों ने प्रचलित समस्त विषयों में अपनी लेखनी उठाई । अनेक प्रन्य ऐसे बृहत्काय बनाए, जिनका श्लोक-परिमाण ५० हजार से भी अधिक है । सिद्धिंप की बनाई हुई 'उपिमिति-मन-प्रपञ्च कथा' कथा-साहित्य का एक उटाहरणीय प्रन्य है । कुनलपमाला, तिलक मक्षरी, यशस्तिलक—च्य्यू आदि अनेक गद्यात्मक प्रन्य भाषा की दृष्टि से बड़े महस्त्वपूर्ण हैं । चरित्रात्मक काव्य

भी वहुत बड़ी संख्या में लिखे गए। जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, उनका भी संस्कृत के प्रति जो आकर्षण है उसका एकमात्र यही कारण है कि उसमें महापुत्मों के जीवन-वरित्र संकलित किये गए हैं।

नीति-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र के जो अन्य लिखे गए, छनकी भाषा ने भी लोगों को अपनी ओर अधिक आकृष्ट किया । संस्कृत-साहित्य की रसमरी सूकिया और अपनी स्वतन्त्र विशेषताएं रखने वाले सिद्धान्त जन-जन की जवान पर आज भी अपना स्थान बनाये हुए हैं।

आचार्य हेमदन्द्र ने अर्हन्नीति नामक जो एक संज्ञिस प्रन्थ बनाया है, उसमें दुछ एक ऐसे तस्त्र हैं जो युद्ध के नशे में अपने विवेक को खो बैठें हैं, उनके भी विवेक को जगाने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर एक श्लोक पहिए—

सन्दिग्घो विजयो युद्धे, ऽसन्दिग्धः पुरुपद्मयः। सत्स्वन्येष्ट्रित्युपायेषु, भूषो युद्धं विवर्जयेत् <sup>६८</sup>॥

व्याकरण मापा का आधार होता है। गुजरात और वगाल में पाणिनि-व्याकरण का प्रचलन वहुत थोड़ा था। वहाँ पर कालापक श्रीर कातन्त्र व्याकरण की मुख्यता थी। किन्तु ये दोनो व्याकरण सर्वाक्रपूर्ण और सागोपाग नहीं थे। श्राचार्य हैमचन्द्र ने सांगोपाक्ष सिद्ध हैम शब्दानुशासन' नामक व्याकरण की रचना की। उनका गौरव वड़े श्रद्धा मरे शब्दों में गाया गया है—

> किं स्तुमः शब्दपाथोधेर्हेमचन्द्रयतेर्मितम्। एकेनापि हि येनेदक्, इतं शब्दानुशासनम्॥

व्याकरण के पाँच श्रंग हैं ! सूत्र, गणपाठ सहित वृत्ति, धातुपाठ, छणाि और लिङ्कानुशासन ! इन सब श्रंगों की स्वय श्रकेते हैमचन्द्र ने रचना करके सर्वेषा स्वतन्त्र व्याकरण बनाया ! जैनों के दूसरे भी चार व्याकरण हैं— विद्यानन्द, मुस्टि, जैनेन्द्र और शाकटायन !

अठारहर्वी राताब्दी के बाद संस्कृत का प्रवाह सर्वेषा रक गया हो, यह बात नहीं | बीतवी सदी में तेरापन्थ सम्प्रदाय के मुनि श्री चौयमलजी ने 'मिछु शब्दातुराहन' नामक महाज्याकरणु की रचना की । आचार्य सावण्य सूरि ने धातु-रत्नाकर के सकलन में बहुत बड़ा प्रथल किया। इस सदी में दृतरे मी बहुत से प्रथक संस्कृत-साहित्य की रचना के लिए हुए।

जैनो ने केवल साहित्य-प्रणयन के द्वारा ही संस्कृत के गीरन को नहीं वहाया किन्तु साहित्य को सुन्दर ऋचरों में लिपिवड करके पुस्तक भण्डारों में समकी सुरचा करते हुए सरकृत की घारा को अविच्छिन्न रूप से चालू रखा। बहुत से बौद और वैदिक-शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ आज भी जैन-भण्डारों में सुरचित हैं।

जैनाचायों ने बहुत से जैनेतर-ग्रन्थों की टीकाएं यना कर अपने अनेकान्त-वादी दृष्टिकीण का सुन्दर परिचय दिया । भानुचन्द्र और सिद्धचन्द्र की वनाई हुई जो कादम्बरी की टीका है, उसे पहितों ने मुख्य रूप से मान्य किया है। जैनाचायों ने रहुवश, कुमारसम्भव, नैपध आदि अनेक काव्यों की टीकाएँ बनाई है। सारस्वत, कातन्त्र आदि व्याकरण, न्याय-शास्त्र तथा और भी दूसरे विषयों को लेकर इस तरह अपनी लेखनी चलाई कि साहित्य सभी की समान सम्पत्ति है—यह कहावत चरितार्थ हो गई।

किलकाल सर्वज आचार्य हैमचन्द्र का समय संस्कृत के हास की श्रोर मुकने वाला समय था। आचार्य हैमचन्द्र प्राकृत श्रौर अपभ्रश के समर्यक थे। फिर भी चन्होंने सस्कृत-चाहित्य को खून समृद्ध बनाया। फलतः उसके रेके हुए प्रवाह को श्रन्तिम श्वास गिनने का मौका न मिल सका। आचार्य हैमचन्द्र ने पूर्वाचार्यों की श्रालोचनाए की श्रौर उनकी विशेषताश्रों का श्रादर भी किया। 'स्हमदर्शिना धर्म-कीर्तिना' श्रादि को जैनेतर श्राचार्यों के विषय में इनके उद्गार निकले हैं, वे इनकी उदार-वृत्ति के परिचायक हैं।

समस्त जैन विद्वानों के प्रीटतम तकों, नये-नये उन्मेषवाले विचारों, विस्ताल के मन्थन से तैयार की हुई नवनीत जैसी सुकुमार रचनाओं, हिमालय जैसे उच्चत अनुमनों और सदाचार का निरुपण सम्कृत-भाषा में हुआ है। मध्यसुगीय जैनाचायों ने ऋलीकिक सरकृत माषा को जनसाधारण की भाषा करने का जो प्रयत्न किया है, सम्मचतः उसका मूल्याकन ठीक नहीं ही पाया। आगमों की वृद्धियों और टीकाओं में सरकृत-भाषा को व्यापक बनाने के लिए मध्यसुग के कुन आचायों ने प्रान्तीय शब्दी का बहुत सेन्ह किया।

चत्तरवर्ती संस्कृत-लेखक भी उसी पद्धति का अनुकरण करते तो आज सस्कृत को मृत-भाषा की उपाधि न मिलती। यह सम्भव नही कि कोई भी भाषा जन-सम्पर्क से दूर रह कर चिरजीवी बन सके। कोरे साहित्यिक रूप मे रहने वाली भाषा ज्यादा टिक नही सकती।

श्रनेक व्यक्तियों ने संस्कृत को उपेचा की नजर से देखा किन्तु समय-समय पर उन्हें भी इसकी श्रपेचा रखनी पड़ी हैं। इसका स्पष्ट कारण यह है कि संस्कृत में लोगों के श्रद्धा-स्पद धार्मिक विचारों का सग्रह श्रीर वहुत से स्तुत्यात्मक ग्रन्थ हैं। श्राचार्य हेमचन्द्र ने परमाह्त राजा कुमारपाल के प्रातः स्मरण के लिए वीतराग-स्तव बनाया <sup>६°</sup>। उसका पाठ करते हुए माबुक व्यक्ति मिकि-सरिता में गोते खाने लग जाते हैं।

तव प्रेष्योऽस्मि दासोऽस्मि, सेवकोऽस्म्यस्मि किह्नरः।
श्रोमिति प्रतिपवस्व, नाथ नातः पर बुवे ""॥
इस श्लोक मे श्राचार्य हेमचन्द्र वीतराग के चरणो मे श्रात्म-समर्पण करके
भार-मुक्त होना चाहते हैं। श्रीर कही पर यह कह वैठते हैं कि--कल्यायसिद्ध्ये साधीयान्, कलिरेव कणोपलः।
विनार्गिन ग्रन्थ-महिमा काकतुष्डस्य नैधते ""॥
वीतराग मे भक्ति-विभोर वन कर श्राचार्य हेमचन्द्र कलिकाल के कष्टो

को भी भूल जाते हैं।

काव्य के तंत्र मे भी जैनाचार्य पीछे नही रहे। त्रिपष्टिशलाका, पुरुपचरित्र,
शान्तिनाथ चरित्र, पद्मानन्द महाकाव्य और भरत-वाहुविल स्त्रादि काव्य
काव्य-जगत् मे शीर्षस्थानीय हैं। उनकी टीकाएं न होने के कारण स्त्राज भी
उनका प्रचार पर्यात नही है। वहुत सारे काव्य स्त्राज भी स्त्रप्रकाशित हैं,
इसिलए लोग उनकी विशेषतास्रो से स्त्रपरिचित हैं। स्रप्टलचार्थी काव्य मे
राजानो ददते सौख्यम् इन स्त्राठ स्त्रचरों के स्त्राठ लाख स्त्रथं किये गए हैं।
इससे स्त्राचार्य ने दो तथ्य हमारे सामने रखे हैं—एक तो यह कि वर्णों मे
स्त्रनन्त पर्याय हैं। दूमरा तथ्य यह कि सस्कृत मे एक ऐमा लचीलापन है
कि जिससे वह स्रनेक विवृत्तों (परिवर्तनों) को तह सकता है। सत-सन्धान
काव्य में बुद्धि की विलक्षणता है। वह मानस को स्त्रास्वर्य-विभोर किये देती

हैं। उसके प्रत्येक श्लोक में सात व्यक्तियों का जीवन-चरित्र पढ़ा जाता है। उन्होंने शब्द-लालित्य के साथ भाव लालित्य का भी पूरा घ्यान रखा है। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति में दो व्यक्तियों के बीच दरार डालने की विद्याल शक्ति होती हैं। उसकी विशालता के सामने किव को बड़े-चड़े समुद्र और पहाड़ भी छोटे से दोखने लगते हैं।

भवतात् तिंदनीश्वरोन्तरा विषमोऽस्तु चितिमृचयोन्तरा । सिरदस्तु जलाधिकान्तरा पिशुनी मास्तु किलान्तरावयोः प्रे।। श्रपने वड़े माई सम्राट् भरत को मारने के लिए पराक्रम-मूर्ति बाहुविल की मुण्ट ज्योंही उठती है, त्योंही देववाणी से वह शान्त हो जाती है। किंव इस स्थिति को ऐसे मुन्दर ढग से रखता है कि पाठक शमरस-विभोर वन जाते हैं प्रे।

श्रविवाहुवले कलहायवल, भवतो भवदायतिचार किम्र प्रजिषासुरसित्वमणि स्वगुरु,

यदि तद्गुरशासनकृतक इह ॥ ६६ ॥
नृप । सहर संहर कोपमिम तव येन पथा चरितश्चिता
सर ता सर्गण हि पितः पदवीं,
न जहत्यनशास्त्रनमा क्वचन ॥७१॥
घरिणी हरिणीनथना नयते,
वश्यों यदि भूप । मवन्तमलम्
विधुरी विधिरेप तदा मिवता,
गुरुमाननरूप इहा ज्यान ॥७२॥
तव मुन्टिमिमा सहते मुवि को,
हरिहेतिनिवाधिकधातवतीम ।

मरता चरितं चरित मनता, स्मर मा स्मर केलिमिन श्रमणः ॥७३॥ अपि साधय साधय साध्यद भज शान्तरम तरता सरतम्। अनुसमध्यज्ञ यशनमस्तरस्ये। तरस्याय मनः विस्त धावतु ते ॥७४॥ इति यावदिमा गगनाङ्गणतो, मरुता विचरन्ति गिरः शिरसः। ऋपनेतुमिमाश्चिकुरानकरोद्, वलमारमकरेण स तावदयम्॥७५॥

श्रप्रकाशित महाकाव्य की गरिमा से लोग अवगत हों इस दृष्टि से उसके कुछ श्लोक यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं।

मुक्ते त्राशंका है कि विषय त्रिधिक लम्बान हो जाय। फिर भी काव्य-रस का त्रास्वाद छोड़ना जरा कठिन होता है। खैर, काव्य-पराग का थोड़ा-सा त्रास्वाद श्रीर चख लें।

श्रहह चुिल्लग्रहेषु वधूकर-प्रथितसस्ममहावसना श्रिप । गुरुतरामपि जाग्रति यामिनीं, हुतसुजोपि हिमैः स्मदुता इव अधा

किय वहाँ पर राजि-जागरण का वर्णन करता हुआ पाठको के दिलों में भी सर्वी की विभीषिका पैदा करता है। किव विश्व की गोद में रमने वाले चेतन और अचेतन पदायों का निकटता से अनुभव करता है। उनमें वह किसी की भी उपेद्धा नहीं करता। मरुस्थल के मुख्य वाहन केंट तो भूले भी कैसे जा सकते हैं। उनके वारे में वह वड़े मजेदार ढग से कहता है—

> भरे यथा रोहित भूरि रावा, निरस्यमाने रवणस्त्रथासत्। सदैव सर्वोद्ध वहिर्मुखाना, हिताहितज्ञानपराङ्गमुखत्वम् <sup>७५</sup>॥

यहाँ हमने अवीत के साहित्य पर एक सरसरी नजर डाली है या यों कि हिए कि 'स्थाली पुलाक' के न्यायानुसार हमने कुछ एक स्थलों की परीचा की है। सिर्फ सुन्दर अवीत की रेट लगाने से भविष्य उज्ज्ञल बना नहीं करता। इसिलाए वाजी दृष्टिवालों को वर्तमान देखना चाहिए। जिन युग में यह आवाज चुलन्द हो रही हैं कि संस्कृत मृत-भाषा है, उस युग में भी जेन उत्ते सजीव बना रहे हैं। आज भी नये काब्य, टीकाएं, प्रकरण ओर दृतरे प्रन्य बनाए जा रहे हैं। आगुअत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य औ तृतसी इन विषय में बहुत बड़ा प्रयक्ष कर रहे हैं। आचार्य की क अनेक शिष्य आगुक वि हैं। बहुत सी साध्या बड़ी तत्यरता से संस्कृत के अव्ययन ने संतर्ज हैं। सभी

त्तेत्रों से यदि इस तरह का व्यापक प्रचार हो तो आत्राशा की जाती है कि मृत कही जाने वाली संस्कृत-भाषा ऋमृत वन जाय।

शान्त रस के आस्वाद के साथ अब में इस विषय को पूरा कर रहा हूँ। गीति काव्य की मधुर स्वर-लहरिया सुनने से सिर्फ कानी को ही तृप्त नहीं करती विक देखने से ऑखी में भी अनुठा उक्षास भर देती हैं।

> शशुजनाः सुखिनः समे, मत्सरमपहाय, सन्तु गन्तु मनसोत्यमी, शिनसौख्यग्रहाय। सक्तदिप यदि समतालव हृदयेन लिहन्ति विदितरसास्तत इह रितं, स्वत एव वहन्ति <sup>७६</sup>॥

# प्रादेशिक साहित्य

दिगम्बर-श्राचार्यों का प्रमुख निहार-त्तेत्र दक्षिण रहा । दक्षिण की भाषाश्री में छन्होंने निपुल साहित्य रचा ।

कजह माषा में जैन कि पोन्न का शान्तिपुराण, पप का अविपुराण और पम्पमारत आज भी वेजोड माना जाता है। रत्न का गदा-युद्ध भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ईसा की दसवों शती से १६ वीं शती तक जैन महिंपियों ने काव्य, व्याकरण, शब्द-कोप, व्योतिष, वैश्वक आदि विविध विषयों पर अनेक प्रन्य लिखे और कर्णाटक संस्कृति को पर्याप्त समृद्ध वनाया। दिश्चण भारत की पाच द्राविड-भाषाओं में से कन्नइ एक प्रमुख भाषा है। इसमें जैन-साहित्य और साहित्यकार आज भी अमर हैं ७०। तामिल भी दिश्चण की प्रसिद्ध भाषा है। इसका जैन-साहित्य भी बहुत समृद्ध है। इसके पाँच महाकाव्यों में से तीन महाकाव्य चिन्तामिण, सिलप्यडिकारम् और वर्त्तेतापित—जैन किषयों द्वारा रचित हैं। नत्रोल तामिल का विश्वत व्याकरण है। कुरल और नालदियार जैसे महान्य मन्य भी जैन महर्पियों की कृति है।

# गुजराती साहित्य

ज्वत मारव श्वेताभ्तर-श्राचामां का विहार-चेत्र रहा | ज्वर मारव की मापाओं में दिगम्यर-चाहित्य मचुर है | पर श्वेताम्बर-चाहित्य की श्लेपेचा बह नम है | श्लाचार्य हेमचन्द्र के समय से गुजरात जैन-चाहित्य श्लीर संस्कृति से प्रभावित रहा है | श्लानन्दपनजी, यशोविजयजी स्नादि श्लेनेक योगियों व महर्षियो ने इस भाषा में लिखा। विशेष जानकारी के लिए 'जैन गुर्जर कविश्रो' देखिए।

# राजस्थानी साहित्य

राजस्थानी में जैन-साहित्य विशाल है। इस सहस्राव्टी में राजस्थान जेन-सुनियों का प्रमुख विहार-स्थल रहा है। यित, सिवन्न, स्थानकवामी और तेरापन्थ सभी ने राजस्थानी में लिखा है। रास और चिरतों की सख्या प्रचुर है। पूच्य जयमलजी का प्रदेशी राजा का चिरत बहुत ही रोचक है। किंव समय सुन्दरजी की रचनाओं का सम्बद्ध अगरचन्दजी नाहटा ने अभी प्रकाशित किया है। फुटकल ढालों का सकलन किया जाए तो इतिहाम को वर्ड नई काकिया मिल सकती हैं।

राजस्थानी भाषात्री का स्रोत प्राव्धत और ऋषभ्रश हैं। काल-परिवर्तन के साथ-साथ दूसरी भाषात्रीं का भी सम्मिश्रण हुन्ना है।

राजस्थानी साहित्य तीन शैलियों में लिखा गया है—(१) जैन शैली (२) चारणी शैली (३) लोकिक शैली | जैन शैली के लेखक जैन-साधु और यित अथवा चनसे सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं | इस शैली में प्राचीनता की मलक मिलती है | अनेक प्राचीन शब्द और मुहाबरें इसमें आगे तक चले आये हैं |

जैनों का सम्बन्ध गुजरात के साथ विशेष रहा है। अतः र्कन शैली में गुजराती का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। चारणी शैली के लेखक प्रधानतथा चारण और गौण रूप में अन्यान्य लोग हैं (जैनो, ब्राह्मणों, राजपूतों, भाटों व्यादि ने भी इस शैली में रचना की हैं)। इसमें भी प्राचीनता की पुट मिलती है पर वह जैन शैली से भिन्न प्रकार की है, यद्यपि जैनों की अपभ्र श रचनाओं में भी, विशेष कर युद्ध-वर्णन में, उनका मूल देसा जा उनता है। डिंगल वस्तुतः अपभ्र श शैली का ही विकतित रूप हैं °ां।

तेरापन्य के आचार्य भिक्कु ने राजस्थानी-साहित्य में एक नया स्रोत बहाया, अध्यातम, अनुशासन, असमर्थ, धार्मिक नमीजा, नपक, लोग-कथा और नपनी अनुभूतियों से उसे क्यापकता की स्रोर ले चलें। उन्होंने गढ भी बहुत लिखा। उनकी सारी रचनाओं का प्रमान ३८ हजार श्लोक के सरामग १। मारवाड़ी के ठेठ उपदी में लिखना और मनोवैशानिक विश्लेषण करना उनकी अपनी विशेषता है। उनकी वाणी का स्रोत क्रान्ति और शान्ति दोनों धाराओं में वहा है। ब्रह्मचारी को मित-भोजी होना चाहिए। ऋमित-मोजी की शारीरिक और मानसिक दुर्दशा का उन्होंने सजीव चित्र खींचा हैं:—

> अति आहार थी दुख हुनै, गली रूप वल गात। परमाद निद्रा आलस हवे. वलै अनेक रीग होय जात ॥ अति आहार थी विषय वधे, घणोइज फाटै पेट। श्रमाक करता. हाडी फाटे नेट <sup>७९</sup>॥ फाटै पेट अत्यन्त रे, वन्ध हुयै नाड़िया। वले ज्वास लेवे. श्रवखो थकी ए॥ वले होवे श्रजीरण रोग रे । मुख वासे बरो, पेट काले ऋाफरो ए ॥ ते चठे चकाला पेट रे. चालै कलमली। वले छुटे मुख थूकनी ए॥ डील फिरे चक्डोल रे, पित घूमे घणा। चालै मजल बले मलकसी ए ॥ श्रावे मीठी घणी डकार रे 1 वले श्रावै गुचलका, जद श्राहार भाग उलटो पड़ै ए ॥ हाडी फाटै नेट रे. अधिको ऊरिया। तो पेट न फाटै किण विधे ए ॥ ब्रह्मचारी इम जाण रे, अधिको नहीं जीमिए। उपोदरी में ए गुण घरण ए<sup>८०</sup>॥

नव पदार्थ, विनीत-श्रविनीत, व्रतावत, श्रनुकम्पा, शील री नववाह आदि, उनकी प्रमुख रचनाए हैं।

तेरापंथ के चतुर्य ऋाचार्य श्रीमजयाचार्य महाकवि थे। धन्होंने श्लपने जीवन में लगभग साढ़ तीन लाख श्लोक प्रमाण गवानवा लिखे।

उनकी लेखनी में प्रतिमा का चन्त्कार था। वे साहिल और श्रध्यातम के चेत्र में श्रनिकद गति से चले। उनकी सफलता का स्वत प्रमाण उनकी श्रमर कृतिया हैं। उनका सत्त्व-ज्ञान प्रीद था। श्रद्धा, तर्क और ब्युत्पत्ति की त्रिवेणी में त्राज भी उनका हृदय वोल रहा है। जिन-वार्गी पर उनकी ऋटूट श्रद्धा थी। विचार-भेद की दुनिया के लिए वे तार्किक थे। साहित्य, सगीत, कला, संस्कृति—ये उनके ब्युत्पत्ति-द्येत्र थे। उनका सर्वतोन्सुखी व्यक्तित्व उनके युग-पुरुष होने की साची भर रहा है।

#### कुशल टीकाकार

जयाचार्य ने जेन-त्र्यागमो पर अनेक टीकाए लिखीं । उनकी माधा मार-वाड़ी है—गुजराती का कुछ मिश्रण है। वे पद्य-वद्ध हैं। सगीत की स्वर लहरी से थिरकती गीविकाओं में जैन तत्त्व-मीमासा चपलता से तैर रही है। उनमें अनेक समस्याओं का समाधान और विशद आलोचना-आत्मलोचनाएं हैं। सबसे बड़ी टीका मगवती सुत्र की है, उसका अन्यमान करीव ८० हजार स्लोक है। सही अर्थ में वे थे कुशल टीकाकार।

# वार्तिककार और स्तबककार

अप्राचाराग-द्वितीय श्रुतस्कंध के जटिल विषयों पर उन्होंने वार्तिक लिखा। उसमें विविध उलकान भरे पाठों को विशद चर्चा के साथ सुलकाया है। और विस्वाद-स्थानीय स्थलों को बड़े पुष्ट प्रमाणों से सवादित किया है। यो तो उस समूचे शास्त्र का टब्बा भी उन्होंने लिखा।

#### एक तुलनात्मक इडिट

अभय देव देव , शीलाकाचार्य , शास्याचार्य , हिरमद्र , मलघारी हैमचन्द्र , क्षेत्र मलयगिरि , चलघारी हैमचन्द्र , श्रीर मलयगिरि , — चे जैन-श्रागमों के प्रसिद्ध सस्कृत-टीकाकार हुए हैं। इनकी टीकाओं में आगमिक टीकाओं की अपेचा दार्शनिक चर्चाओं का बाहुल्य है।

इनके पहले आगमों की टीकाए प्राञ्चत में लिखी गई। वे नियुक्ति ', माष्य ' और चूर्षि ' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनम आगमिक चर्चाओं के अतिरिक्त जैन दर्शन की तर्क सगत व्याख्याएं भी मिलती हैं। जैन तत्वों की तार्किक व्याख्या करने में विशेष्यावश्यक माष्यकार जिनमद्र ने अनुठा कौशत दिखाया है। निर्युक्ति और माष्य पद-वद्ध हैं और चूर्णियां गद्यमय। चूर्णियां में मुख्यतया भाष्य का विषय सन्नेप में लिखा गया है।

जैन आचार्य लोक-भाषा के पोषक रहे हैं। इसलिए जैन-साहित्य माया

की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्य है। उत्तर भागत और दृष्टिण भारत की विविध भाषाए खाज भी जैन-धर्म की द्यापकता की गाथा गा गही हैं। पाय-चन्दस्री और धर्म मिंह प्रिन ने गुजराती में टच्चा लिए पे न दे उपयोगी वने। दूसरे, ज्यां-च्यां सरकृत का प्रसार कम हो रहा था, त्यां-यां लोग विषय से दूर होते जा रहे थे। इनकी रचना उम कभी की पृति करने में मफल मिद्द हुई। हजारो जैन-मुनि इन्ही के महारे सिद्दान्त के निष्णात वने।

लयाचार्य २० भी सदी के महान् टीकाकार है। उनकी टीकाए सैंडान्तिक चर्चाक्रों से भरी-पूरी हैं। शास्त्रीय निपयों के श्रालीडन-प्रत्यालीडन में वे इतने गहरें उतरें जितना कि एक सफल टीकाकार को उतरना चाहिए। दार्शनिक व्याख्याए लम्बी नहीं चली हैं। सैंडान्तिक निधि-निपेध श्रोर निस्तादों पर उनकी लेखनी तन तक नहीं क्की, जब तक जिज्ञासा का धागा नहीं टूटा। एक बात को सिद्ध करने के लिए श्रनेक प्रमाण प्रस्तुत करने में उन्हें श्रपूर्व कौशल मिला है। सिद्धान्त-समालोचना की दृष्टि से उनकी टीकाए बेजोड हैं—यह कहा जा सकता है श्रीर एक समीचुक की दृष्टि से कहा जा सकता है।

#### प्रबन्धकार

आपने करीव १६ प्रवन्ध लिखे । उनमें कई छोटे हैं और कई बड़े । भाषा सहज और सरस है । सभी रसों के वर्णन के वाद शान्त-रस की धारा बहाना उनकी अपनी विशेषता है । जगह-जगह पर जेन-सस्कृति और तस्व-जान की स्फुट खाया है । इनके अध्ययन से पाठक को जीवन का लह्य समकृते में बड़ी सफलता मिलती है । किव की भाषुकता और स्पीत की मधुर स्त्रर-लहरी से जगमगाते ये प्रवन्ध जीवन की सरसता और लह्य-प्राप्ति के परम जपाय हैं।

#### अध्यात्मोपदेश

चनकी लेखनी की नोक ऋब्यात्म के चेत्र में वडी वीखी रही है। ऋाराधना मोहजीत, फुटकर ढालं—ये ऐमी रचनाए हैं, जिनमें ऋचेतन की चेतनावान, बनाने की ज़मता है।

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व हुए्प्

#### विविध रचनाएं - चर्चा का नया स्रोत

भ्रम विध्यसन, जिनाज्ञा मुखमडन, कुमति विहडन, सदेह विपौषि आदि चार्चिक प्रन्य, श्रद्धा की चौपाई, फुटकर टालें आदि सस्कृति के उट्वोधक प्रन्य, उनकी कुशाप्रीयता के सलग प्रहरी हैं।

#### आगम समन्वय के स्रष्टा

श्राचार्य मिक्तु की विविध रचनाश्रो का जैन-श्रागमो से समन्वय किया, यह श्रापकी मौलिक स्फ़ है। श्रापने इन कृत्तियों का नाम रखा 'सिद्धान्त सार'। श्राचार्य भिक्तु की विचार-धारा जैन सूत्रों से प्रमाखित है, यह खतः नितर श्राया है। इसके पहले श्रागम से दर्शन करने की प्रणाली का उद्गम हुआ प्रतित नहीं होता। जयाचार्य इसके श्रप्ता है।

# स्तुतिकार

जयाचार्य का इदय जितना तास्विक था, उतना ही श्रद्धालु । उन्होंने तीर्येकर, श्राचार्य और साधुश्रों की स्तुति करने में कुछ उठा नहीं रखा। वे गुण के साथ गुणी का श्रादर करना जानते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना 'चौबीसी' भक्तिरस की सजल सरिता है। सिद्धसेन, समन्तमद्ध, हैमचन्द्र और श्रानन्द घन जैसे तपस्वी तेखकों की दार्शनिक स्तुतियों के साथ जयाचार्य ने एक नई कडी जोड़ी। उनकी स्तुति-रचना में श्रात्म-जागरण का उद्वोध है। साधक के लिए दर्शन और श्रात्मोद्वोध—वे दोनो श्रावश्यक हैं। श्रात्मोद्वोध के विना दर्शन में श्राव्ह का मान वढ जाता है। इसलिए दार्शनिक की ख्यांति पाने से एहले श्रद्धारम की शिचा पाना जरूरी है।

#### जीवनी-लेखक

भारत के प्राच्य साहित्य में जीवनिया लिखने की प्रथा रही है। उसमें अविरंजन अधिक मिलता है। अपनी कथा अपने हाथों लिखना ठीक नहीं समका जाता था। इसलिए जिन किन्हीं की लिखी गई, वे प्रायः दूसरों के द्वारा लिखी गई। वूसरे व्यक्ति विशेष अदा या अन्य किसी स्वार्थ से प्रेरित हो लिखते, इसलिए जनकी कृति में यथार्यवाद की अपेन्ता अर्थ-वाद अधिक रहता। जयानार्थ इसके अपवाद रहे हैं। उन्होंने बीसियों छोटी-मोटी जीवनिम्न खिलीं। सबमें यथार्थ-दृष्टि का पूरा-पूरा च्यान रखा। नस्त स्थित को स्पष्ट

करने के सिवाय वे आगे नहीं बढें। जीवनी के लेखकों में जपाचार्य का एक विशिष्ट स्थान है। मिन्नुजश रसायन, हेम नवरसी आदि आपकी लिखी हुई प्रख्यात जीवनिया हैं।

# इतिहासकार

तेरापय के इतिहास को सुरित्ति रखने का श्रेय जयाचार्य को ही है। जन्होंने आचार्य मिन्नु की विशेष घटनाश्रो का संकलन कर एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया। साधु-साध्वियो की 'ख्यात' का संग्रह करवाया। इस दिशा में और भी अनेक कार्य किए।

#### मर्यादा पुरुषोत्तम

जयाचार्य की शासन शैली एक कुशल राजनीतिश की सी थी। वे अनु-शासन और सगठन के महान् निर्देशक थे। उन्होंने संघ को सुन्यवस्थित रखने के लिए छोटे-बड़े अनेक मर्यादा-प्रन्य लिखे। आचार्य मिच्चु रचित मर्यादाओं की परानद रचनाए की। 'आचार्य मिच्चुकृत 'लिखनो की जोड़' एक अपूर्व रचना है। गरा-वेसक

प्राचीन लोक-साहित्य में गद्य बहुत कम लिखा गया । प्रत्येक रचना पद्यों में ही की जाती । जयाचार्य बहुत बड़े गद्य-लेखक हुए हैं । उन्होंने 'आचार्य मिचुके दृष्टान्त' इतनी सुन्दरता से लिखे हैं, जो श्रपनी प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। महान् शिक्षक

जीवन-निर्माण के लिए शिक्षा नितान्त आवश्यक तत्व है। शिक्षा का अर्थ तत्व की जानकारी नहीं। उसका अर्थ है जीवन के विश्लेषण से प्राप्त होने-वाली जीवन-निर्माण की विद्या। जयाचार्थ ने एक मनोवैज्ञानिक की भावि अपने संघ के सदस्यों की मानसिक वृत्तियों का अध्ययन किया। गहरे मनन और चिन्तन के बाद उसपर लिखा। यदापि इस विषय पर कोई स्वतन्त्र अन्य नहीं लिखा, कई फुटकर डालें लिखीं, किन्तु उनमें मानव की मनोवृत्तियों का जिस सजीवता के साथ विश्लेषण हुआ है वह अपने दक्ष का निराला है। जीवन को बनाने के लिए, मनकी वृत्तियों को सुधारने के लिए, जो साधन सुकाये हैं, वे अनुक हैं।

अाचार्य श्री तुलसी की राजस्थानी मे अनेक रचनाएं है। उनमें कालू यशो-विज्ञास प्रमुख कृति है। उसमें अपने गुरुदेव कालुगणी के जीवन का सागोपांग वर्णन है। उसका एक प्रसग यह है :—

मेवाड़ के लोग श्रीकालुगणी को त्रापने देश पधारने की प्रार्थना करने आये
हैं। उनके हृदय में बड़ी तड़फ है। उनकी अन्तर-भावना का मेवाड़ की
मेदिनी में आरोप कर आपने वड़ा सन्दर चित्रण किया है:—

"पितत-उधार पधारिए, सगे सवल लिह थाट ।

मेदपाट नी मेदिनी, जोवे खिड़-खिड़ वाट ॥

सधन शिलोच्चयनै मिषे, रुचा करि-करि हाथ ।

चचल दल शिखरी मिषे, दे काला जगनाथ ॥

नयणा विरह तुमारडे, करे निकरणा जात ।

भ्रमराराव भ्रमे करी, लह लावा निःश्वास ॥

कोकिल-कृजित व्याज थी, वितराज उड़ावे काग ।

ऋरघट खट खटका करी, दिल खटक दिखावे जाग॥

में श्रवला श्रन्तला रही, किम पहुचै मम सन्देश ।

इम कुर कुर मनु कुरणा, सकोन्यो तनु सुविशेष " ९ ॥

इतमें केवल किन-हृदय का सारस्य ही छद्वेलित नहीं हुआ हैं, किन्तु इसे पढते-पढते मेवाड़ के हरे-भरे जगल, गगनचुम्बी पर्वतमाला, निर्फर, भॅवरे, कीयल, घड़ियाल और स्तोकभूमाग का साचात् हो जाता है। मेवाड़ की ऊची भूमि में खड़ी रहने का, गिरिश्रक्षला में हाथ ऊंचा करने का, चृच्चों के पवन चालित दलों में आहान करने का, मधुकर के गुजारव में दीर्घोष्ण निःश्वास का, कोकिल-कृजन में काक छड़ाने का आरोपण करना आपकी किन-प्रतिमा की मौलिक सुक्त है। रहूँट की घड़ियों में दिल की टीत के साथ-साथ रात्रि-जागरण की कृत्यना से वेदना में मार्मिकता आ जाती है। जसका चरम रूप अन्तर्जगत् में न रह सकने के कारण वहिज्यत् में आ साकार वन जाता है। चसे जिन-कृत्यना सुनाने की अपेचा दिखाने में अधिक सजीव हुई है। अन्तर्प्या से पीड़ित मेवाड़ की मेरिनी का कृश शहीर,वहाँ की मौगोलिक स्थित का सजीव नित्र है।

मधवा गणी के खर्ग-वास के समय कालुगणी के मनोभावों का आकलन करते हुए आपने गुरु-शिष्य के मधुर सम्यन्य एव विरह-वेटना का जो सजीव वर्णन किया है, वह कवि की लेखनी का अन्द्रुत चमत्कार है :—

'नेहड्ला री क्यारी म्हारी, मूकी निराधार । इसड़ी का कीषी म्हारा, हिबढे रा हार ॥ चिवड़ो लाग्यो रे, मनड़ो लाग्यो रे। खिण खिण समरू, गुरु थारो खपगार रे॥ किम विसराये म्हारा, जीवन - आधार । विमल विचार चारु, अव्वल आचार रे॥ कमल ज्यूँ अमल, हृदय अविकार । आज सुदि कदि नहीं, लीपी तुज कार रे॥ विद्या पंचाखा, मोथे मूकी इह नार रे॥ स्व स्वामी द शिष्य-गुरु, सम्बन्ध विसार पंचा साची जन-श्रुति, जगत् मकार रे। एक पंका प्रीत नहीं, पडै कदि पार॥ पिज पिज करत, पपैयो पुकार रे। पिज पिज करत, पपैयो पुकार रे।

जैन-कथा-साहित्य में एक प्रसग ज्ञाता है। गजसुकुमार, जो श्रीकृष्ण के श्लोट भाई थे, मगवान् ज्ञिरिष्टनेमि के पास दीच्चित वन उसी रात को घ्यान करने के लिए श्मशान चले जाते हैं। वहाँ उनका श्वसुर सीमिल ज्ञाता है। उन्हें साधु-मुद्रा में देख उसके कोघ का पार नहीं रहता। वह जलते अंगारे ला मुनि के शिर पर रख देता है। मुनि का शिर खिचड़ी की माँति कलकला उठता है। उस दशा में वे अध्यात्म की उन्न मुमिका में पहुच 'चेतन-जन-मिन्नता' तथा. 'सम शत्री च मित्रे च' की जिस मावना मे आरुद्ध होते हैं, उसका साकार रूप आपकी एक कृति में मिलता है। उसे देखते-देखते द्रष्टा स्वय आत्म-विमोर वन जाता है। अध्यात्म की उत्ताल अर्मियाँ उसे तन्मय किए देवी हैं

"जब धरे शीश पर खीरे, ध्यावे यो धृति-धर धीरे। है कौन वरिष्ठ भुवन में, जो भुक्तको स्त्राकर पीरे॥ में अपनो रूप पिछानू, हो छदय शानमय मानू। वास्तव में वस्तु पराई, क्यो स्त्रपनी करके मानूं॥ मेंने जो संकट पाये, सब मात्र इन्हों के कारण। स्त्रव यो द्वार धीरे॥ स्त्रव यो धीरे॥

कवके ये वन्धन मेरे,
श्रवली नहीं गये विखेरे।
जब से मैंने श्रपनाये
तब से डाले हद डेरे॥
सम्बन्ध कहा मेरे से,
कहा भैंस गाय के लागे।
हैं निज गुण श्रसली हीरे,
ध्याये यों धृति धर धीरे॥

में चेतन चिन्मय चारु,
ये बड़ता के श्रिधिकारः ।
में यत्त्य स्था स्रविनारी,
ये गलन - मिलन विरागः ॥
क्यो प्रेम इन्हों से ठायी,

4

हुर्गति की दलना पार्गी। ग्रम भी हो रहूँ प्रतीरे, ध्याने यो धृति धर धीरे॥

यह मिल्यो सखा हितकारी,
उत्तारूँ ग्रय की भारी।
नहिं द्वेप-भाव दिल लाकें,
कैवल्य पलक में पाकें॥
सचिदानन्द यन जाकें,
लोकाम स्थान पहुँचाकें।
प्रच्य हो भव प्राचीरे,
ध्यावे यों धृत धर धीरे॥

नहिं मरू न कबही जन्मू,
किंह पर न जग भभनट में।
फिर जर्ल न श्राग - लपट में,
मर पड्डू न प्रलय - भपट में।।
दुनिया के दारुण दुःख मे,
धषकत शोकानल धुक में।
नहिं धुकू सहनय समीरे,
घ्यावे यो धृति धर धीरे।।

निहं वहूँ सिलल - खोतों में, निहं रहूँ भन्न पोतों में। निहं जहूँ रूप में म्हारो, निहं लहूँ कष्ट मौतों में॥ निहं सिह्हू, स्पूर, तुलवार्र, निंह मिद् महा भलकारा, चहे श्राये शत्रु समीरे, ध्यावे यो धृति धर धीरे।"

इसमें भ्रात्म-स्वरूप, मोच, संसार-भ्रमण भ्रीर जड़-तस्त्व की सहज-सरल ज्याख्या मिलती है। वह ठेठ दिल के श्रन्तरतल में पैठ जाती है। दार्शनिक की नीरस माथा को किन किस प्रकार रस-परिपूर्ण बना देता हैं, उसका यह एक अनुपम स्दाहरण है ९९।

## हिन्दी-साहित्य

हिन्दी का आदि स्रोत अपभ्रंश है। विक्रम की दसवी शताब्दी से जैन विद्वान इस ओर सुके। तेरहवी शती में आचार्य हैमचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण सिद्धहैमशब्दानुशासन में इसका भी व्याकरण लिखा। उसमें उदाहरण-स्यलों में अनेक उत्कृष्ट कोटि के दोहे उद्भृत किए हैं। श्वेताम्वर और दिगम्वर दोनों परम्पराओं के मनीपी इसी भाषा में पुराया, महापुराण, स्तोन्न आदि लिखते हो चले गए। महाकवि स्वयम्भू ने पद्मचिरत लिखा। राहुलजी के अनुसार तुलसी रामायण उसमें बहुत प्रभावित रहा है। राहुलजी ने स्वयम्भू को निश्व का महाकित माना है। चतुर्मुखदेव, किव रह्मु, महाकि पुष्पदन्त के पुराया अपभ्रय में हैं। योगीन्द्र का योगसार और परमात्म प्रकाश सत-साहित्य के प्रतीक ग्रन्थ हैं।

हिन्दी के नए-नए रूपों में जैन-साहित्य अपना योग देता रहा। पिछली चार-पाँच शताब्दियों में वह योग छल्लास-वर्धक नही रहा। इस शताब्दी में फिर जैन-समाज इस ऋोर जागरूक है—ऐसा प्रतीत हो रहा है।

जैन धर्म पर समाज का प्रमाव धर्म और समाज विहार का क्रान्ति घोप तत्त्वचर्चा का प्रवाह विम्वसार-श्रेणिक चेटक राजपि सलेखना विस्तार और सक्षेप जैन सस्कृति और कला कला चित्रकला लिपिकला

## धर्म और समाज

धर्म त्रसामाजिक—चैयक्तिक तत्त्व है। किन्तु धर्म की त्राराधना करने वालों का समुदाय बनता है, इसलिए ज्यवहार में धर्म भी सामाजिक बन जाता है।

सभी तीर्यंकरों की भाषा में धर्म का मीलिक रूप एक रहा है। धर्म का साध्य मुक्ति है, उसका साध्य दिरूप नहीं हो सकता। उसमें मात्रा-भेद हो सकता है, किन्तु स्वरूप-भेद नहीं हो सकता। मुक्ति का ऋषे है—वाह्य का पूर्ण त्याग—स्टूम शरीर का भी त्याग। इसिलए मुम्रुनु-वर्ग ने बाह्य के अस्वीकार पच को पुष्ट किया। यही तन्त्व मिन्न-भिन्न युगों में निर्मन्य-प्रवचन, जिन-वाणी और जैन-धर्म की सज्ञा पाता रहा है। मारतीय-मानस पर त्याग और तपस्या का प्रतिविश्व है, उसका मूल जैन-धर्म ही है।

श्रिष्टिं श्रीर सत्य की साधना को समाज-व्यापी बनाने का श्रेय भगवान् पार्श्व को है। भगवान् पार्श्व श्रीहंसक-परम्परा के उन्नयन द्वारा बहुत लोक-प्रिय हो गए थे। इसकी जानकारी हमें "पुरिसादाणीय" — पुरुपादानीय विशेषण के द्वारा मिलती है। भगवान् महावीर मगवान् पार्श्व के लिए इस विशेषण का सम्मानपूर्वक प्रयोग करते थे। यह पहले बताया जा जुका है — श्रागम की भाषा में सभी तीर्थंकरों ने ऐसा ही प्रयत्न किया। प्रो॰ तान-युनशान के अनुमार श्राहंसा का प्रचार वैज्ञानिक तथा स्पष्ट रूप से जैन तीर्थंकरों द्वारा श्रीर विशेषकर २४ तीर्थंकरों द्वारा किया गया है, जिनमें श्रान्तिम महावीर-वर्धमान थे व

# विहार का क्रान्ति-घोष

भगवान् महावीर ने उसी शाश्वत सत्य का उपदेश दिया, जिसका उनसे पूर्ववर्ती तीर्यंकर दे चुके थे। किन्तु महावीर के समय की परिस्थितियों ने उनकी वाणी को श्रोजपूर्ण बनाने का अवसर दिया। हिंसा का प्रयोजन पह्म सदा होता है—कभी मन्द श्रीर कभी तीत्र। उस समय हिंसा सेद्वान्तिक पह्म में भी स्वीकृत थी। भगवान् ने इस हिंसा के श्राचरण को दोहरी मूर्वता कृहा। उन्होंने कहा—शाव: स्नानादि से मोच नहीं होता है। जो सुवह श्रीर

शाम जल का स्पर्श करने हुए--जल रनान से मृक्ति वतलाते हैं, वे ग्रजानी हैं। हुत से जो मृक्ति वतलाने हैं, वे भी ग्रजानी हैं ।

स्तान, हवन प्रादि से मुक्ति वतलाना श्रवरी दित यचन है। पानी और श्रवि में जीव हैं। मब जीव सुख चाहते हैं—इमलिए जीवों की दुख देना मोद्य का मार्ग नहीं है—यह परीचित-यचन है री

जाति की कोई विशेषता नहीं है "। जाति स्त्रीर कुल त्राण नहीं बनते"। जाति-मद का घोर विरोध किया। ब्राह्मणों की अपने गणों के प्रमुख बना छन्होंने जाति-समन्वय का छादर्श उपस्थित किया।

जन्होंने लोक-भाषा में जपदेश देकर भाषा के जनमाद पर तीन प्रहार किया । श्राचार धर्म को प्रमुखता है, जन्होंने विद्या-मद की तुराई की श्रोर स्पष्ट सकेत किया १°।

लह्य का विषयंय समकाते हुए भगवान् ने कहा—"जिस तरह कालकृर विष पीने वाले को मारता है, जिम तरह छल्टा ग्रहण किया हुआ शस्त्र शस्त्रघारी को ही घातक होता है और जिस तरह विधि से वश नहीं किया हुआ वैताल मन्त्रघारी का ही विनाश करता है, उसी तरह विषय की पूर्ति के लिए ग्रहणें किया हुआ धंसे आहमा के पतन का ही कारण होता है ११।"

वैषम्य के विरुद्ध आतम-तुला का ममं समकाते हुए भगवान ने कहा— "प्रत्येक दर्शन को पहले जान कर में प्रश्न करता हूँ," हे वादियो ! तुम्हें सुख अप्रिय है या दुम्ब अप्रिय ? यदि तुम स्त्रीकार करते हो कि दुम्ब अप्रिय है तो तुम्हारी वरह ही सर्व प्राणियो को, सर्व भृतों को, सर्व जीवो को और सर्व सत्तों को दुम्ब महा भयंकर, अनिम्ट और अशान्तिकर है १२। यह सब समक्ष कर किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए ।

्र इस प्रकार भगवान् की वाया में अहिंसा की समग्रता के साथ-साथ वैधम्म, जाितवाद, मापाबाद और हिंसक मनोमाव के विकद्ध कािन्त का उच्चतम घोष था। उसने समाज की अन्तर्-वेतना को नव जागरण का सदेश दिया। तत्त्व-चर्चा का प्रवाह

<sup>्</sup>र-मगवान् महावीर की तपपूत वागी ने अमगों को आकृष्ट किया। भगवान् पार्व की परम्परा के अमग मगवान् महावीर के तीर्थ में सम्मितित ही

गए <sup>93</sup>। अन्य तीर्थिक सन्यासी भी भगवान् की परिषद् में आने लगे। अम्बड, <sup>98</sup> स्कन्दक, पुद्गत<sup>99</sup> ओर शिव<sup>98</sup> आदि परिवाजक भगवान् के पास त्राए, प्रश्न किए और समाधान पा भगवान् के शिष्य वन गए।

कालोरायी ऋदि अन्य यूथिकों के प्रस्त भगवान् के तस्त-ज्ञान की व्यापक चर्चा पर प्रकाश डालते हें १ भगवान् का तस्त्र ज्ञान बहुत स्ट्रम था। वह युग भी धर्म-जिज्ञासुओं से भरा हुआ था। सोमिल ब्राह्मण, १ द्वृगिया नगरी के अमणोपातक, १ ज्यन्ती आविका, २ माकन्दी, २ रोह, पिंगल २ आदि अमणो के प्रश्न तस्त-ज्ञान की बहती धारा के स्वच्छ प्रतीक हैं।

# विम्वसार-श्रेणिक

भगवान् जीवित धमं थे। जनका सयम अनुत्तर था। वह जनके शिष्यों को भी संवममृत्तिं वनाए हुए था। महानिर्जन्य अनाय के अनुत्तर सवम को देख कर सगय सम्राट् विम्वसार—अधिक भगवान् का ज्यासक वन गया। वह जीवन के पूर्व-काल में बुद्ध का जपासक था। जसकी पट्टराज्ञी चिलणा महावीर की जपासिका थी। जसने सम्राट् को जैन वनाने के अनेक प्रयत्न किये। सम्राट् ने उसे वीद वनाने के प्रयत्न किये। सम्राट् ने उसे वीद वनाने के प्रयत्न किये। सम्राट् ने उसे वीद वनाने के प्रयत्न किये। सम्राट् ने सम्राट् ने महानिर्जन्य अनाथ को ध्यान-लीन देखा। जनके निकट गए। वार्वालाप हुआ। अन्त में जैन वन गए भैं।

इनके परचात् श्रेणिक का जैन प्रवचन के साथ घनिष्ट सम्पर्क रहा । सम्राट् के पुत्र और महामन्त्री स्त्रभगकुमार जैन थे । जैन-परम्परा मे स्त्रांज भी स्त्रभयकुमार की बुद्धि का वरदान मागा जाता है । जैन-साहित्य मे स्त्रमयकुमार सम्पन्धी स्त्रमेक घटनास्रो का उल्लेख मिलता है <sup>२४</sup>।

श्रेषिक की २३ रानिया मगवान् के पात प्रविज्ञत हुई २ उनके श्रनेक पुत्र मगवान् के शिष्य बने २ । मज़ाट् श्रेषिक के श्रनेक प्रसग त्रागमों में विभिन्नि है २ ।

चेटक

वैशाली १८ देशों का गणराज्य था ] उनके प्रतुख नहानाजा केटक थे ] वे मनवान, महावीर के आमा थे | वेन-आवको के सनका प्रतुष्ट स्थान था । वे वारह ब्रती आवक थे। उनके सात कन्याए थी। वे जैन के छिवाय किसी इसरे के साथ अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे।

श्रेखिक ने चेलाया को कूटनीतिक ढग से ब्याहा था। चेटक के सभी जामाता प्रारम्भ से ही जैन थे। श्रेणिक पीछे जैन वन गया।

| चेटक की पुत्रियी | चेटक के जामातास्त्री    | उनकी राजधानी |
|------------------|-------------------------|--------------|
| के नाम           | के नाम                  | के नाम       |
| प्रमानती         | <b>उदाय</b> न           | मिधु सीवीर   |
| पद्मावती         | दिधवाहन                 | चम्पा        |
| मृगावती          | शतानीक                  | कोशम्बी      |
| शिवा             | चण्ड प्रद्योत           | श्रवन्ती     |
| ज्येष्ठा         | भगवान् के भाई नन्दिवर्ध | न कुण्डग्राम |
| सुज्येष्ठा       | (साध्वी वन गई)          |              |
| चेलणा            | विम्बसार (श्रेणिक)      | मगध          |

अपने दौहित्र कोणिक के साथ चेटक का भीषण सम्राम हुआ था। संप्राम भूमि मे भी वे अपने बतो का पालन करते थे। अनाक्रमणकारी पर प्रहार नहीं करते थे। एक दिन मे एक बार से अधिक शस्त्र-प्रयोग नहीं करते थे। इनके गण्रराज्य मे जैन-धर्म का समुचित प्रसार हुआ। गण्रराज्य के अठारह सदस्य-एप नौ मल्लवी और नौ लिच्छनी भगवान् के निर्वाण के समय वहीं पौषध किये हुए थे।

#### থাজি

भगवात् के पास आठ राजा दी द्वित हुए—इसका अल्लेख स्थानाग स्थ में मिलता है। उनके नाम इस प्रकार हैं .—(१) वीरागक (२) वीरयशा (३) सवय (४) एरोयक (५) सेय (६) शिन (७) उदायन (८) शख—काशीवर्षन। इनमें वीरागक, वीरयशा और सजय—ये प्रसिद्ध हैं। टीकाकार अभयदेव सूरि ने इसके अतिरिक्त कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। एरोपक श्वेतविका नरेश प्रदेशों का सम्बन्धी कोई राजा था। सेय अमलकत्था नगरी का अधिपति था। शिव हिल्लापुर का राजा था। उसने सोचा—में वैमव से सम्पन्न हैं, यह मेरे पूर्वकृत शुम कमों का फल है। सुक्ते वर्तमान में

भी शुभ कर्म करने चाहिए। यह सोच राज्य पुत्र को सौपा। स्वय दिशा-प्रोचित तापस वन गया। दो-दो उपवास की तपस्या करता और पारणा में पेड से गिरे हुए पतो को खा लेता, इस प्रकार की चर्या करते हुए उसे विभग अविध-ज्ञान उत्पन्न हुन्ना। उससे उसने सात द्वीप और सात समुद्रो को देखा। यह विश्व सात द्वीप और सात समुद्र प्रमाण है, इसका जनता में प्रचार किया।

भगवान् के प्रधान शिष्य गौतम भित्ता के लिए जा रहे थे। लोगों में शिव राजिं के सिद्धान्त की चर्चा सुनी। वे भित्ता लेकर लौटे। भगवान् से पूछा—भगवन्। द्वीप समुद्र कितने हैं १ भगवान् ने कहा—असख्य हैं। गौतम ने उसे पचारित किया। यह बात शिव राजिं तक पहुँची। वह सिदिष्य हुआ और उसका विभग अविध लुत हो गया। वह भगवान् के समीप आया, वार्तालाप कर भगवान् का शिष्य वन गया १।

जदायन सिन्धु, सौदीर ऋादि सोलह जनपदों का ऋषिपति था। दस मुकटबद्ध राजा इसके ऋाधीन थे। भगवान् महाबीर लम्बी यात्रा कर वहाँ पषारे। राजा ने भगवान् के पास मुनि-दीचा ली।

वाराण्यसी के राजा शाख के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता। अन्तकृत् दशा के अनुसार भगवान् ने राजा अलक को बाराण्यसी में प्रजल्या दी थी। समव है यह उन्हीं का दूसरा नाम है।

षस युग में शासक-सम्मत धर्म की अधिक महत्त्व मिलता था। इसिलए राजाओं का धर्म के मित आकृष्ट होना उल्लेखनीय माना जाता। जैन-धर्म ने समाज को केवल अपना अनुग्रामी बनाने का यह नहीं किया, वह उसे बती बनाने के पद्म पर भी बल देता रहा। शाश्वत सत्यों की आराधना के साथ-साथ समाज के वर्तमान दोषों से बचने के लिए भी जैन भावक प्रयवशील रहते थे। चारित्रिक उच्चता के लिए भगवान, महावीर ने जो आचार-सहिता दी, वह समाज में मानसिक स्वास्थ्य का बातावरण बनाए रखने में चम है। बारह बतों के अतिचार इस दृष्टि से माननीय हैं दें।

स्थूल प्राणातिपात-विरमण-त्रत के पाच प्रधान स्रतिकार हैं, जिन्ते धमणो-पासक को जानना चाहिए और जिनका स्त्राचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं .—(१) वन्धन-चन्धन से वाधना(२) वध-पीटना (३) छवि- च्छेद—चमड़ी या श्रवयनो का छेदन करना (४) श्रतिमार—श्रिधिक भार लादना (५) भक्तपानिबच्छेद—भोजन-पानी का विच्छेद करना—( श्राष्ठित प्राणी को भोजन-पानी न देना)

द्वितीय स्थूल मृपावाद-विरमण त्रत के पाच प्रधान ऋतिचार हैं, जिन्हें अमणोपासक को जानना चाहिए और जिनका ऋाचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—(१) सहसाऽभ्याख्यान—सहसा (विना ऋषार) मिथ्या ऋषरोप करना (२) रहस्याऽभ्याख्यान—गुप्त मन्त्रणा करते देख कर ऋषरोप लगाना ऋथवा रहस्य प्रकट करना (३) स्वदार-मन्त्रमेद—ऋपनी पत्नी का मर्म प्रकट करना (४) मृपोपदेश—ऋसस्य का छपदेश देकर छसकी ऋोर प्रेरित करना और (५) कट लेखकरण—ऋठे खत—पत्र बनाना।

तीसरे स्थूल अदसादान-विरमण वत के पाँच प्रधान अतिचार हैं। अमर्थो-पासक को उन्हें जानना चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं —(१) स्तेनाहृत—चुराई हुई वस्तु खरीदना (२) तस्कर-प्रयोग—चोर की सहायता करना या चोरो को रख कर चोरी कराना (३) राज्य के आगात-निर्यात और जकात-कर आदि के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करना अथवा परस्पर-विरोधी राज्यों के नियम का उल्लंधन करना (४) कुट-तील कुटमान—खोटे तोल-माप रखना और (५) तत् प्रतिरूपक-व्यवहार—सहरा वस्तुओं का व्यवहार—उत्तम वस्तु में हल्की का मिश्रण करना या एक वस्तु दिखा कर दूसरी देना।

चतुर्य स्थूल मैबुन-विरमण व्रत के पाँच श्रातिचार अमणोपासक की जानने चाहिए श्रीर उनका श्राचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं:—

(१) इतरपरिग्रहीतागमन—धोडे समय के लिए दूसरे द्वारा ग्रहीत श्रविग्राहित स्त्री के माथ श्रालाप-सलापरूप गमन करना (२) श्रपरिग्रहीतागमन—किमी के द्वारा अग्रहीत वेश्या श्रादि से श्रालाप सलापरूप गमन करना (३) अनग-श्रीड़ा—कामोत्तेजक द्यालिंगनाटि क्रीडा करना श्रप्राफ़ृतिक क्रीड़ा। (४) पर विग्राहकरण—गर सत्ति का विग्राह करना—ग्रीर (५) काममोग-तीनामिलापा—काम-भाग की तीव श्राकाला रखना।

न्था परिप्रह-परिमाण अन के पाच श्रातिचार श्रमणोपासक को जानने पारिए और छनका श्राचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं :-- (१) वेजनास्तु-प्रमाणातिकम—वेजनास्तु परिमाण का अतिक्रमण करना (२) हिरण्य-सुवर्ण-प्रमाणातिकम—चादी और सोने के परिमाण का अतिक्रमण करना।(३) धनधान्य-प्रमाणातिकम—जन, कपये, पेसे, रक्तिंद और धान्य के परिमाण का अतिक्रमण—जल्लाबन करना (४) द्विपद चतुष्यद प्रमाणातिकम—दिपद—तोता, मेना, वास-दासी और चतुष्यद—गाय, भेंस आदि पशुओं के परिमाण का अतिक्रमण—जल्लाबन करना और (५) कुण्यप्रमाणातिकम—धर के वर्तन आदि उपकरणों के परिमाण का अतिक्रमण—जल्लाबन करना।

छहे दिग्वत के पाँच अतिचार हैं, जो अभणोपासक को जानने चाहिए और जिनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं :—(१) उर्ध्व-दिक्-प्रमाणातिकम—उर्ध्व दिशा के प्रमाण का अतिक्रमण (२) अधोदिक्-प्रमाणातिकम—अधोदिशा के प्रमाण का अतिक्रमण (३) तियंग्-दिक-प्रमाणातिकम—अन्य सर्वदिशा-विदिशाओं के प्रमाण का अतिक्रमण (४) चेत्रचृद्धि—एक दिशा में चेत्र घटा कर दूसरी में इह.ना और (५) स्मृत्यन्दराधान—परिमाण के समान्य में स्मृति न रख आगे जाना।

सालवाँ उपभोग परिमोग वत दो प्रकार का कहा गया है—मोजन से और कम से। उसमें से भोजन सम्बन्धी पाँच अतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—(१) सिचताहार—प्रत्याख्यान के उपरान्त— सिचत नस्तु के साथ लगी अचित्त आहार करना (२) सिचत प्रतिवद्धाहार—सिचत वस्तु के साथ लगी अचित्त वस्तु का भोजन करना—जैसे गुठली सिहत स्त्ते वेर या खजूर स्वाना। (३) अपक्वीपधि-भज्ञण—अप्रि से न पक्षी औषधि—चनस्पति—शाकभाजी का मच्चण करना (४) दुष्पक्वीपधि-भज्ञण—अर्द्ध पक्षी औषधि—चनस्पति का मच्चण करना और (५) तुच्जीषधि—असार वनस्पति—शाकभाजी का मच्चण करना।

कर्म-आश्रयी श्रमणोपासक को पन्द्रह कर्मादान जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। ने इस प्रकार हैं —(१) झगार कर्म— जिसमें झगार—झि का निशेष प्रयोग होता हो, ऐसा उद्योग या व्यापार (२) नतः कर्म—जगल, बृह्म बनस्पित बेचने का व्यापार, मृज्ञादि वाटने का घघा (३) णाकट-कर्म—गाडी स्रादि वाहन बनाने वेचने या चलाने का काम करना (४) माटक कर्म—गाड़ा वगैरह वाहन भाड़े पर चलाने का काम (५) स्फोट-कर्म—जिसमें भूमि खोदने, पर्वत स्रादि स्फोट करने का काम हो (६) दन्त-वाणिज्य—हाथी दाल स्रादि प्राणियों के श्रवयनों का व्यापार (७) लाखावाणिज्य—लाख वगैरह का व्यापार (०) रस-वाणिज्य—मिंदरा वगैरह का व्यापार (६) केशवाणिज्य—केश का व्यापार (१०) विष-वाणिज्य—जहरीश्री वस्तुए स्रौर शस्त्रादि का व्यापार (११) यन्त्रपीलन-कर्म—तिल, कख वगैरह पीलने का काम (१२) निर्वाह्मि करने का काम (१३) दावाधि वापन—वन स्रादि को स्प्रीम लगा साफ करने का घन्धा (१४) सरदहतालाव-शोषण—सरोवर, दह, तालाब स्रादि के शोषण का काम स्रौर (१५) स्रस्त्रीजनपोषण—श्रावीविका के लिए वेश्यादि का पोषण स्रयवा पित्रयों का खेल-तामाशा, मास, श्रण्डे स्रोदि के व्यापार के लिए पोषण।

श्रादवें श्रनधं विरमण वर्त के पाच श्रितिचार हैं। जिन्हें श्रमणीपासक की जानना चाहिए श्रीर जिनका श्राचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—
(१) कन्दर्भ —कामीरोजक वार्ते करना (२) कीखुन्य—मीह, नेश्र, मृह, हाथ, पेर श्रादि की निकृत कर परिहास स्रयन्न करना (३) मीखर्य—वाचालता, असबद श्रालाप (४) स्रयुक्ताधिकरण्—हिंसा के साधन श्रम्नादित्यार रखना श्रीर (५) स्प्रमोग परिमोगा-तिरिक्ता—स्प्रमोग परिमोग क्लाओं की श्रिधकता।

नवर्षे सामायिक वृत के पांच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने चाहिए और जिनका श्राचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—
(१) मनोदुष्पणिधान—मन की पुरी प्रवृत्ति (२) वारहुष्पश्चित—वाणी की दुष्पवृत्ति तथा (३) कायदुष्पश्चित—काया की दुष्पवृत्ति की ही (४) म्मृतिज्ञकरण—सामायिक की स्मृति न रखना और (५) अनवस्थित-वर्षा—मामायिक व्यवस्थित—नियत रूप से न करना।

दगर्य टेरानकाशिक नत के पाच श्रतिचार श्रमणीपासक को जानने चाहिए शीर उनका श्राचरण नहीं करना चाहिए। वे इसप्रकार है :—(१) श्रानयन

प्रयोग—मर्यादित चेत्र के बाहर से सन्देशादि द्वारा कोई वस्तु मंगाना (२) प्रेप्यण प्रयोग—मर्यादित चेत्र के बाहर भृत्यादि द्वारा कुछ भेजना (३) शब्दानुपात—खासी वंगेरह शब्दो द्वारा मर्यादित चेत्र के बाहर किसी को मनोगत मात्र व्यक्त करना (४) रूपानुपात—रूप दिखा कर अथवा इंगितो द्वारा मर्यादित चेत्र के बाहर किनी को मनोगत मात्र प्रगट करना (५) बहिः पुद्गल प्रचेप—ककर आदि कें कर इंशारा करना।

गारहवे पीपघोपवाम अत के पाच अतिचार अमगोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—
(१) अप्रतिलेखित-दृष्प्रतिलेखित-शय्या-सस्तारक—वसित और कम्बल आदि का मिंवलेखित-दृष्प्रमाचित-सुष्प्रमाचित श्रया-सस्तारक—वसित और कम्बल आदि वस्तुओं का मार्जित-सुष्प्रमाचित शय्या-सस्तारक—वसित और कम्बल आदि वस्तुओं का प्रमार्जित न करना अथवा अच्छी तरह प्रमार्जित न करना (३) अप्रतिलेखित-दृष्प्रमाचित न करना अथवा अच्छी तरह प्रमार्जित न करना अथवा अच्छीतरह निरीच्ण करने की जगह का प्रतिलेखन—निरीच्ण न करना अथवा अच्छी तरह निरीच्ण न करना (४) अप्रमार्जित-दृष्प्रमाचित चचारप्रस्तवणभूमि—टट्टी की भूमि और पेशाव करने की भूमि का प्रमार्जन न करना अथवा अच्छी तरह से प्रमार्जन न करना (५) पौपघोपवास-सम्यक्ष्यपालन—पौपघोपवास व्रत का विधिवत पालन नहीं करना।

वारहवें यथासंविभाग त्रत के पाँच अतिचार श्रमणीपासक को जानते चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं :— (१) सचित-निद्येप—साधु को देने योग्य आहारादि पर सचित वनस्पति वगैरह रखना (२) मचित्त-पिधान—आहार आदि सचित वन्तु से डकना (३) कालाति- श्रम—साधुओं को देने के समय को टालना (४) परव्यपदेश— यह वन्तु दूतरे की हैं —ऐसा कहना और (५) मत्तरिसा—मात्सर्यपूर्वक दान देना। सठेसना

अपश्चिममारणातिक सलेखनाजोपणागधना के पाँच अतिचार अमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—(१) इहलोकाशसा—में 'राजा होऊं —ऐसी इहलोकिक

कामना (२) परलोकाशंसा-प्रयोग—'मं देव होऊ'--ऐसी परलोक की इच्छा करना (३) जीविताशसा-प्रयोग—'मं जीवत रहूँ'--ऐसी इच्छा करना (४) मरणाशंसा प्रयोग—'मं शीध मरू''--ऐसी इच्छा करना और (५) काममोगाशसा प्रयोग—कामभोग की कामना करना वि

इनमें से कुछेक अतिचारों के वर्णन से केवल आध्यात्मिकता की पृष्टि के साथहोती है। किन्तु इसमें अधिकाश ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता की पृष्टि के साथसाथ जीवन के व्यावहारिक पत्त को भी समुन्नत बनाए रखते हैं। दिग्कत के
अितचारों में आक्रमण, साम्राज्य-िलप्सा और मीग-विस्तार का माय दिवा
है। उठ्ये विशा और अधो दिशा में जाने के साधनों पर ग्रंकुश लगाया
गया है। इन बतो और अित्तार—निपेधों का आज के चारिजिक मुल्यों को
स्थिर रखने में महत्त्वपूर्ण योग है। डा० अल्टेकर ने इसका अकन इन शब्दों
में किया है—"इमारे देश में आने वाले यूनानी, चीनी एवं मुसलमान यात्रियों
ने वड़ी-बडी प्रशासात्मक वार्ते कही हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सदाचार
और तपस्या सम्बन्धी मगवान महाबीर आदि महारमाओं के सिद्धान्त हमारे
पूर्वजों के चरित्र में मूर्तिमन्त हुए थे। हम में यह बुर्वलता जो आज दिखाई
पढ़ रही है, वह विदेशो तासता के कारण ही सत्यन्त हुई है। इसलिए समाव
से अश्वार को दूर करने के लिए आज असुवत के प्रचार की अत्यन्त
आवश्यकता है ३०।"

भगवान् महावीर के युग में खैन-धर्म भारत के विभिन्न भागों में पैला। नम्राद् अरोक के पुत्र सम्प्रति ने जैन-धर्म का सन्देश भारत से बाहर भी पहुँचाया। उस समय जैन-धृनियों का विहार-जैन भी विस्तृत हुआ। श्री विश्वम्परनाथ पाण्डे ने अहिंसक-परम्परा की चर्चा करते हुए लिखा है—"ई० नन् की पहली शतान्दी में और उसके बाद के हजार वर्षों तक जैन-धर्म मध्य पूर्व के देगों में किमी न किमी रूप में चहुदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की प्रमावित बरना रहा है।" प्रतिद्ध अर्मन हतिहास लेखक बान के मर के अतुनार मध्यपूर्व में प्रचलित 'समानिया' सम्प्रवाध 'श्रमण' शब्द का अपश्रय रें। दिनान-लेरक जी० एक० पूर लिखता है कि "इजरत ईसा के जन्म की शताब्दी ने पूर्व देगक, स्थाम और फिलान्तीन में जैन-मृनि और बीद-भिन्न

र्चेंकड़ों की संख्या में फैले हुए थे। 'सिया हत नाम ए ना िसर' का लेखक लिखता है कि इस्लाम धर्म के कलन्दरी तबके पर जैन-धर्म का काफी प्रमाव पड़ा था। कलदर चार नियमो का पालन करते थे—साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्धता। वे अहिंसा पर अखण्ड विश्वास रखते थे <sup>32</sup>।"

महात्मा ईसु क्राइस्ट जैन सिद्धान्तों के सम्पर्क में श्राये श्रीर उनका प्रमाव ले गए थे। रामस्वामी श्रय्यर ने इस प्रसग की चर्चा करते हुए लिखा है—
"यहूदियों के इतिहास लेखक 'जोजक्स' के लेख से प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में गुजरात प्रदेश द्वाविड़ों के तावे में था श्रीर गुजरात का पालीताणा नगर तामिलनाड प्रदेश के श्रधीन था। यही कारण है कि दिचण से दूर जा कर भी यहूदियों ने पालीताणा के नाम से ही "पीलस्टाहन" नाम का नगर वसाया श्रीर गुजरात का पालीताणा ही पैलिस्टाइन हो गया। गुजरात का पालीताणा जैनो का प्राचीन श्रीर प्रसिद्ध तीर्यस्थान है। प्रतीत होता है कि ईस ख्रीप्ट ने इसी पालीताणा में श्राकर वाईविल लिखित ४० दिन के जैन उपनास द्वारा जैन शिक्षा लाम की थी <sup>33</sup>।"

जैन-धर्म का प्रसार ऋहिंसा, शान्ति, मैत्री और स्वयं का प्रसार था। इसिलए एस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग का कहा जाता है। पुरातत्व-विद्वान् पी० सी० राय चौधरी के अनुभार—"यह धर्म धीरे-धीर फेला, जिस प्रकार ईसाई-धर्म का प्रचार यूरोप में धीरे-धीरे हुआ। श्रेणिक, कुणिक, चन्द्रगुत, सम्प्रति, खारवेल तथा अन्य राजाओं ने जैन-धर्म को अपनाया। वे गताब्द भारत के हिन्दू-शासन के वैभवपूर्ण युग थे। जिन युगों में जैन-धर्म सा महान धर्म प्रचारित हुआ अप।

कभी-कभी एक विचार प्रस्कुटित होता है—जैन-धर्म के अहिना मिदान्त ने भारत को कायर बना दिया पर यह तस्य से बहुत दूर है। अहिनक कभी कायर नहीं होता। यह कायरता और उसके परिखानस्वरूप परतन्त्रता हिंग के सक्तर से, आपसी वैमनस्य से आई और तब आई प्रय जैन-धर्म के प्रमाव से भारतीय मानन दर हो रहा था।

भगवान् महाबीर ने समाज के जो नेतिक मृत्य स्थिर विष्, उनमें ये बाते भामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से भी ऋषिक महस्वपूर्व थी। प्रान्थी स्वस्त्र हिंसा का ह्याग—अनाक्षमण और दूसरी—परिग्रह का सीमाकरण। यह लोकतन्त्र या समाजवाद का प्रधान सूत्र है। वाराखसी सस्कृत विश्व-विद्यालय के उपकुलपित आदित्यनाथ का ने इस तय्य को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है—"भारतीय जीवन में प्रज्ञा और चारिज्य का समन्वय जैन और वौदों की विशेष देन है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य-मार्ग-परम्परा का अन्धानुसरण नहीं है, प्रत्युत तर्क और उपपत्तियों से सम्मत तथा वौद्धिक रूप से सन्तुलित दृष्टिकीख ही सत्य-मार्ग है। इस दृष्टिकोण की प्राप्ति तमी सम्मव हैं जब मिय्या विश्वास पूर्णतः दूर हो जाय। इस वौद्धिक आधार-शिला पर ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्व, अपरिग्रह के बल से सम्यक् चारिज्य को प्रतिश्वित किया जा सकता है।

जैन-धर्म का आचार-शास्त्र भी जनतन्त्रवादी भावनाओं से अनुप्राणित है। जन्मतः सभी व्यक्ति समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और रुचि के अनुसार गृहस्य या मुनि हो सकता है।

अपरिग्रह सम्बन्धी जैन धारणा भी विशेषतः जल्लेखनीय है। आज इस वात पर अधिकाधिक वल देने की आवश्यकता है, जैसा कि प्राचीन काल के जैन विचारको ने किया था। 'परिमित परिग्रह' जनका आदर्श वाक्य था। जैन विचारको के अनुसार परिमित्त-परिग्रह का सिद्धान्त प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य रूप से आचरणीय था। सम्भवतः भारतीय आकाश म समाजवादी समाज के विचारों का यह प्रथम उद्घोष था 2°।"

पत्पेक श्रात्मा में श्रमन्त शक्ति के विकास की श्वमता, श्रात्मिक समानवा, श्वमा, मेत्री, विचारों का श्रमाग्रह श्रादि के बीज जैन-धर्म ने बोए थे ! महात्मा गाधी का निमित्त पा, वे केवल भारत के ही नही, विश्व की राजनीति के स्त्रेग में पक्षवित हो रहे हैं!

#### विस्तार और संक्षेप

भगवान् महावीर की जन्म-भूमि, तपोभूमि श्रीर विहारभूमि विहार था । विलिए महावीर कालीन जैन-धर्म पहले विहार में पञ्जनित हुखा । कालक्रम वट प्रगाल, उद्योक्षा, उत्तरभारत, दिल्लाभारत, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य-व्यव श्रीर राजपृताने में पेला । विकम की सहस्रान्दी के पश्चात् श्रीन, लिंगायत, वैष्ण्व आदि वैदिक सम्प्रदायों के प्रवल विरोध के कारण जैन धर्म का प्रभाव सीमित हो गया। अनुवायियों की अल्प सख्या होने पर भी जैन-धर्म का सैद्धान्तिक प्रभाव भारतीय चेतना पर व्यास रहा। वीच-बीच में प्रभावशाली जैनाचार्य छसे छद्दुद्ध करते रहे। विक्रम की वारहवीं शताब्दी में गुजरात का वातावरण जैन-धर्म से प्रभावित था।

गूर्जर-नरेश जयमिंह और कुमारपाल ने जैन-धर्म को बहुत ही प्रश्नय दिया और कुमारपाल का जीवन जैन-आचार का प्रतीक वन गया था। सम्राट् अक्बर भी हीरविजयसूरि से प्रमासित थे। अमेरिकी दार्शनिक विलड्यूरेन्ट ने लिखा है—"अकबर ने जैनों के कहने पर शिकार छोड़ दिया था और कुछ नियत तिथियों पर पशु-हत्याएँ रोक दी थीं। जैन-धर्म के प्रमान से ही अकबर ने अपने द्वारा प्रचारित दीन-इलाही नामक सम्प्रदाय में मास-भक्षण के निषेष का नियम रखा था ३६।

जैन मंत्री, दएडनायक और अधिकारियों के जीवन-मूच बहुत ही विस्तृत हैं। वे विधमी राजाओं के लिए भी विश्वास-पात्र रहे हैं। उनकी प्रामाणि-कता और कर्तव्यनिष्ठा की व्यापक प्रतिष्ठा थी। जैनत्व का अंकन पदार्थों से नहीं, किन्तु चारित्रिक मूल्यों से ही हो सकता है।

## जैन संस्कृति और कला

माना जाता है — आर्थ भारत की उत्तर-पिश्चमी सीमा पर ई० सन् से लगमग ३००० वर्ष पूर्व आर्थ। आर्थों से पहले वसने वाले पूस, मद्र, उर्वश, सुह्यू, अनु, कुनाश, शवर, नम्रुचि, बात्य आदि मुख्य थे। जैन-धमों में बतों की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। उसके सवाहक अमग्र बती थे। उनका अनुगामी समाज बात्य था—यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है।

पाग्-वैदिक और वैदिक काल में तगो-धर्म का प्रावल्य था। तगो-धर्म का परिष्कृत विकास ही जैन-धर्म है—कुछ विद्वान् ऐसा मानते हैं कि। तपस्या जैन-चाधना-पद्धति का प्रमुख अंग है। भगवान् महाबीर दीर्घ-चप्स्वी कहलाते में। जैन-अमणों को भी तपस्वी कहा गया है। ''तबे सुरा अध्यारा'' तप में शर अध्यारा होते हैं—यह जैन-परम्परा का प्रतिद्ध वाक्य है।

भगवान् महावीर के समय में जैन-धर्म को निर्म-य-प्रवचन कहा जाता

हिंसा का साग—ग्रनाक्रमण ग्रीर दूसरी—परिग्रह का सीमाकरण। यह लोकतन्त्र या समाजवाद का प्रधान सूत्र है। वाराण्यिसी सस्कृत विश्व-विद्यालय के उपकुलपित ग्रादित्यनाथ का ने इस तथ्य की इन गच्दों में ग्रामिन्यक किया है—"भारतीय जीवन में प्रजा ग्रीर चारिज्य का समन्वय जैन ग्रीर चौदों की विशेष देन है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य-मार्ग-परम्परा का ग्रन्धानुमरण नहीं है, प्रत्युत तर्क ग्रीर उपपत्तियों से सम्मत तथा चौद्धिक रूप से मन्तुलित दृष्टिकोण्य ही सत्य-मार्ग है। इस दृष्टिकोण की प्राप्ति तभी सम्भव हैं जब मिथ्या विश्वास पूर्णतः दूर हो जाय। इस बौद्धिक ग्राधार-णिला पर ही ग्राहिंसा, सत्य, अस्त्येय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के यल से सम्यक् चारित्र्य को प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

भैन-धर्म का आचार-शास्त्र भी जनतन्त्रवादी भावनाओं से अनुप्राणित है। जन्मतः सभी व्यक्ति समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और रुचि के अनुसार गृहस्य या सुनि हो सकता है।

अपरिग्रह सम्बन्धी जैन धारणा भी विशेषता छल्लेखनीय है। आज इस बात पर अधिकाधिक वल देने की आवश्यकता है, जैना कि प्राचीन काल के जैन विचारकों ने किया था। 'परिमित परिग्रह' उनका आदर्श वाक्य था। जैन विचारकों के अनुसार परिमित्त-परिग्रह का सिद्धान्त प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य रूप से आचरणीय था। सम्भवतः भारतीय आकाश में समाजवादी समाज के विचारों का यह प्रथम उद्घोष था 341"

प्रत्येक आत्मा में अनन्त शक्ति के विकास की च्रमता, आत्मिक समानता, च्रमा, मैत्री, विचारों का अनाग्रह आदि के बीज जैन-धर्म ने बीए थे ! महात्मा गांधी का निमित्त पा, वे केवल भारत के ही नहीं, विश्व की राजनीति के चेत्र में पक्षवित हो रहे हैं।

## विस्तार और सक्षेप

भगवान् महावीर की जन्म-भूमि, तपोभूमि और विहारभूमि विहार था। इसिलए महावीर कालीन जैन-धर्म पहले विहार में पल्लवित हुआ। कालक्रम से वह वगाल, जड़ीसा, जतरभारत, दिल्लयभारत, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य-प्रान्त और राजपूताने में पैला। विक्रम की सहस्रान्दी के पश्चात् शैव, लिंगायत, वेष्ण्व स्त्रादि वैदिक सम्प्रदायों के प्रवल विरोध के कारण जैन धर्म का प्रभाव सीमित हो गया। स्त्रनुयायियों की स्त्रत्य सख्या होने पर भी जैन-धर्म का सैद्धान्तिक प्रभाव भारतीय चेतना पर ज्यास रहा। वीच-चीच में प्रभावशाली जैनाचार्य छसे उद्बुद्ध करते रहे। विक्रम की वारहवी शताब्दी में गुजरात का वातावरण जैन-धर्म से प्रभावित था।

गूर्जर-नरेश जयसिंह श्रीर कुमारपाल ने जैन-धर्म को बहुत ही प्रश्नय दिया श्रीर कुमारपाल का जीवन जैन-श्राचार का प्रतीक वन गया था। सम्राट् श्रकवर भी हीरविजयसूरि से प्रभावित थे। श्रमेरिकी दार्शनिक विलड्यूरेन्ट ने लिखा है—"श्रकवर ने जैनो के कहने पर शिकार छोड़ दिया था श्रीर कुछ नियत तिथियों पर पशु-हत्याएँ रोक दी थीं। जेन-धर्म के प्रभाव से ही श्रकवर ने अपने द्वारा प्रचारित दीन-इल्लाही नामक सम्प्रदाय में मास-भन्नण के निपेष का नियम रखा था ३६।

जैन मत्री, दएडनायक और अधिकारियों के जीवन-वृत्त वहुत ही विस्तृत हैं। वे विधर्मी राजाओं के लिए भी विश्वास-पात्र रहे हैं। उनकी प्रामाणि-कता और कर्तव्यनिष्ठा की व्यापक प्रतिष्ठा थी। जैनल का अकन पदार्थों से नहीं, किन्तु चारित्रिक मूल्यों से ही हो सकता है।

# जैन संस्कृति और कला

माना जाता है — आर्थ भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर ई० सन् से लगमग ३००० वर्ष पूर्व आये। आयों से पहले वसने वाले पूस, मद्र, उर्वश, सुहनू, अनु, कुनाश, शवर, नमुचि, बात्य आदि मुख्य थे। जैन-धर्मों मे बतों की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। उसके सवाहक अमण बती थे। उनका अनुगामी समाज बात्य था—यह मानने मे कोई कठिनाई नहीं है।

प्राग्-वैदिक और वैदिक काल में तपी-धर्म का प्रावल्य था। तपी-धर्म का परिष्ठत विकास ही जैन-धर्म है—कुछ विद्वान् ऐसा मानते हैं कि । तपस्या जैन-साधना-पद्धति का प्रमुख अग है। भगवान् महावीर दीर्घ-तपस्वी कहलाते थे। जैन-अमणों को भी तपस्वी कहा गया है। "तवे सूरा अण्गारा" तप में शूर अण्गार होते हैं—यह जैन-परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है।

भगवान् महावीर के समय में जैन-धर्म की निर्धन्थ-प्रवचन कहा जाता

था। बीद-साहित्य में मगवान का उल्लेख 'निगगठ नातपुत्त' के नाम से हुन्ना है। वर्तमान में वही निर्धन्य-प्रवचन जैन-धर्म के नाम से प्रसिद्ध है।

बात्य का मूल बत है। वत शब्द आत्मा के सान्तिय और वाह्य जगत् के दूरत्व का सूचक है। तप के उद्भव का मूल जीवन का समर्पण है। जैनपरम्परा तप को अहिंसा, समन्वय, मैत्री और चमा के रूप में मान्य करती है।
भगवान महावीर ने अज्ञानपूर्ण तप का उतना ही विरोध किया है, जितना कि
जानपूर्ण तप का समर्थन। अहिंमा पालन में वाधा न आये, उतना तप सव
साधकों के लिए आत्रश्यक है। विशेष तप उन्हीं के लिए हैं:—जिनमें आत्मवल वा दैहिक विराग तीत्रतम हो। निर्मन्य शब्द अपिग्रह और जैन शब्द
कपाय-विजय का प्रनीक है। इस प्रकार जैन-संस्कृति आध्यात्मिकता, लाग,
सहिष्णुता, अहिंमा, समन्वय, मैत्री, चमा, अपिग्रह और आत्म-विजय की
धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हुई विभिन्न युगों में विभिन्न नामों हारा
अभिन्यकत हई है।

एक शब्द में जेन-सस्कृति की आ्रात्मा उत्सर्ग है। बाह्य स्थितियों ने जय-पराजय की अनवरत शृङ्खला चलती हैं। वहाँ पराजय का अन्त नहीं होता। उसका पर्यत्रमान आत्म-विजय में होता है। यह निर्द्धन्द्व स्थिति हैं। जैन-विचारधारा की बहुमूल्य देन स्थम है।

सुख का वियोग मत करो, दु ख का सयोग मत करो—सवके प्रति सयम करो<sup>3</sup> । सुख दो श्रीर दुःख मिटाश्रो की मावना मे श्रात्म-विजय का माव नहीं होता। दु ख मिटाने की वृत्ति श्रीर शोषण, उत्पीड़न तथा श्रपहरसा, साथ-साथ चलते हैं। इघर शोषण श्रीर उधर दुःख मिटाने की वृत्ति—यह उश्र सस्कृति नहीं।

सुख का वियोग और दुस्त का स्वीग मत करो—यह भावना आस-विजय की प्रतीक है। सुख का वियोग किए-विना शोपण नहीं होता, अधि-कारों का हरण और इन्द्र नहीं होता।

मुख मत लूटो श्रीर दुःख मत दो-इन चदात-भावना मे श्रात्म-विजय का स्वर जो है, वह है ही । चसके श्रतिरिक्त जगत् की नैतर्गिक स्वतन्त्रता का भी महान् निर्देश हैं। प्राणीमात्र ऋपने ऋधिकारों में रमणशील और स्वतन्त्र है, यही जनकी सहज सुख की स्थिति है।

सामाजिक सुख-सुविधा के लिए इसकी चपेत्वा की जाती है, किन्तु उस उपेता को शास्वत-सल्स समकता भूल से परे नहीं होगा।

दश प्रकार का संयम<sup>3</sup>, दश प्रकार का संवर<sup>4</sup> और दश प्रकार का विरमण है वह सब स्वात्मोन्मुखी वृत्ति है, या वह निवृत्ति है या है निवृत्ति-सवितित प्रवृत्ति।

दश आशसा के प्रयोग ससारोन्भुखी वृत्ति हैं र । पैन-सरकृति में प्रयुख वस्तु है 'हिष्टसम्पन्नता'—सम्यक् वर्शन। संसारोन्भुखी वृत्ति अपनी रैखा पर श्रीर श्रालोन्भुखी वृत्ति अपनी रेखा पर श्रविस्थत रहती है, कोई दुविधा नहीं होती। अव्यवस्था तब होती है, जब दोनों का मूल्यावन एक ही दृष्टि से किया जाय। ससारोन्भुखी वृत्ति में मनुष्य अपने लिए मनुष्येतर जीवो के जीवन का अधिकार स्वीकार नहीं करते। उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं श्रांकते। दुःख मिटाने और सुखी बनाने की वृत्ति व्यावहारिक है, विन्तु जुद्ध-भावना, स्वार्थ और संकृत्तित वृत्तियों को प्रश्रय देनेवाली है। आरम्भ और परिम्रह—ये व्यक्ति को धर्म से दूर किये रहते हैं र । वड़ा व्यक्ति अपने हित के लिए छोटे राष्ट्र की निर्मम उपेता करते नहीं सक्त्वाता।

बड़े से भी कोई बड़ा होता है और छोटे से भी कोई छोटा। बड़े द्वारा अपनी चपेचा देख छोटा तिलमिलाता है, किन्तु छोटे के प्रति कठोर बनते वह नहीं सोचता। यहाँ गतिरोध होता है।

जैन विचारधारा यहाँ बताती है—दुःखनिवर्तन और सुख-दान की प्रवृत्ति को समाज की विवशात्मक अपेक्षा समको, उसे ध्रुव-सत्य मान मत च्लो। सुख मत लूटो, दुःख मत दो—इसे विकसित करो। इसका विकास होगा तो दुःख मिटाओ, सुखी बनाओ की भावना अपने आप पूरी होगी। दुःखी न बनाने की भावना बढ़ेगी तो दुःख अपने आप मिट जाएगा। सुख न लूटने की भावना हट होगी तो सुखी बनाने की आवश्यकता ही क्या होगी !

सद्तेष में तत्त्व यह है-दुःख-सुख को ही जीवन का हास श्रीर विकास

मत समको। सयम जीवन का विकास है ऋीर ऋसयम हास। ऋसयमी थोडों को व्यावहारिक लाम पहुँचा सकता है, किन्तु वह छलना, क्रूरता ऋीर शोपण को नहीं त्याग सकता।

संयमी थोडों का व्यावहारिक हित न साध नके, फिर भी वह सबके प्रति निरुद्धल, दयालु और शोषण-मुक्त रहता है। मनुष्य-जीवन छच सस्कारी बने, इसके लिए छच वृत्तियाँ चाहिए, जैसे :---

- (१) त्रार्जन या ऋजुभान, जिससे निश्वाम बढ़े।
- (२) मार्दव या दयालुता, जिससे मैत्री बढे ।
- (३) लाघव या नम्रता, जिससे सहृदयता बढे ।
- (Y) चमा या सहिष्णुता, जिससे धेर्य बढ़े।
- (५) शीच या पवित्रता, जिससे एकता बढे।
- (६) सत्य या प्रामाणिकता, जिमसे निर्मयता बढ़े।
- (७) माध्यस्थ्य या आग्रह-हीनता, जिससे सत्य स्वीकार की शक्ति वढ़े।'
  किन्तु इन सबको स्यम की अपेद्धा है। ''एक ही साधे सब सधे'' संयम की साधना हो तो सब सध जाते हैं, नहीं तो नहीं। जैन विचारधारा इस तथ्य को पूर्णता का मध्य-विन्दु मान कर चलती है। आहंसा इसी की उपज

है<sup>४3</sup>, जो 'जैन-विचारणा' की सर्वोपरि देन मानी जाती है। प्रवर्तक-धर्म पुण्य या स्वर्ग को ही अन्तिम साघ्य मान कर रुक जाता था। उसमें जो मोच-पुरुषार्य की भावना का उदय हुआ है, वह निवर्तक-धर्म या

श्रमण संस्कृति का ही प्रभाव है । श्रृ इसा श्रीर मुक्ति—श्रमण-संस्कृति की ये दो ऐसी ऋालोक-रेखाएँ हैं, जिनसे जीवन के वास्तविक मूल्यों को देखने का श्रवसर मिलता है ।

जब जीवन का धर्म — श्रिहिंसा या कष्ट-सहिष्णुता श्रीर साध्य — मुक्ति या स्वातन्त्र्य वन जाता है, तव व्यक्ति, समाज श्रीर राष्ट्र की छन्नति रोके नहीं क्कती। श्राज की प्रगति की कल्पना के साथ ये दो धाराएँ श्रीर जुड़ जायें तो साम्य श्रायेगा, मोगपरक नहीं किन्तु त्यागपरक, दृष्ति बढ़ेगी — दानमय नहीं किन्तु अग्रहणमय, नियन्त्रण बढ़ेगा — दूसरों का नहीं किन्तु श्रयमा।

त्रहिंसा का विकास स्थम के आधार पर हुआ है। जर्मन विद्वान अलवर्ट

स्वीजर ने इस तथ्य का बड़ी गम्भीरता से प्रतिपादन किया है। उनके मतानुसार "यदि अहिंसा के उपदेश का आधार सचमुच ही करुणा होती तो यह समस्ता कठिन हो जाता कि उसमें मारने, कष्ट न देने की ही सीमाएं कैसे यध सकी और इसरों को सहायता प्रदान करने की प्रेरणा से वह कैसे विलग रह सकी है? यह दलील कि सन्यास की भावना मार्ग में वाधक बनती है, सख का मिथ्या आभास मात्र होगा। थोड़ी से थोड़ी करुणा भी इस सकुचित सीमा के प्रति विद्रोह कर देती। परन्त ऐसा कभी नहीं हआ।

अतः अहिंसा का उपदेश करता की मानना से उत्पन्न न होकर संसार से पिनन रहने की मानना पर आधृत है। यह मूलतः कार्य के आचरण से नहीं अधिकतर पूर्ण बनने के आचारण से सम्बन्धित है। यदि प्राचीन काल का धार्मिक मारतीय जीनित प्राणियों के साथ के सम्पर्क मे अकार्य के सिद्धान्त का हढता पूर्वक अनुसरण करता या तो वह अपने लाम के लिए, न कि दूसरे जीनों के प्रति करणा के मान से। उसके लिए हिंसा एक ऐसा कार्य था, जो वर्ष्य था।

यह राच है कि अहिंसा के उपदेश में सभी जीवो के समान स्वभाव को मान लिया गया है परन्तु इसका आविर्मांव करणा से नहीं हुआ है। भारतीय संन्यास में अकर्म का साधारण सिद्धान्त ही इसका कारण है।

श्रिर्हिसा स्वतन्त्र न होकर करुणा की भावना की अनुयायी होनी चाहिए। इस प्रकार छसे वास्तविकता से ज्यावहारिक विवेचन के च्रेत्र में पदार्पण करना चाहिए। नैतिकता के प्रति शुद्ध भक्ति छसके अन्तर्गत वर्तमान मुसीवतो का सामना करने की तत्परता से प्रकट होती है।

पर पुनर्वार कहना पड़ता है कि मारतीय विचारधारा हिंसा न करना और किसी को चृति न पहुँचाना, ऐसा ही कहती रही है तमी वह शताब्दी गुजर जाने पर मी एस एच नैतिक विचार की अच्छी तरह रहा कर सकी, जो इसके साथ सम्मिलित है।

जैन-धर्म में सर्व प्रथम भारतीय संन्यास ने आचारगत विशेषता प्राप्त की । जैन-धर्म मूल से ही नहीं मारने और कष्ट न देने के छएदेश को महत्त्व देता है अब कि छएनिषदी में इसे मानों प्रसंगवश कह दिया गया है। साधारणतः यह केसे संगत हो सकता हैं कि यज्ञों में जिनका नियमित कार्य था पशु-हत्या करना, एन ब्राह्मणों में हत्या न करने का विचार एठा होगा? ब्राह्मणों ने अहिंसा का उपदेश जैनों से ब्रह्म किया होगा, इम विचार की स्त्रोर सकेत करने के पर्याप्त कारण हैं।

हला न करने श्रीर कष्ट न पहुँचाने के उपदेश की स्थापना मानव के श्राष्यात्मिक इतिहास में महानतम श्रवसरों में ते एक हैं। जगत् श्रीर जीवन के प्रति श्रनासिक श्रीर कार्य-लाग के सिद्धान्त से प्रारम्भ होकर प्राचीन मारतीय विचारधारा इम महान खोज तक पहुच जाती है, जहाँ श्राचार की कोई सीमा नहीं। यह सब उस काल में हुआ जब दूसरे श्रचलों में श्राचार की उतनी श्रिक उन्नित नहीं हो सकी थीं। मेरा जहाँ तक जान है जैन धर्म में ही इसकी प्रथम स्पष्ट श्रीमेञ्यक्ति हुई \*\*।

सामान्य धारणा यह है कि जैन-सस्क्रति निराशाबाद या पलायनवाद की प्रतीक है। किन्तु यह चिन्सन पूर्ण नहीं है। जैन-संस्कृति का मूल तस्ववाद है। कल्पनावाद में कोरी आशा होती हैं। तत्त्ववाद में आशा और निराशा का ययार्थ अकन होता है। ऋग्वेद के गीतों में वर्तमान भावना आशावादी है। उसका कारण वत्त्व-चिन्तन की अल्पता है । जहाँ चिन्तन की गहराई है वहाँ विषाद की छाया पाई जाती है। उपा को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह मनुष्य-जीवन को चीण करती है ४५। उल्लास और विपाद विश्व के यथार्थ रूप हैं। समाज या वर्तमान के जीवन की भूमिका में केवल उल्लास की कल्पना होती है। किन्तु जब अनन्त अवीत और भविष्य के शर्भ में मनुष्य का चिन्तन गतिशील होता है, समाज के क्रिज़म वन्धन से उन्यक्त हो जब मनुष्य 'व्यक्ति' स्वरूप की श्रोर दृष्टि डालवा है. कोरी कल्पना से प्रसत आशा के अन्तरिच से उतर वह पदार्थ की भूमि पर चला जाता है, समाज और वर्तमान की वेदी पर खड़े लोग कहते हैं-यह निराशा है, पलायन है। तत्व-दर्शन की भूमिका में से निहारने वाले लीग कहते हैं कि यह वास्तविक आनन्द की श्रोर प्रयाण है। पूर्व ऋौपनिषदिक विचारधारा के समर्थकों को ब्रह्मद्विष् (वेद से घृणा करने वाले ) देवनिन्द (देवतात्रों की निन्दा करने वाले ) कहा गया। - मगवान् पाहर्व तसी परम्परा के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इनका समय हमें छ्य काल मे ले जाता है जब ब्राह्मण-ग्रन्थों का निर्माण हो रहा था। जिसे पलायनवाद कहा गया। उससे उपनिषद्-साहित्य मुक्त नहीं रहा।

परिग्रह के लिए सामाजिक प्राणी कामनाएँ करते हैं । जैन उपासकों का कामना सूत्र है---

- (१) कव में ऋल्प मूल्य एवं वहु मूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान कर्लगा ४ ।
- (२) कव मै मुण्ड हो ग्रहस्थपन छोड़ साधुवत स्वीकार करूँगा ४७।
- (३) कव में अपिश्चम मारणान्तिक-सलेखना यानी अन्तिम अनशन मे शरीर को कोसकर--जुटाकर और भूमि पर गिरी हुई वृत्त की डाली की तरह अडोल रख कर मृत्यु की अमिलापा न करता हुआ विचरूँगा <sup>४८</sup>।

जैनाचार्य धार्मिक विचार मे बहुत ही छदार रहे हैं। छन्होंने अपने अनुपायियों को केवल धार्मिक नेतृत्व दिया। छन्हे परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था मे कमी नही वाधा। समाज-व्यवस्था को समाज-शास्त्रियों के लिए सुरिच्त छोड़ दिया। धार्मिक विचारों के एकत्व की दृष्टि से जैन-समाज है किन्तु सामाजिक वन्धनों की दृष्टि से जैन-समाज का कोई अस्तित्व नहीं हैं। जैनों की सख्या करोड़ों से लाखी में हो गई, उसका कारण यह हो सकता है और इस सिद्धान्तवादिता के कारण वह धर्म के विशुद्ध रूप की रह्मा भी कर सका है।

जैन-संस्कृति का रूप सदा ज्यापक रहा है। उसका द्वार सबके लिए खुला रहा है। मगवान् ने अहिंसा-धर्म का निरूपण उन सबके लिए किया—जी आत्म-उपासना के लिए तत्पर थे या नहीं थे, जो उपासना-मार्ग खुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, जो शस्त्रीकरण से दूर थे या नहीं थे, जो परिम्रह की उपाधि से बन्धे हुए थे या नहीं थे, जो पौद्मलिक स्थोग में फसे हुए थे या नहीं थे—ओर सबको धार्मिक जीवन विताने के लिए प्रेरणा दी और उन्होंने कहा:—

- (१) धर्म की आराधना में स्त्री-पुरुष का मेद नहीं हो सकता। फलस्वरूप-श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका—ये चार तीर्थ स्थापित हुए ४९।
- (२) धर्म की आराधना में जाति-पाति का मेद नहीं हो सकता। फलस्वरूप सभी जातियों के लोग छनके संघ मे प्रविजत हुए भैं।

- (३) धर्म की आराधना में लेज का मेद नहीं हो सकता। नह गाँव में भी की जा सकती है और अरण्य में भी की जा सकती है भी।
- (४) धर्म की आराधना में वेप का मेद नहीं हो सकता। उसका अधिकार अमण को भी है, ग्रहस्थ को भी है <sup>५२</sup>।
- (५) मगवान् ने अपने श्रमणो से कहा—धर्म का उपदेश जैसे पुष्य को दो, वैसे ही तुच्छ को दो। जैसे तुच्छ को दो, वैसे ही पुण्य को दो ५३।

इस व्यापक दृष्टिकोण का मूल असाम्प्रदायिकता और जातीयता का अमान है। व्यवहार-दृष्टि में जैनों के सम्प्रदाय हैं। पर उन्होंने धर्म की सम्प्रदाय के साथ नहीं नाधा। ने जैन-सम्प्रदाय को नहीं, जैनत्व की महत्त्व देते हैं। जैनत्व का अर्थ है—सम्प्रक्-द्र्शन, सम्प्रक्-ज्ञान और सम्प्रक् चारित्र की आराधना। इनकी आराधना करने नाला अन्य सम्प्रदाय के नेप में मी मुक्त हो जाता है, यहस्य के नेप में भी मुक्त हो जाता है शास्त्रीय शब्दों में उन्हें क्रमश्च अन्य-लिंग-सिद्ध और यह-लिंग-सिद्ध कहा जाता है पर

इम व्यापक श्रीर उदार चेतना की परिणति ने ही जैन श्राचायों को यह कहने के लिए प्रेरित किया—

> पत्तपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु । युक्तिमद् वचन यस्य, तस्य कार्यः परिग्रह ॥ ( हरिमद्र स्र्रि )

भव-त्रीजाहुर-जनना, रागाद्याः च्चयसुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णु वां, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

( श्राचार्य हेमचन्द्र )

खागम रागमात्रेण, द्वैपमात्रात् परागमम्। न अयामन्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥

( उपाध्याय यशोविजय )

नहज ही प्रश्न होता ई—जैन-संस्कृति का स्वरूप इतना व्यापक श्रीर उदार था, तब वह लोक-सप्रह करने मे श्रीधक सपल क्यो नहीं हुई १

इन्दें समाधान में वहा जा नवता है-जैन दर्शन की सूदम सिद्धान्त-वर्तवना, नरीमाने की वठीरता, अहिंता की सूदमता श्रीर सामाजिक बन्धन का श्रमाव—ये सारे तत्व लोक संग्रहात्मक पत्त को श्रशक्त करते रहे हैं। जैन-साधु-सघका प्रचार के प्रति उदासीन मनोभाव भी उसके विस्तृत न होने का प्रमुख कारण वना है।

क्ला

कला विशुद्ध सामाजिक तत्त्व है। उसका धर्म या दर्शन से कोई सम्यन्ध नहीं है। पर धर्म जब शासन बनता है, उसका ऋनुगमन करने वाला समाज बनता है, तब कला भी उसके सहारे पल्लवित होती है।

जैन-परम्परा में कला शब्द बहुत ही व्यापक अर्थ में व्यवहृत हुआ है।

मगवान् ऋषमदेव ने अपने राजस्त-काल में पुरुषों के लिए वहत्तर और स्त्रियों

के लिए चौसठ कलाओं का निरुषण किया भेषा टीकाकारों ने कला का अर्थ

वस्तु-परिज्ञान किया है। इसमें लेख, गणित, चित्र, नृत्य, गायन, युद्ध, काव्य,
वेपभूषा, स्थापत्य, पाक, मनोरंजन आदि अनेक परिज्ञानों का समावेश किया

गया है।

धर्म भी एक कला है। यह जीवन की सबसे बड़ी कला है। जीवन के सारस्य की अनुभूति करने वाले तपस्वियों ने कहा है—जो व्यक्ति सब कलाओं में प्रवर धर्म-कला को नहीं जानता, वह वहत्तर कलाओं में कुशल होते हुए भी अकुशल है भा जैन-धर्म का आत्म-पच्च धर्म-कला के उन्नयन में ही संसम्परहा। बहिरग-पच्च सामाजिक होता है। समाज-विस्तार के साथ साथ लिलत कला का भी विस्तार हुआ।

#### বিন্ন-কলা

जैन-चित्रकला का श्रीयणेश तत्त्व-प्रकाशन से होता है। गुरु अपने शिष्यों को विश्व-व्यवस्था के तत्त्व स्थापना के द्वारा समकाते हैं। स्थापना तदाकार और अतदाकार दोनो प्रकार की होती है। तदाकार स्थापना के दो प्रयोजन हैं— तत्त्व-प्रकाशन और स्पृति । तत्त्व-प्रकाशन हैतुक स्थापना के आधार पर चित्र-कला और स्पृति हैतुक स्थापना के आधार प्रतिकला का विकास हुआ। ताडपत्र और पत्रों पर ग्रन्थ लिखे गए और उनमे चित्र विये गए। विकास की दूसरी सहसाब्दी में हजारो ऐसी प्रतियां लिखी गईं, जो कलात्मक चित्राकृतियों के कारण अस्तत्य सी हैं।

ताडपत्रीय या पत्रीय प्रतियों के पहो, चातुर्मीसक प्रार्थनात्र्यो, कल्याण-मन्दिर, भक्तामर खादि स्तोत्रों के चित्रों को देखे विना मध्यकालीन चित्र-कला का इतिहास अधूरा ही रहता है।

योगी मारा गिरिगुहा (रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा ) और सितन्नवासल (पद्दुकोटै राज्य ) के भित्ति-चित्र ऋखन्त प्राचीन व सुन्दर हैं।

चित्र-कला की विशेष जानकारी के लिए जैन चित्रकल्पद्रुम देखना चाहिए । लिपि-कला

अचर-विन्यास भी एक सुकुमार कला है। जैन साधुश्रों ने इसे वहुत ही विकसित किया। सौन्दर्य श्रीर सुत्मता दोनो दृष्टियो से इसे छन्नति के शिखर तक ले गए।

पन्द्रह सौ वर्ष पहले लिखने का कार्य प्रारम्भ हुआ और वह अब तक निकास पाता रहा है। लेखन-कला में यतियो का कौशल विशेष रूप में प्रस्फुटित हुआ है।

तेरापन्य के साधुक्रों ने भी इस कला में चमत्कार प्रदर्शित किया है। सहम लिपि में ये अवस्थी हैं। कई मुनियों ने ११ इच लम्बे व ५ इच चौड़े पन्ने में लगमग ८० हजार अच्चर लिखे हैं। ऐसे पत्र आज सक अपूर्व माने जाते रहे हैं।

## मृत्ति-कला और स्थापत्य-कला

कालकम से जैन-परम्परा में प्रतिमा पूजन का कार्य प्रारम्म हुन्ना। सिद्धान्त की दृष्टि से इसमें दो धाराए हैं। कुछ जैन सम्प्रदाय मृर्ति-पूजा करते हैं और कुछ नहीं करते। किन्तु कला की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण निषय है।

वर्तमान में सबसे प्राचीन जैन-मूर्ति पटना के लोहनीपुर स्थान से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति मीर्य-काल की मानी जाती है श्रीर पटना म्यूजियम में रखी हुई है। इसकी चमकदार पालिस अभी तक भी ज्यों की त्यों वनी है। लाहीर, मयुरा, लखनऊ, प्रयाग श्रादि के म्यूजियमों में भी अनेक जैन-मूर्तिया मौजूद हैं। इनमें से कुछ ग्रुप्त कालीन हैं। श्री वासुदेव स्पाच्याय ने लिखा है कि मथुरा में २४ वें तीर्येकर वर्षमान महाबीर की एक मूर्ति मिली हैं जो कुमारगुप्त के

समय में तैयार की गई थी। वास्तव में मधुरा में जेन मूर्ति-कला की दृष्टि से भी बहुत काम हुआ है। श्री रायकृष्णदाम ने लिखा है कि मधुरा की शुग-कालीन कला मुख्यतः जैन-सम्प्रदाय की है ' ।

खण्डिगिरि और उदयगिरि में ई० पू० १८६८—३० तक की शुग-कालीन मूर्जि-शिल्प के अद्मुत चातुर्य के दर्शन होते हैं। वहाँ पर इस काल की कटी हुई सी के लगभग जैन गुफाएं हैं, जिनमें मूर्जि-शिल्प भी हैं। दिच्चण भारत के अलगामले नामक स्थान में खुदाई से जो जैन-मूर्जिया उपलब्ध हुई हैं, उनका समय ई० पू० ३००—२०० के लगभग वताया जाता है। उन मूर्जियो की सौम्याकृति द्राविड़कला मे अनुपम मानी जाती है। अवण वेलगोला की प्रसिद्ध जैन-मूर्ति तो संसार की अद्युत वस्तुओं में से है। वह अपने अनुपम सौन्दर्य और अद्युत शान्ति से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आह्नप्ट कर लेती हैं। यह विश्व को जैन मूर्जि-कला की अनुपम देन है।

मीर्थे श्रीर शुंग-काल के पश्चात् भारतीय मूर्त्ति-कला की मुख्य तीन घाराए' हैं :---

- (१) गाधार-कला-जो उत्तर-पश्चिम में पनपी।
- (२) मधुरा-कला-जो मधुरा के समीपवर्ती चेत्रो में विकसित हुई।
- (३) अमरावती की कला--जो कृष्णा नदी के तट पर पल्लवित हुई। जैन मूर्चि-कला का विकास मधुरा-कला से हुआ।

जैन स्थापत्य-कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष उदयगिरि, खण्डगिरि एवं ब्लागढ की गुफाओं में मिलते हैं।

चत्तरवर्ती स्थापत्य की दृष्टि से चित्तीड़ का कीर्ति स्वम्म, त्रावू के मन्दिर एव रायकपुर के जैन मन्दिरों के स्वम्म भारतीय शैली के रज्जक रहे हैं।

संघ व्यवस्था और चर्या
भगवान् महावीर के समकालीन
धर्म-सम्प्रदाय
सव-व्यवस्था और संस्कृति का
छन्नयन
समाचारी
आचार्य के छह कर्चव्य
दिनचर्या
श्रावक के छह गुण
शिष्टाचार
जैनपर्व

## भगवान् महावीर के समकालीन धर्म-सप्रदाय

भगवान् महावीर का युग धार्मिक मतवादी और कर्मकाण्डो से संकुल था। वौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय तिरेसठ अमण सम्प्रदाय विद्यमान थे । जैन साहित्य मे तीन सी तिरेसठ धर्म मतवादी का उल्लेख मिलता है । यह मेदोपमेद की विस्तृत चर्चा है। सत्तेप मे सारे सम्प्रदाय चार वर्णों में समाते थे। मगवान् ने उन्हें चार समवसरण कहा है। वे हैं:—

- (१) क्रियाचाद (२) स्त्रक्रियाचाद् (३) विनयनाद (४) अप्रज्ञाननाद<sup>2</sup>।
- बौद्ध साहित्य भी सिन्तित दृष्टि से छह श्रमण-सम्प्रदायों का उल्लेख करता है। उनके मतनाद ये हैं:---
- (१) अफ्रियाबाद (२) नियतिबाद (३) उच्छेदवाद (४) अन्योन्यवाद
- (५) चातुर्याम संवरवाद (६) विद्येपवाट ।
  - श्रीर इनके स्नाचार्य क्रमशः ये हैं :--
- (१) पूरण कश्यप (२.) मक्खिलगोशाल (३) ऋजित केरा कविल (४) पकुषकात्यायन (५) निर्धन्य ज्ञात पुत्र (६) सजयवेलिङ्गपुत्र <sup>४</sup>!

श्रिक्याबाद श्रीर उच्छेदवाद-चे दोनो लगभग समान है।

इन्हें अनात्मवादी या नास्तिक कहा जा सकता है। दशाश्रुत स्कन्ध ( छठी दशा ) मे अफ़ियावाद का वर्णन इस प्रकार हैं:—

नास्तिक वादी, नास्तिक प्रज, नास्तिक दृष्टि, नो सम्यग्वादी, नो निस्यवादी—वच्छेदवादी, नो परलोकवादी—ये क्रिकियावादी हैं।

इनके अनुसार इहलोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, अरिहन्त नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, बलदेव नहीं है, वायुदेव नहीं है, नरक नहीं है, नैरियक नहीं है, सुकूत और दुष्कृत के फल में अन्तर नहीं है, सुचीर्य कमें का अच्छा फल नहीं होता, दुरचीर्य कमें का बुरा फल नहीं होता, कल्याण और पाप अफल हैं, पुनर्जनम नहीं है, मोच्च नहीं है "!

सूत्र कृताग में अक्रियाबाद के कई मतबादी का वर्यन है ] इहाँ अनात्मवाद,

श्चात्मा के श्रकत त्वाद, मायावाद, यन्ध्यवाद या नियतनाद—इन मयको श्रक्तियावाद कहा है १।

नियतिवाद की चर्चा भगवती (१५) श्रीर उपासक दशा (७) में मिलती है।

अन्योन्यवाद सब पदार्थों को बन्ध्य ओर नियत मानता है, इसलिए उसे अिक्यावाद कहते हैं। इनका वर्णन इन शब्दों में है—सूर्य न उदित होता है और न अस्त होता है, चन्द्रमा न बढता है और न घटता है, जल प्रवाहित नहीं होता है, वासु नहीं बहती है—यह समृचा लोक बन्ध्य और नियत है ।

विश्वेषवाद का समावेश अज्ञानवाद में होता है। सूत्र स्ताग के अनुमार—
"अज्ञानवादी तर्क करने में कुशल होने पर भी असवद्यभाषी हैं। क्यों कि वे
स्वयं सन्देह से परे नहीं हो सके हैं । यह सजयवैलिटिपुत्र के अभिमत की जोर
सकेत है १०।

भगवान् महावीर क्रियावाद, श्रक्तियावाद, विनयवाद, श्रीर श्रशानवाद की समीचा करते हुए टीर्घकाल तक सयम में उपस्थित रहे ११। मगवान् ने क्रियावाद का मार्ग चुना। उनका श्राचार श्रात्मा, कर्म, पुनर्जन्म श्रीर सृक्ति के सिद्धान्त पर स्थिर हुशा। उनकी संस्कृति को हम इसी कसौटी पर परख सकते हैं।

कुछेक विद्वानों की चिन्तनधारा यह है कि यश आदि कर्मकाएडो के विरोध में जैन-धर्म का उद्भव हुआ । यह अमपूर्ण है । अहिंसा और संयम जैन-संस्कृति का प्रधान सूत्र है । उसकी परम्परा मगवान् महावीर से वहुत ही पुरानी है । मगवान् ने अपने समय की बुराइयो व अविवेकपूर्ण धार्मिक कियाकाएडों पर हिंसाप्रधान यज्ञ, जातिवाद, भाषावाद, दास-प्रथा आदि पर वीन प्रहार किया किन्तु यह उनकी अहिंसा का समग्र रूप नहीं है । यह केवल उसकी सामयिक व्याख्या है । उन्होंने अहिंसा की जो शाश्वत व्याख्या दी उसका आधार स्थम की पूर्णता है । उसका संवध उन्होंने उसीसे जोडा है जो पार्वनाय आदि सभी तीर्थकरों से प्रचारित की गई ।

मारतीय संस्कृति वैदिक और प्राग्वैदिक दोनों घाराओं का मिश्रित रूप है। अमण-संस्कृति प्राग् वैदिक है। भगवान् महावीर उसके छन्नायक ये। उन्होंने प्राचीन परम्पराश्चों को श्रागे बढ़ाया | श्रपने सम सामयिक विचारों की परीचा की श्रीर उनके श्रालोक में श्रपने श्रीममत जनता को समसाए | उनके विचारों का श्रालोचना पूर्वक विवेचन सूत्र कृताग में मिलता है । वहाँ पच महाभूतवाद १४, एकात्मवाद १४, तबीवतच्छरीरवाद १५, श्रकारकवाद १६, पष्टात्मवाद १४, कालवाद, स्वभाववाद, यहच्छा-वाद, प्रकृतिवाद श्रादि श्रनेक विचारों की चर्चा श्रीर उन पर भगवान का हिएकोण मिलता है ।

## संघ-व्यवस्था और संस्कृति का उन्नयन

सस्कृति की साधना अर्केले में हो सकती है पर उसका विकास अर्केले में नहीं होता, उसका प्रयोजन ही नहीं होता, वह समुदाय में होता है। समुदाय मान्यता के वल पर बनते हैं। अर्ममानताओं के उपरान्त भी कोई एक समान्ता आती है और लोग एक भावना में जुड़ जाते हैं।

जैन मनीपियो का चिन्तन साधना के पत्त में जितना वैयक्तिक है, छतना ही साधना-सस्थान के पत्त में सामुदायिक है। जैन तीर्यकरों ने धर्म को एक स्रोर वैयक्तिक कहा, दूसरी स्रोर तीर्य का प्रवर्तन किया—अमण-अमणी और श्रावक-श्राविकास्त्रों के सच की स्थापना की।

जैन साहित्य में चर्या या सामाचारी के लिए 'विनय' शब्द का प्रयोग होता है। उत्तराध्ययन के पहले और दशवेकालिक के नवें अध्ययन में विनय का स्ट्ल-हिं से निरूपण किया गया है। विनय एक तपस्या हैं। मन, वाणी और शरीर को सयत करना विनय है, यह सस्कृति है। इसका वाह्य रूप लोकोपचार विनय है। इसे सभ्यता का सन्नयन कहा जा सकता है। इसके सास रूप हैं:—

१-- अभ्यासनर्तिता-- अपने वड़ी के समीप रहने का मनोमान।

२—परछन्दानुवर्तिता—ग्रपने बड़ो की इच्छानुसार प्रवृत्ति करना।

३--कार्य-हेतु--गुरु के द्वारा दिये हुए ज्ञान आदि- कार्य के लिए उनका सम्मान करना।

किं केंतप्रतिकत् ता—कृतज्ञ होना, खपकार के प्रति कुछ करने का मनोभाव रखना !

. ५--- आर्त्त-गेवेषणता--- आर्त्त व्यक्तियो की गवेषणा करना ।
६--- देश-कालज्ञता--- देश और काल को समक्त कर कार्य करना ।
७--- सर्वार्थ-प्रतिलोमता--- सब अयों में प्रयोजनो के अनुकूल प्रवृत्ति
करना र ।

## सामाचारी

अमण-सघ के लिए दस प्रकार की सामाचारी का विधान है<sup>२९</sup>।

- १-- त्रावरयकी--- उपाश्रय से बाहर जाते समय त्रावश्यकी--- त्रावश्यक कार्य के लिए जाता हूँ--- कहे।
- २-नैवेधिकी-कार्य से निवृत्त होकर आए तब नैवेधिकी-मै निवृत्त हो चुका हॅं-कहे।
- ३--आपृच्छा---अपना कार्य करने की अनुमति सेना।
- ४-प्रतिपृच्छा--दूसरो का कार्य करने की अनुमति लेना।
- ५-अंन्दना-भिचा में लाए आहार के लिए साधर्मिक साधुओं को आमित्रव करना।
- ६-इच्छाकार--कार्य करने की इच्छा जताना, जैसे :--न्त्राप चाहे तीं मैं , त्रापका कार्य करू १
  - ७-मिथ्याकार-भूल हो जाने पर स्वय उसकी आलोचना करना।

  - ६-अभ्युत्थान-- म्राचार्य श्रादि गुरुजनो के श्राने पर खड़ा होना, सम्मान
- १०-उपसम्पदा--- ज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप विनीत भाव से रहना अथवा-दूसरे साधुगणे में जाना।

जैसे शिष्य का अपनार्य के प्रति कर्तव्य होता है, वैसे ही आचार्य का भी शिष्य के प्रति कर्तव्य होता है। आचार्य शिष्य को चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति सिखा कर जञ्जूण होता है:—

. १--- श्राचार-विनय १--- श्रुत-विनय १--विन्तृप्रणा-विनय श्रीर ४--दोप-निर्घात-विनय<sup>२२</sup>। श्राचार-विनय के चार प्रकार है:--

- (१) स्यम सामाचारी-स्यम के आचरण की विधि।
- (२) तप सामाचारी-तपश्चरण की विधि।
- · (३) गण सामाचारी. गण की व्यवस्था की विधि।
  - ( Y ) एकाकी विहार सामाचारी—एकल विहार की विधि । शुव-विनय के चार प्रकार हैं :—
  - (१) सूत्र पढाना।
  - (२) ऋर्यं पढाना।
  - (३) हितकर निषय पढाना।
  - (४) निःशेप पढ़ाना—विस्तार पूर्वक पढ़ाना।
  - विद्येपणा-विनय के चार प्रकार हैं :---
  - (१) जिसने धर्म नहीं देखा, उसे धर्म-मार्ग दिखा कर सम्यक्ती बनाना।
  - (२) जिसने धर्म देखा है, उसे साधर्मिक वनाना।
  - (३) धर्म से गिरे हुए की धर्म में स्थिर करना।
  - ( ४ ) धर्म-स्थित व्यक्ति के हित, सुख और मोच के लिए तव्यर रहना ! दोप-निर्धात-विनय के चार प्रकार हैं :—
  - (१) कुपित के कोध को उपशान्त करना।
  - (२) दृष्ट के दोष को दूर करना।
  - (३) आकाचा का छेदन करना।
  - (४) श्रात्मा को श्रेष्ट मार्ग में लगाना।

# आचार्य के छह कर्त्तव्य

सघ की व्यवस्था के लिए स्त्राचार्य को निम्नलिखित छह वार्ता का ध्यान रखना चाहिए:---

- रे—स्वारं स्थिरीकरण—स्त्र के विवादमस्त चर्य का निश्चन करना चयवा स्व श्रीर अर्थ में चतुर्विध संघ को स्थिर करना।
- र--विनय-सबके साथ नम्रता से व्यवहार करना ।
- रे-पुर-पूजा-अपने बढ़े स्पूर्णन् स्प्रविद सामुखी ही भारत करना।

४—शैच्च बहुमान—शिच्चा-ग्रहण करने वाले और नव दीचित साधुश्री का सत्कार करना।

५—दानपित श्रद्धा वृद्धि—दान देने में दाता की श्रद्धा वदाना । ६—बुद्धिवलवर्द्धन—त्रपने शिष्यों की बुद्धि तथा स्त्राध्यारिमक शक्ति को वदाना<sup>६3</sup>।

शिष्य के लिए चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति स्नावश्यक होती है। :—
१--उपकरण-उत्पादनता २--सहायता ३--वर्ण-संन्वलनता ४--भारप्रखवरोहणता।

**चपकरण-चलादन के चार प्रकार हैं:**—

- (१) श्रनुत्पन्न उपकरणीं का उत्पादन।
- (२) पुराने उपकरणों का सरद्मण और सघ गोपन करना।
- (३) उपकरण कम हो जाए तो उनका पुनस्द्वार करना।
- (४) यथाविधि सविभाग करना।

सहायता के चार प्रकार हैं :---

- (१) श्रनुकुल वचन वोलना !
- (२) काया द्वारा अनुकल सेवा करना।
- (३) जैसे सुख मिले वैसे सेवा करना।
- (४) श्रकुटिल व्यवहार करना।

वर्ण-सञ्चलनता के चार प्रकार है .---

- (१) यथार्थ गुणों का वर्णन करना।
- (२) अवर्णवादी को निरुत्तर करना।
- (३) यथार्थ गुण वर्णन करने वालों को वढावा देना।
- (४) श्रपने से वृद्धों की सेवा करना।

भारप्रत्यवरोहणता के चार प्रकार हैं :--

- · (१) निराघार या परित्यक्त साधुत्रों की ऋाभय देना नः
  - (२) नव दीचित साधु को ऋाचार-गोचर की विधि सिखाना। (३) साधर्मिक के रूण हो जाने पर उसकी यथाशक्ति सेवा करना ।
  - (४) सायमिको में परस्पर् कलह उत्पन्न होने पर किसी का पन्न-लिए

विना मध्यस्य भाव से उसके उपशमन, चमायाचना आदि का प्रयत्न करना, ये मेरे साधर्मिक किस प्रकार कलह-मुक्त होकर समाधि सम्पन्न हो, ऐसा चिन्तन करते रहना<sup>२४</sup>।

## दिनचर्या

अपर रात्र में छठ कर आत्मालोचन व धर्म जागरिका करना—यह चर्या का पहला अंग है रेप । स्वाध्याय, ध्यान आदि के पश्चात् आवश्यक कर्म करना रे । आवश्यक — अवश्य करणीय कर्म छह हैं :—

- १-सामायिक-समभाव का अभ्यास, उसकी प्रतिशा का पुनरावर्तन।
- २-चतुर्विशस्तव-चौवीस तीर्थेकरो की स्तुति।
- ३--वन्दना--ग्राचार्यको दशावर्त-वन्दना।
- Y-प्रतिक्रमण-कृत दोषों की आलोचना।
- ५-कार्योत्सर्ग-काया का स्थिरीकरण-स्थिर चिन्तन।
- ६--प्रत्याख्यान--त्याग करना।

इस आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर स्थोंदय होते-होते मुनि भाण्ड-ज्यकरणों का प्रतिलेखन करें, जन्हें देखें। उसके पश्चात् हाथ जोड़ कर गुरु से पूछें—में क्या करूँ श्रीप मुक्ते आज्ञा दें—मैं किसी की सेवा में लगूँ या स्वाध्याय में १ यह पूछने पर आचार्य सेवा में लगाए तो आ्रज्ञान-भाव से सेवा करे और यदि स्वाध्याय में लगाए तो स्वाध्याय करें विनचर्या के प्रसुख अग हैं—स्वाध्याय और ध्यान। कहा है:—

स्वाध्यायाद् ध्यानमध्यास्ता, ध्यानात् स्वाध्याय मामनेत् । ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्याः परमातमा प्रकाशते ॥

स्वाध्याय के पश्चात् ध्यान करे श्रीर ध्यान के पश्चात् स्वाध्याय । इस भकार ध्यान श्रीर स्वाध्याय के कम से परमात्मा प्रकाशित ही जाता है | श्रागमिक काल-विभाग इस प्रकार रहा है—दिन के पहले पहर में स्वाध्याय करें, दूसरे में ध्यान, तीसरे में भिद्या-चर्या श्रीर चौथे में फिर स्वाध्याय <sup>२८</sup>।

रात के पहले पहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद ले और चौथे में फिर स्वाध्याय करे २९।

पूर्व रात्र में भी त्रावर्यक कर्म करे 3°] पहले पहर में प्रतिलेखन 3° करे

वैसे चौथे पहर में भी करे<sup>३२</sup>, यह मुनि की जागरुकतापूर्ण जीवन∹चर्या है। श्रावक-सघ

धर्म की आराधना में जैसे साधु-साध्वियाँ सध के आग हैं, वैसे आवक-आविकाए भी हैं। ये चारों मिलकर ही चतुर्विध-संघ को पूर्या बनाते हैं। भगवान् ने आवक-आविकाओं को साधु-साध्वियों के माता-पिता तुल्य कहा है 33।

श्रावक की धार्मिक चर्या यह है:---

१-सामायिक के अगों का अनुपालन।

२---रोनो पच्चो में पौषधोपवास <sup>8</sup>४।

श्रावश्यक कर्म जैसे साधु-सच के लिए हैं, वैसे ही श्रावक-संघ के लिए भी हैं।

# श्रावक के छह गुण

देश निरति चारित्र का पालन करने वाला श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति शावक कहलाता है। इसके छह गुण हैं:---

१--त्रतो का सम्यक् प्रकार से ऋनुष्ठान।

वर्ती का श्रमुखान चार प्रकार से होता है--

- (कः) विनय श्रीर बहुमान पूर्वक वर्ती को सुनना।
- (ख) वर्तों के मेद ऋरेर ऋतिचारों को सारोंपाग जानना।
- (ग) गुर के समीप कुछ काल के लिए अथवा सदा के लिए बतो को अंगीकार करना।
  - (घ) त्रइण किये हुए वर्तों को सम्यक् प्रकार पालना।
  - २--थील ( स्राचार )--इस के छह प्रकार हैं:--
- (क) जहाँ वहुत से शीलवान् वहुश्रुत साधर्मिक लोग एकत्र हों, उस स्थान की त्रायतन कहते हैं, वहाँ ज्ञाना-जाना रखना।
  - '( ख ) विना कार्य दूसरे के घर न जाना।
  - ( ग ) चमकीला-भड़कीला वेष न रखते हुए सादे वस्त्र पहनना ।
  - (ध) निकार उत्पन्न करने वाले वचन न कहना।
  - ( ह ) वाल भीड़ा अर्थात् जुन्ना ऋदि बुस्यस्नों का लाग वस्ता।

(च) मधुर नीति से ऋर्यात् शान्तिमय मीठे वचनो से कार्य चलाना, स्टोर स्वन म बीलना।

६—गुणनता—इसके पाँच प्रकार हैं :—

- (१) वाचना, पृत्वना, परिवर्तना, अनुप्रेचा श्रीर धर्म-कथा रूप पाँच प्रकार का न्वाध्याप करना।
  - (२) तप, नियम, वन्दनादि अनुष्ठानों में तत्पर रहना }
  - (३) विनयवान् होना ।
  - (Y) दुराग्रह नहीं करना |
  - (५) जिनवाणी में रुचि रखना।

४--गुर-मुध्या।

६-प्रवचन शर्पात् शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीणता अप। शिष्टाबार

रिष्टाचार के प्रति जैन आचार्य वही स्हमता से ध्यान देते हैं। वे पागानना को सर्वथा परिहार्य मानते हैं। किसी के प्रति अनुचित व्यवहार बन्ना हिंगा है। आसातना हिंसा है। अभिमान भी हिंसा है। नम्रता का रूपे हैं पाय विजय। अध्युरधान, अभिवादन, प्रियनिमन्त्रण, अभिमुख्यमन, कारण्यान, क्रिंचाने के लिए जाना, प्राजलीकरण आदि-आदि शिष्टाचार है हम हैं। दनका विशाद वर्णन कत्तराध्ययन के पहले और दश्वीकालिक के रहे का दें।

भारत व्यवहार-द्राप्ट से दूसरे आवकों को भी बन्दना करते थे 8 श धर्म-र्राप्ट ने उनके मिन् बन्दनीय सुनि होते हैं। बन्दना की विधि यह है :—

्वाणो कापारियां प्रयाहिम (कर्मि) वंटामि नससासि सकारिमि स्थापोर्गं प्रवाहिम प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेशियानि मध्यएम वंदामि ।

ंव कामार्य कामा को तीन स्थितियों में विभक्त करते हैं :--(१) विकास क्यों हैं। की कातमा का मेटकान न ही, मिथ्यान

- (२) अन्तरात्मा—जो देह और आतमा को पृथक् जानता हो, सम्यग्-दृष्टि।
  - (३) परमात्मा--जो चारित्रसम्पन्न हो।

नमस्कार महामन्त्र में पाँच परमात्मान्त्रों को नमस्कार किया जाता है।

यह आध्यात्मिक और साग-प्रधान संस्कृति का एक सिन्नत-से रूप्र है। इसका सामाजिक जीवन पर भी प्रतिबिग्न पड़ा है।

# जैनपर्व

१---अन्य वृतीया

२-पर्युपण व दसलचण

२---महावीर जयन्ती

¥---दीपाव<del>ली</del>

पर्व अतीत की घटनाओं के प्रतीक होते हैं। जैनों के मुख्य पर्व इन्नु तृतीया या अन्य तृतीया, पर्युषया व दस लच्चण, महावीर जयन्ती और दीपावली हैं।

अत्तय तृतीया का सम्बन्ध आदा तीर्यंकर भगवान् ऋषभनाथ से है। उन्होंने वैशास सुदी तृतीया के दिन बारह महीनो की तपस्या का इत्तु-रस से पान्एा किया। इसलिए वह इत्तु तृतीया या श्रत्वय तृतीया कहलाता है।

पर्नुपण पर्व आराधना का पर्व है। भाद्र वदी १२ या १३ से आद्र सुठी ४ या ५ तक यह पर्व मनाया जाता है। इसमें तपस्या, स्वाध्याप, ध्यान आदि आत्म योधक प्रवृत्तियों की आराधना की जाती है। इसका अन्तिम दिन मध्यत्मी बहलाता है। वर्ष भर की धृलों के लिए स्वमा लेना और समा देना इमकी स्वयभृत विशेषता है। यर पर्व मैत्री और उज्ज्वलता का सदेशवाहक है।

दिगम्बर परम्परा में माद्र शुक्रा पचमी से चतुर्दशी तक दस सद्यण पर्व मनापा जाता है। इसमें मितिदन समा स्मादि दम धर्मों में एक-एक धर्म की साराधना की जानी है। इमिलए इसे दम सद्याप पर्व कहा जाता है।

महारीर जपनी चैत्र शुक्ता १३ को भगवान महात्रीर के जन्म दिवस के उत्तर में मनाई जानी है।

क्षीरावणी का खाल मनवान् महाबीर के निर्वाण से है। कार्तिकी खमा-

वस्या को भगवान् का निर्वाण हुन्नाथा। उस समय देवो ने और राजान्त्रो ने प्रकाश कियाथा। उसी का श्रनुसरण दीप जला कर किया जाता है।

दीपावली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रीराम तथा भगवान् श्रीकृष्ण के जो प्रसंग हैं वे केवल जन-श्रुति पर श्राधारित हैं, किन्तु इस त्योहार का जो सम्बन्ध जैनियों से है, वह इतिहास-सम्मत है। प्राचीनतम जैन प्रन्थों में यह वात स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि तथा श्रमावस्या के दिन प्रमात के बीच सन्धि-चेला में भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था तथा इस श्रवसर पर देवों तथा इन्द्रों ने दीपमालिका सजाई थी।

श्राचार्य जिनसेन ने हरिवश पुराण में जिसका रचना-काल शक सवत् ५०७ माना गया है। स्पष्ट शब्दों में खीकार किया है कि दीपावली का महोत्सव भगवान् महावीर के निर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। दीपा-वली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यही प्राचीनतम प्रमाण है उप

# दूसरा खगड

े ज्ञान मीमांसा ०

शान वया है ? ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है ? जान और जोय का सम्बन्ध जान-दर्शन और संवेदना ज्ञान और वेदना-अनुभृति वेदना के दो रूप जान के विभाग डन्टिय इन्द्रिय-प्राप्ति का क्रम इन्द्रिय-व्याप्ति मन मन का लक्षण मन का कार्य मन का अस्तित्व इन्द्रिय और मन मन का स्थान श्रुत या शब्दार्थ योजना श्रुत ज्ञान की प्रक्रिया मति श्रुत की साक्षरता और अनक्षरता कार्य-कारण भाव

अवधि-ज्ञान अवधि-ज्ञान का विषय भनः पर्योय-ज्ञान मन पर्योय-ज्ञान का विषय अवधि और मनः पर्योग्न की स्थिति

केषल-जान

न्ने य और ज्ञान-विभाग न्नान की नियामक शक्ति न्नाता और न्ने य का सम्बन्ध न्नान-दर्शन विषयक तीन मान्यताएँ न्ने य और अन्ने यवाद पदार्थ की दृष्टि से पर्याय को दृष्टि से नियतिवाद सर्वेन्नता का पारम्पर्य भेद जो आत्मा है, वह जानता है। जो जानता है, वह आत्मा है । जा आनेता है, वह आत्मा है । आत्मा कंमी अनात्मा नहीं वनता और अनात्मा कभी आत्मा नहीं वनता ।

त्रात्मा भी द्रव्य है और अनात्मा भी द्रव्य है । दोनो अनन्तगुण और पर्यायो के अविन्छिन्न समुदय हैं । सामान्य गुण से दोनो अभिन्न भी हैं। वे भिन्न हैं विशेष गुण से। वह (विशेष गुण) चैतन्य हैं। जिसमे चैतन्य है, वह आत्मा है और जिसमे चैतन्य नहीं है, वह आतमा है ।

प्रमेयल श्रादि सामान्य गुणों की दृष्टि से श्रातमा चित्स्वरूप नहीं है । वह चैतन्य की दृष्टि से ही चित्स्वरूप है "। इसीलिए कहा है—श्रातमा शान से भिन्न भी नहीं है श्रीर श्रीभन्न भी नहीं है किन्तु भिन्नाभिन्न है—भिन्न भी है और श्रीभन्न भी है । शान श्रात्मा ही है, इसलिए वह श्रात्मा से श्रीभन्न है । शान गुण है, श्रात्मा गुणी है—शान सरीखे श्रनन्त गुणों का समूह है, इसलिए गुणी और गुणी के रूप से ये भिन्न भी हैं।

त्रात्मा जानता है और ज्ञान जानने का साधन है। कर्ता और करण की दृष्टि से भी ये भिन्न हैं ।

तात्वर्यं की भाषा में आत्मा शानमय है। शान आत्मा का स्वरूप है। श्वान उत्पन्न कैसे होता है ?

शेय और शान दोनो स्वतन्त्र हैं। शेय हैं—द्रव्य, गुए और पर्याय। श्रान आत्मा का गुण है। न तो शेय से शान उत्पन्न होता है और न शान से शेय। हमारा शान जाने या न जाने फिर भी पदार्थ अपने रूप में अवस्थित हैं। यदि वे हमारे शान की ही उपज हों तो उनकी असत्ता में उन्हें जानने का हमारा भयल ही क्यों होगा १ हम अहस्ट वस्तु की कल्पना ही नहीं कर सकते।

पदार्थ ज्ञान के निषय वनें या न वनें फिर भी हमारा ज्ञान हमारी आत्मा मे अनिस्थत है। यदि हमारा ज्ञान पदार्थ की चपज हो तो नह पदार्थ का ही धर्म होगा। हमारे साथ चसका तादात्म्य नहीं हो सकेगा। वन्तु स्थित यह है कि हम पदार्थ को जानते हैं, तब ज्ञान उत्तल नहीं होता किन्तु वह उसका प्रयोग है। ज्ञान या जानने की चमता हममें विकित्तित रहती है। किन्तु ज्ञान की आवृत-दशा में हम पदार्थ को माध्यम के विना जान नहीं सकते। हमारे शारिरिक इन्द्रिय और मन अचेतन हैं। इनते पदार्थ का सम्बन्ध या सामीप्य होता है, तब वे हमारे ज्ञान को प्रवृत्त करते हैं और जेय जान लिए जाते हैं। अथवा हमारे अपने संस्कार किसी पदार्थ को जानने के लिए ज्ञान को प्रेरित करते हैं। तब वे जाने जाते हैं। यह ज्ञान की उत्तिज्ञ मृत्वित हैं। श्रम्नु को देख कर वन्द्रक चलाने की इच्छा हुई और चलाई—यह शिक की स्त्यित नहीं किन्तु ससका प्रयोग है। मिन्न को देख कर प्रेम समझ आया—यह प्रेम की स्त्यित नहीं, उसका प्रयोग है। मिन्न को देख कर प्रेम समझ आया—यह प्रेम की स्त्यित नहीं, उसका प्रयोग है। यह गिन्यित ज्ञान की है। विषय के सामने आने पर वह ससे प्रहण कर लेता है। यह प्रवित्त मान है। जितनी ज्ञान की च्न्यता होती है, स्वके अनुसार ही वह जानने में नफल हो सकता है।

हमारा ज्ञान इन्द्रिय और मन के माध्यम से ही ज्ञेय को जानता है। इन्द्रियों की शक्ति सीमित है। वे अपने अपने विषयों को मन के साथ सम्बन्ध स्थापित कर ही जान सकती हैं। मन का सम्बन्ध एक साथ एक इन्द्रिय से ही होता है। इसिलए एक काल में एक प्रार्थ की एक ही पर्याय (रूप) जानी जा सकती है। इसिलए ज्ञान को जेयाकार मानने की भी आवस्यकता नहीं होती। उक्त सीमा आवस्त-ज्ञान के लिए हैं। अनावृत-ज्ञान से एक साथ मभी पदार्थ जाने जा नकते हैं।

सहज तर होगा कि एक साथ नभी को जानने का अर्थ है किसी की मी न जानना।

जिमे जानना है उमे ही न जाना जाय और सबके सब जाने जाय ती क्याहार कैमे निभे श्वह शान का साक्यें हैं।

कैन-र्राप्ट के सनुसार इतका तमाधान यों किया कि पदार्थ अपने-अपने रूप में हैं, वे संबर नहीं बनते। अनन्त पदार्थ हैं और ज्ञान के पर्याय मी अनन्त हैं। जनन्त के द्वारा सनन्त का महत्त होता है, यह सार्क्य नहीं है।

बारी ने एक माम एक ही देव के निरुपय की समता है। उसके द्वारा

अनेक श्रेय के निरूपण की मान्यता की संकर कहा जा सकता है किन्त्र ज्ञान की स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है। इसलिए जान की अनन्त पर्यायों के द्वारा अनन्त जेयों को जानते में कोई बाधा नहीं खाती। विषय के स्थल रूप या वर्तमान पर्याय का जान हमे इन्द्रियों से मिलता है, उसके सूल्म-रूप या भूत श्रीर भावी पर्यायों की जानकारी मन से मिलती है। इन्द्रियों में कल्पना, संकलन और निष्कर्प का ज्ञान नहीं होता। मन दो या उनसे अधिक वोधों को मिला कल्पना कर सकता है। अनेक अनुभवों को जोड़ सकता है और उनके निष्कर्ष निकाल सकता है। इसीलिए यह सत्य नहीं है कि जान विषय से उत्पन्न होता है या उसके आकार का ही होता है। इन्द्रिय का जान बाहरी विषय से प्राप्त होता है। मन का जान वाहरी विषय से भी प्राप्त होता है और उसके बिना भी। हमारा प्रयोजन शेय को जानना ही होता है तब पदार्थ जेय और हमारा ज्ञान उपयोग होता है और जब हमारा उपयोग प्राप्त बोध की आलोचना में लगता है, तब पदार्थ श्रेय नहीं होता। उस समय पहले का जान ही शेय बन जाता है और जब हमारे जानने की प्रवृत्ति नहीं होती. तव हमारा उपयोग वापस जान वन जाता है-जेय के प्रति उदासीन हो अपने में ही रम जाता है।

## ज्ञान और ज्ञेय का सम्बन्ध

जान और जेय का 'विषय विषयी-भाव' सम्बन्ध है। जैन-दृष्टि के ऋतुमार:—

- (१) ज्ञान ऋर्थ में प्रविष्ट नहीं होता, ऋर्थ ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता।
- (२) ज्ञान अर्थाकार नहीं है।
- ( ३-) ऋर्थ से उत्पन्न नहीं है।
- (४) ऋर्य रूप नहीं है—तात्पर्य कि इनमें पूर्ण ऋमेद नहीं है। प्रमाता ज्ञानस्वमाव होता है, इसिलए वह विषयी है ऋर्य झेय-स्वमाव होता है, इसिलए वह विषय है। दोनो स्वतन्त्र हैं। फिर भी ज्ञान में ऋर्य को जानने की और ऋर्य में ज्ञान के द्वारा जाने जा एकने की स्वमता है। वही दोनों के क्याचित ऋमेद की हैत है।

# ज्ञान दर्शन और सम्वेदना

चैतन्य के तीन प्रधान रूप हैं — जानना, देखना और अनुभूति करना । चत्तु के द्वारा देखा जाता है, शेष इन्द्रिय और मन के द्वारा जाना जाता है। यह हमारा व्यवहार है।

सिद्धान्त कहता है--जैसे चत्तु का दर्शन है, वैसे श्रचतु (शेष इन्द्रिय श्रीर मन) का भी दर्शन है। अविध श्रीर केवल का भी दर्शन है ।

शेष इन्द्रिय ऋरिमन के द्वारा जाना जाता है, वैसे चतु के द्वारा भी जाना जाता है। चतु का ज्ञान भी है।

दर्शन का अर्थ देखना नहीं है। दर्शन का अर्थ है एकता या अमेद का जान। जान का अर्थ अपने आप सीमित हो गया। अनेकता या भेद को जानना जान है। जान पांच हैं ' श्रीर दर्शन चार '। मनः पर्याय ज्ञान भेद को ही जानता है, इसिएए उसका दर्शन नहीं होता।

विश्व न तो सर्वथा विभक्त है श्रीर न सर्वथा श्रविभक्त ! गुण श्रीर पर्याय से विभक्त भी है, द्रव्यगत-एकता से श्रविभक्त भी है। श्रावृत शान की चमता कम होती है, इसलिए उसके द्वारा पहले द्रव्य का सामान्य रूप जाना जाता है, फिर उसके विभिन्न परिवर्तन श्रीर उनकी चमता जानी जाती है।

अनावृत (केवल) ज्ञान की चमता असीम होती है। इसिलए उसके द्वारा पहले द्रव्य के परिवर्तन और उनकी चमता जानी जाती है फिर उनकी एकता।

केवली पहले चण में अनन्त शक्तियों का पृथक्-पृथक् आकलन करते हैं स्त्रोर दूसरे चण में उन्हें ट्रव्यल की सामान्य-सत्ता में गूंथे हुए पाते हैं। इस प्रकार मेवल जान और केवल दर्शन का कम चलता रहता है।

हम लीग एक चल में कुछ भी नहीं जान सकते। जान का सूहम प्रयत्न होते-होते श्रवख्य चलों में इच्य की सामान्य-सत्ता तक पहुँच पाते हैं और उनके बाद कमश्च- उसकी एक-एक विशेषता को जानते हैं—इस प्रकार हमारा चलु-श्रचलु दर्शन पहले होता है और मित श्रुत बाद में। विशेष को जान कर मामान्य को जानना जान और दर्शन है। मामान्य को जान कर विशेष की जानना दर्शन भीर शान है।

### ज्ञान और वेदना-अनुभूति

स्पर्शन, रसन और प्राण्—ये तीन इन्द्रियाँ भोगी तथा चत्तु और श्रोत्र—ये दो कामी हैं <sup>98</sup>। कामी इन्द्रियों के द्वारा सिर्फ विषय जाना जाता है, उसकी अनुभूति नहीं होती। भोगी इन्द्रियों के द्वारा विषय का जान और अनुभूति दोनों होते हैं।

इन्द्रियों के द्वारा हम वाहरी वस्तुओं को जानते हैं। जानने की प्रक्रिया सबकी एक-सी नहीं है। चत्तु की जान-शक्ति शेष इन्द्रियों से अधिक पटु है, इसलिए वह अस्पृष्ट रूप को जान लेता है।

श्रोत्र की ज्ञान-शक्ति चत्तु से कम है। वह स्पृष्ट शब्द को ही जान सकता है। शेष तीन इन्द्रियों की च्रमता श्रोत्र से भी कम है। वे श्रपने विषय को वद-स्पृष्ट हुए विना नहीं जान सकते १३।

वाहरी विषय का स्पर्श किये विना या उसके स्पर्श मात्र से जो जान होता है, वहाँ अनुसूति नही होती । अनुसूति वहाँ होती है, जहाँ इन्द्रिय और विषय का निक्टतम सम्बन्ध स्थापित होता है । स्पर्शन, रसन और धाण अपने-अपने विषय के साथ निकटतम सम्बन्ध स्थापित होने पर उसे जानते हैं, इसलिए उन्हें जान भी होता है और अनुसृति भी।

अनुभूति मानसिक भी होती है पर वह वाहरी विषयों के गाढ़तम सम्पर्क से नही होती | किन्तु वह विषय के अनुरूप मन का परिणमन होने पर होती है <sup>९४</sup>।

मानिसक अनुभव की एक उच्चतम दशा भी है। वाहरी विषय के विना भी जो सत्य का भास होता है, वह शुद्ध मानिसक ज्ञान भी नहीं है और शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान भी नहीं है। वह इन दोनों के बीच की स्थिति है <sup>९९</sup>। वैदना के दो रूप

#### ( सुख-दुख )

वाह्य जगत् की जानकारी हमें इन्द्रियो द्वारा मिलती है। उसका सवर्धन मन से होता है। स्पर्श, रस, गन्ध स्त्रीर रूप पदार्थ के मौलिक गुण हैं, शब्द उसकी पर्याय (स्त्रनियत-गुण) है। प्रत्येक इन्द्रिय स्त्रपने-स्त्रपने विषय को जानती है। इन्द्रिय द्वारा प्राप्त जान का विस्तार मन से होता है। सुख श्रीर दुख जो वाह्य वस्तुस्रो के योग-वियोग से उत्पन्न होते हैं, वे शुद्ध जान नहीं हैं और उनकी अनुभूति अचेतन को नहीं होती, इसलिए वे अज्ञान भी नहीं हैं। वेदना ज्ञान और वाह्य पदार्थ—इन दोनों का संयुक्त कार्य है।

सुख-दुख की अनुभूति इन्द्रिय और मन दोनों को होती है। इन्द्रियों को सुख की अनुभूति पटार्थ के निकट-संयोग से होती है।

इन्द्रियो द्वारा प्राप्त अनुभृति श्रीर कल्पना—ये दोनों मानिसक अनुभृति के निमित्त हैं।

त्रात्म-रमण, जो चैतन्य की विशुद्ध परिणति है, त्रानन्द या सहज दुख कहलावा है। वह वेदना नहीं है। वेदना शरीर क्रीर मन के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुभूति का नाम है। अमनस्क जीवों में केवल शारीरिक वेदना होती है। समनस्क जीवों में शारीरिक क्रीर मानितक दोनों प्रकार की वेदना होती है । एक साथ सुख-दुख दोनो की वेदना नहीं होती।

# ज्ञान के विभाग

अनावृत जान एक है। आवृत-दशा में उसके चार विमाग होते हैं। दोनों को एक साथ गिने तो जान पाच होते हैं। उनके नाम हैं—मित, श्रुत, अविध, मन' पर्याय और केवल।

मित और श्रुत—ये दो ज्ञान सब जीवों में होते हैं। अविध होने पर तीन और मन पर्याय होने पर चार ज्ञान एक व्यक्ति में एक साथ (ज्ञुमता की दृष्टि से) हो सकते हैं।

ज्ञान-प्राप्ति के पाच विकल्प वनते हैं:---

एक साथ:--मित, श्रुत

», "मति, श्रुत, श्रवधि

,, ,, मति, श्रुत, मनः पर्याय

,, ,, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय

🥠 🥠 केवल

गान की तरतमता को देखा जाए तो समके असख्य विभाग हो सकते हैं। गान के पर्याय अनन्त हैं '॰ ---

मन, पर्याय के पर्याय सबसे घोडे हैं।

अविध के पर्याय उससे अनन्त गुण अधिक । श्रुत के पर्याय उससे अनन्त गुण अधिक । मित के पर्याय उससे अनन्त गुण अधिक । केवल के पर्याय उससे अनन्त गुण अधिक ।

यह अन्तर एक दूसरे की तुलना मे है। केवल-शान में कोई तरतमभाव नहीं है। शेप शानो में बहुत बड़ा तारतम्य हो सकता है। एक व्यक्ति का मित-शान दूसरे व्यक्ति के मित-शान से अनन्तगुरा हीनाधिक हो सकता है १८। किन्तु इसके आधार पर किये गए शान के विभाग उपयोगी नहीं बनते।

विभाग करने का मतलव ही उपयोगिता है। सग्रह-नय द्रव्य, गुण और पर्यायों का एकीकरण करता है। वह हमारे व्यवहार का साधक नहीं है। हमारी उपयोगिता व्यवहार-नय पर आधारित है। वह द्रव्य, गुए और पर्यायों को विभक्त करता है। ज्ञान के विभाग भी उपयोगिता की दृष्टि से किये गए हैं।

श्रेय और शान—ये दो नहीं होते तो शान के कोई विभाजन की आव-रयकता नहीं होती । श्रेय की स्वतन्त्र सत्ता है और वह मूर्च और अमूर्च—इन दो भागों में विभक्त है। आत्मा साधनों के विना भी जान सकता है और आवरण की स्थिति के अनुसार साधनों के माध्यम से भी जानता है।

जानने के साधन दो हैं--इन्द्रिय और मन | इनके द्वारा शेय को जानने की आ्रात्मिक चुमता को मित और श्रुत कहा गया १९ ।

इन्द्रिय और मन के माध्यम के विना ही केवल मूर्त होय को जानने की ज्ञमता को अवधि और मन पर्याय कहा गया रि ।

#### इन्द्रिय

प्राची और अप्राणी में स्पष्ट मेद-रेखा खीचने वाला चिह्न इन्द्रिय है। प्राची असीम ऐश्वर्य सम्पन्न होता है, इसलिए वह 'इन्द्र' है। इन्द्र के चिह्न का नाम है—'इन्द्रिय'। वे पाच हैं—स्पर्शन, एसन, प्राण, चहु और श्रोय। इनके निषय भी पाच हं—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, ऋौर गन्द। इसीलिए इन्द्रिय को प्रतिनियत—स्त्रर्थ ग्राही नहा जाता है। जैसे—

- (१) स्पर्श-प्राहक इन्द्रिय • • स्पर्शन।
- (२) रस-प्राहक इन्द्रिय · · · रसन।
- (३) गन्ध-प्राहक इन्द्रिय • • प्राण ।
- ( Y ) रूप-ब्राहक इन्द्रिय···· चतु ।
- (पू) शब्द-प्राहक इन्द्रिय .... श्रोत्र।
- १—जिस प्राणी के चन्नुका स्त्राकार नहीं होता, वह रूप को नहीं जान सकता।
- २—- आख का आकार ठीक होते हुए भी कई मनुष्य रूप को नहीं देख पाते।
- ३—तत्काल-मृत व्यक्ति आख की रचना श्रीर शक्ति दोनों के होते हुए। भी रुप की नहीं जान पाता।

४—-श्रन्यमनस्क व्यक्ति सामने श्राये हुए रूप को भी नहीं देखता। इन्द्रियों के बारे मे ये चार समस्याए हैं। इनको सुलमाने के लिए प्रत्येक इन्द्रिय के 'चतुष्ट्य' पर विचार करना श्रावश्यक होता है वह हैं:─

- (१) निवृ ति (द्रव्य-इन्द्रिय) पीद्गलिक इन्द्रिय।
- (२) चपकरखः भारीराधिष्ठान—इन्द्रिय।
- (३) लब्घ (भाव-इन्द्रिय)-चेतन-इन्द्रिय।
- ( Y ) उपयोग ··ग्रात्माधिष्ठान—इन्द्रिय ।

निवृ ति-इन्द्रिय की रचना-शारीरिक सत्थान।

उपकरण्--विषय ज्ञान से सहायक---उपकारक सूक्ष्मतम पौद्गिलिक अवयव लिक्--ज्ञान-शक्ति।

उपयोग--ज्ञान-शक्ति का व्यापार।

मत्येक इन्द्रिय-शान के लिए ये चार वार्ते ऋपेचित होती हैं ---

- (१) इन्द्रिय की रचना।
- (२) इन्द्रिय की ग्राहक-शक्ति।
- ( ३ ) इन्द्रिय की ज्ञान-शक्ति।

### (४) इन्द्रिय की ज्ञान शक्ति का व्यापार।

१—चत्तु का स्राकार हुए विना रूप-दर्शन नही होता, इसका ऋर्य है—उस प्राणी के चतु की 'निर्कृ ति-इन्द्रिय' नही हैं।

२—चत्तु का आ्राकार ठीक होते हुए भी रूप का दर्शन नहीं होता, इसका अर्थ है—उस मनुष्य की 'उपकरण-इन्द्रिय' विकृत है।

३— आकार और प्राहक शक्ति दोनो के होते हुए भी तत्काल—मृत व्यक्ति को रूप-दर्शन नही होता, इसका अर्थ है— उसमें अत्र 'शान-शक्ति' नही रही।

४—-अन्यमनस्क व्यक्ति को आकार, विषय-प्राहक-शक्ति और ज्ञान-शक्ति के होने पर भी रूप-दर्शन नहीं होतь इसका अर्थ है—वह रूप-दर्शन के प्रति प्रयक्त नहीं कर रहा है।

# इन्द्रिय-प्राप्ति का क्रम

इन्द्रिय-विकास सब प्राणियों से समान नहीं होता। पाच इन्द्रिय के पाच विकल्प मिलते हैं:—

- (१) एकेन्द्रिय प्राणी।
- (२) द्वीन्द्रिय प्राणी।
- (३) त्रीन्द्रिय प्राणी।
- (४) चतुरिन्द्रिय प्राणी।
- (५) फ्वेन्द्रिय प्राणी।

जिस प्राणी के शरीर में जितनी इन्द्रियों का अधिष्ठान—आकार-रचना होती है, वह प्राणी क्तनी इन्द्रिय वाला कहलाता है। प्रश्न यह होता है कि प्राणियों में यह आकार-रचना का वैपम्य क्यों ? इसका समाधान है कि जिस प्राणी के जितनी शान-शक्तिया—लिश-इन्द्रिया निरावरण—विकसित होती हैं, उस प्राणी के शरीर में उतनी ही इन्द्रियों की आकृतियां बनती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इन्द्रिय के अधिष्ठान, शक्ति और ज्यापार का मूल लिश-इन्द्रिय है। उसके होने पर निवृर्त्त, उपकरण और उपयोग होते हैं।

लिंघ के बाद दूसरा स्थान निर्वृत्ति का है। इसके होने पर उपकरण स्रोर उपयोग होते हैं। उपकरण के होने पर उपयोग होता है।

#### इन्द्रिय-व्याप्ति

स्ति । स्वयं । स्वयं

उपयोग के विना उपकरण, उपकरण के विना निवृ<sup>†</sup>त्ति, निवृ<sup>†</sup>त्ति के विना लिब्ब हो सकती है किन्तु लिब्ध के विना निवृ<sup>†</sup>ति, निवृ<sup>†</sup>त्ति के विना उपकरण, उपकरण के विना उपयोग नहीं हो सकता।



सन

मनन करना मन है ऋथवा जिसके द्वारा मनन किया जाता है, वह मन है <sup>थ2</sup>। मन भी इन्द्रिय की भावि पौद्गलिक-शक्ति-सापेच होता है, इसलिए उसके दो मेद बनते हैं— द्रव्य-मन ऋीर भाव-मन।

मनन के खालम्बन-भूत या प्रवर्तक पुद्गल-द्रव्य—मनोवर्गणा-द्रव्य जब मन रूप में परिणत होते हैं, तब वे द्रव्य-मन कहलाते हैं। यह मन अजीव है— खारमा से मिन्न है <sup>23</sup>।

विचारात्मक मन का नाम मान-भन है। मन मात्र ही जीव नहीं, <sup>2 ४</sup> किन्तु मन जीव भी हैं—जीव का गुण है, जीव से सर्वथा भिन्न नहीं हैं, इसिलए इसे छात्मिक—मन कहते हैं <sup>2 ५</sup>। इसके दो मेद होते हैं —लिध छौर जपयोग। पहला मानस जान का विकास है छौर दूसरा उसका व्यापार। मन को नी इन्द्रिय, छनिन्द्रय छौर दीर्घकालिक सजा कहा जाता है।

इन्द्रिय के द्वारा ग्रहीत विषयों को वह जानता है, इसलिए वह नो इन्द्रिय— ईपत् इन्द्रिय या इन्द्रिय जैसा कहलाता है। इन्द्रिय की माति वह वाहरी साधन नहीं है (श्रान्तिष्क साधन है) श्रीर एसका कोई नियत श्राकार नहीं है, इसलिए वह अनिन्द्रिय है। मन अतीत की स्मृति, वर्तमान का जान या चिन्तन और भविष्य की कल्पना करता है. इसलिए यह 'दीर्घकालिक संजा' है। जैन आगमों में मन की अपेद्धा 'सजा' शब्द का व्यवहार अधिक हुआ है। समनस्क प्राणी को 'सजी' कहते हैं। ससका लच्चण वतलाते हुए लिखा है— जिसमें (१) सत्-अर्थ का पर्यालोचन—ईहा (२) निश्चय-अपोह (३) अन्वय-धर्म का अन्वेपण—मार्गणा (४) व्यतिरेक-धर्म का स्वरूपा-लोचन—गवेषणा (५) यह कैसे हुआ १ यह कैसे करना चाहिए १ यह कैसे होगा १ इस प्रकार का पर्यालोचन—चिंता (६) यह इसी प्रकार हो सकता है— यह इसी प्रकार हुआ है— यह इसी प्रकार होगा—ऐसा निर्णय-विमर्श होता है, वह 'सजी' कहलाता है है ।

#### मन का लक्षण

सव ऋथों को जानने वाला जान 'मन' है। इस विश्व मे दो प्रकार के पदार्थ हैं—मूर्ज और अमूर्ज। इन्द्रिया सिर्फ मूर्ज द्वर की वर्तमान पर्याय को ही जानती हैं, मन मूर्ज और अमूर्ज दोनों के त्रैकालिक अनेक रूपों को जानता है, इसलिए मन को सर्वार्य-प्राही कहा गया है रहा

## मन का कार्य

मन का कार्य है—चिन्तन करना । वह इन्द्रिय के द्वारा ग्रहीत वस्तुत्रों के बारे में भी सोचता है और सससे ऋागे भी रें। मन इन्द्रिय-ज्ञान का प्रवर्तक है। मन को सब जगह इन्द्रिय की सहायता की ऋपेचा नहीं होती। केवल इन्द्रिय द्वारा जात रूप, रस ऋादि का विशेष पर्यालोचन करता है, तब ही वह इन्द्रिय-सापेच होता है। इन्द्रिय की गति सिर्फ पदार्थ तक है, मन की गति पदार्थ और इन्द्रिय दोनों तक है।

इन्द्रिय -पदार्थ।

मन • पदार्था, इन्द्रिय-गृहीत पदार्थ ।

मन पदार्थी।

ईहा, त्रवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यमिजा, तकं, त्रनुमान, त्रागम त्रादि-त्रादि मानसिक चिन्तन के विविध पहलू हैं।

### मन का अस्तित्व

न्याय स्त्रकार---'एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते'--इम अनुमान से मन की सत्ता वतलाते हैं दे ।

वात्स्यायन भाष्यकार कहते हैं—''स्मृति स्रादि जान वाह्य इन्द्रियों से जरान नहीं होता श्रीर विभिन्न इन्द्रिय तथा जनके विषयों के रहते हुए भी एक साथ सवका जान नहीं होता, इससे मन का स्रस्तित्व अपने स्राप जतर स्राता है 3°।"

श्रत्रमष्ट ने सुखादि की प्रत्यत्त् चपलिष्य को मन का लिंग माना है <sup>\$ 9</sup>। जैन-दृष्टि के श्रनुसार सशय, प्रतिमा, स्वप्न-जान, वितर्क, सुख-दुख, स्वमा, इच्छा श्रादि-श्रादि मन के लिङ्ग हैं <sup>3 9</sup>।

# मन का विषय

मन का विषय 'श्रुत' है। श्रुत का अर्थ है—शब्द, सकेत आदि के माध्यम से होने वाला जान। कान से 'देवदस' शब्द सुना, आख से पढा फिर भी कान और आख को शब्द मात्र का जान होगा किन्तु 'देवदस' शब्द का अर्थ क्या है 2—यह जान उन्हें नहीं होगा। यह मन की होगा। अगुली हिलती है, यह चक्कु का विषय है किन्तु वह किस वस्तु का संकेत करती है, यह चक्कु नहीं जान पाता। उठके संकेत को समफना मन का काम है " वस्तु के सामान्य रूप का श्रहण, अवग्रह, ज्ञान-धारा का प्राथमिक अल्य अग्र अनच्द जान होता है। उसमें शब्द-अर्थ का सम्बन्ध, पूर्वापर का अनुसन्धान, विकल्प एवं विशेष धर्मों का पर्यालोचन नहीं होता।

ईहा से साचात् चिन्तन शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवग्रह में पर्यालोचन नहीं होता। आगे पर्यालोचन होता है। यावन्मात्र पर्यालोचन है, वह अच्चर-आलम्बन से ही होता है और यावन्मात्र सामिलाप या अन्तर्जल्याकार जान होता है, वह सब मन का विषय है अरे।

मश्न हो सकता है कि ईहा, अवाय, घारणा इन्द्रिय-परिधि में भी सिमालित किये गए हैं वह फिर कैसे ? उत्तर साफ है—इन मेदों का आधार ज्ञान-घारा का प्रारम्भिक अंश है। वह जिस इन्द्रिय से आरम्भ होता है, इसकी अन्त तक वही सवा रहती है.

अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा—यह ज्ञानधारा का एक क्रम है। इसका मूल है अवग्रह। वह मन-चप्रक इन्द्रिय के द्वारा पदार्थ के सम्पर्क या सामीप्य में होता है। आदि ज्ञान इन्द्रिय-चप्रक मन के द्वारा पदार्थ की असम्बद्ध दशा में होता है फिर भी उत्पत्ति-होत की सुख्यता के कारण ये अपनी-अपनी परिधि से बाहर नहीं जाते।

मनोमूलक अवशह के बाद होने वाले ईहा आदि मन के होते हैं। मन मित-शान और श्रुत-जान दोनों का साधन है। यह जैसे श्रुत शब्द के माध्यम से पदार्थ को जानता है, वैसे ही शब्द का सहारा लिए बिना शब्द आदि की क्ल्पना से रहित शुद्ध अर्थ को भी जानता है फिर भी अर्थाश्रयी-जान (शुद्ध अर्थ का जान) इन्द्रिय और मन दोनों को होता है, शब्दाश्रयी (शब्द का अनुसारी ज्ञान) केवल मन को ही होता है, इसलिए स्वतन्त्र रूप में मन का विषय 'श्रुत' ही है। इन्द्रिय और मन

मन के व्यापार में इन्द्रिय का व्यापार होता भी है और नहीं भी | इन्द्रिय के व्यापार में मन का व्यापार अवश्य होता है | मन का व्यापार अर्थावग्रह से शुरू होता है | वह पहुतर है, पदार्थ के साथ सम्बन्ध होते ही पदार्थ को जान लेता है, उसका अनुपलव्यि-काल नहीं होता, इसलिए उसे व्यक्षनावग्रह की आवश्यकता नहीं होती |

इन्द्रिय के साथ मी मन का व्यापार ऋर्यावग्रह से शुरू होता है। सव इन्द्रियों के साथ मन युगपत् सम्बन्ध नहीं कर सकता, एक काल में एक इन्द्रिय के साथ ही करता है। आत्मा स्वयोगमय है। वह जिस समय जिस इन्द्रिय के साथ मनोयोग कर जिस बस्तु में स्पयोग लगाता है, तब वह तन्मयोगयोग हो जाता है। इसलिए युगपत् किया-द्वय का स्पयोग नहीं होता अप । देखना, च्छना, चूपना—ये मिल-भिल कियाए हैं। इनमें एक साथ मन की गति नहीं होती, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पैर की गर्मी और सिर की उंडक दोनों एक स्पर्शन इन्द्रिय की कियाए हैं, स्वनमें मी मन एक साथ नहीं दौहता।

ककड़ी को खाते समय उसके रूप, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्द, सवका ज्ञान एक साथ होता या लगता है किन्तु वास्तव में वैसा नहीं होता । उनका ज्ञान-काल पृथक-पृथक होता है। मन की ज्ञान-शक्ति अति तीन्न होती है, इसिलिए उसका क्रम जाना नहीं जाता। युगपत् सामान्य-विशेष अग्रि अनेक धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण हो सकता है, किन्तु दो उपयोग एक साथ नहीं हो सकते<sup>3 है</sup>।

#### मन का स्थान

मन समूचे शरीर में ज्यापक है। इन्द्रिय और चैतन्य की पूर्ण ज्याप्ति 'जहाँ-जहाँ चैतन्य, नहाँ-नहाँ इन्द्रिय' का नियम नहीं होता। मन की चैतन्य के साथ पूर्ण ज्याप्ति होती है, इसिलए मन शरीर के एक देश में नहीं रहता जसका कोई नियत स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ चैतन्य की अनुभूति है, वहाँ मन अपना श्रासन विद्याए हुए है।

इन्द्रिय-ज्ञान के साथ भी मन का साहचर्य है। स्पर्शन-इन्द्रिय समूचे शरीर में ज्यात है । उसे अपने ज्ञान में मन का साहचर्य अपेचित है। इसिलए मन का भी सकल शरीर ज्यात होना सहज सिद्ध है। योग-परम्परा में यही तथ्य मान्य समका जाता है। जैसे— मनो यत्र मरुत्तत्र, मस्टू यत्र मनस्तर। अतस्तुल्पिकियावेती सवीती चीरनीरवत् वट।

'यत्र पवनस्तत्र मनः' --इस प्रसिद्ध छिति के ऋनुसार जहाँ पवन है, वहाँ मन है। पवन समूचे शरीर मे है, यही वात मन के लिए है।

दिगम्बर आचार्य द्रव्य-मन का स्थान नामि-कमल मानते हैं। श्वेताम्बर आचार्य इसे स्वीकार नहीं करते। मन का एक माझ नियत स्थान मले ही न हो, किन्तु उसके सहायक कई विशेष केन्द्र होने चाहिए। मस्तिष्क के सतुलन पर मानसिक चिन्तन बहुत निर्मर है, इसलिए सामान्य अनुभूति के अतिरिक्त अथवा इन्द्रिय साहचर्य के अतिरिक्त उसके चिन्तन का साधनभूत कोई शारीरिक अवयव प्रमुख केन्द्र माना जाए, उसमे आपत्ति जैसी कोई वात नहीं लगती।

ज्ञान-शक्ति की दृष्टि से इन्द्रिया भी सर्वात्मव्यापी हैं, विषय-महण की न्यमेदा एक देशी हैं, इसलिए वे नियत देशाश्रयी कहलाती हैं। इन्द्रिय श्रीर अन-पे दोनों 'वानीपश्चिम्ञ-श्रावरण-विलय-जन्य' विकास हैं। श्रावरण-

विलय नर्वात्म-देशों का होता है <sup>३९</sup>। मन विषय-प्रहण की श्रपेत्वा से भी शरीर व्यापी है।

नैयायिक मन को न्यागु मानत हैं—इसे मनोशुस्तवाद कहा जाता है ४०। बीद मन को ही जीय मानते हैं—यह मनोजीववाद कहलाता है ४०। जैन सम्मत मन न न्यागु है न्योर न वही मात्र जीव किन्तु जीव के चैतन्य गुण की एक स्थिति है न्योर जीव की व्याप्ति के साथ जमकी व्याप्ति का नियम हैं— 'जहाँ जीव वहाँ मन।'

# श्रुत या शब्दार्थ योजना

अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, इस प्रकार जो वाच्य-वाचक की तम्बन्ध योजना होती है, वह शुत है। राब्द में अर्थ-जान कराने की राक्ति होती है पर प्रयोग किए विना वह अर्थ का जान नहीं कराता। श्रुत शब्द की प्रयोग-दशा है। 'घड़ा'—इस दो अच्चर वाले शब्द का अर्थ दो प्रकार से जाना जा सकता है—(१) या तो बना बनाया घड़ा सामने हो अथवा (२) घट-स्वलप की ब्याख्या पढ़ने या सुनने को मिले। इनमें पहला श्रुत का अन्तुतारी किन्तु श्रुत-निश्रित जान है। घट सामने आया और जलादि आहरण क्रिया समर्थ मृत्मयादि घट को जान लिया। यहाँ शानकाल में श्रुत का महारा नहीं लिया गया। इसलिए यह श्रुत का अनुतारी नहीं है, किन्तु इमसे पूर्व 'घट' शब्द का वाच्यार्थ यह पदार्थ होता है—यह जाना हुआ था, इसलिए वह श्रुत-निश्रित है है । 'घट' शब्द का वाच्यार्थ यह पदार्थ होता है, ऐसा पहले जाना हुआ न हो तो घट के सामने आने पर भी 'यह घट शब्द का वाच्यार्थ है'—ऐसा जान नहीं होता।

दूसरा श्रुतानुसारी ज्ञान है—'घट अधुक-अधुक लक्षण वाला पदार्थ होता है'—यह या तो कोई बताए अथवा किसी श्रुत ग्रन्थ का लिखित प्रकरण मिले तय जाना जाता है। बताने वाले का वचन और लिखित शब्दावली को द्रव्य-श्रुत—श्रुत ज्ञान का साधन कहा जाता है, और उसके अनुसार पढने-सुनने वाले व्यक्ति को जो ज्ञान होता है, वह भाव-श्रुत—श्रुत-ज्ञान कहलाता है।

### श्रुत ज्ञान की प्रक्रिया

<sup>(</sup>१) भाव-शुत•••वक्ता के वचनाभिमुख विचार।

- (२) वचन वक्ता के लिए वचन-योग और श्रोता के लिए द्रव्य-श्रुत।
- (३) मित श्रृत-ज्ञान के प्रारम्म में होने वाला मत्यंश—इन्द्रिय-ज्ञान I
- (४) भाव-श्रुत इन्द्रिय ज्ञान के द्वारा हुए शब्द-ज्ञान श्रीर सकेत-ज्ञान के द्वारा होने वाला श्रर्य-ज्ञान।

वक्ता बोलता है वह उसकी अपेत्ता वन्तन योग है। ओता के लिए वह भाव-अुत का साधन होने के कारण द्रव्य-अुत है<sup>४३</sup>। वक्ता भी भाव-अुत को— वचनामिमुख ज्ञान को वचन के द्वारा व्यक्त करता है। वह एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचता है, वह अुत-ज्ञान है।

श्रुत-ज्ञान, श्रुत ज्ञान तक पहुँचे उसके बीच की प्रक्रिया के दो अरंश हैं---(१) द्रञ्य-श्रुत (२) मत्यशः।

एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक ले जाने वाला 'वचन' है, सकेत है। वचन और सकेत को ग्रहण करने वाली इन्द्रिया है। श्रोता अपनी इन्द्रियों से उन्हें ग्रहण करता है फिर उनके द्वारा वक्ता के अभिग्राय को समकता है। इसका रूप यों वनता हैं '—

वक्ता का भाव-श्रुत | वचन | इन्द्रिय | श्रोता का भाव-श्रुत

# मति-श्रुत की साक्षरता और अनक्षरता

- (१) भूत-श्रननुमारी सामिलाप ( शब्द सहित ) ज्ञान-मित-शान ।
- (२) भुत-त्रनुसारी सामिलाप ( शब्द सहित ) शान--भूत-शान।

मित-ज्ञान सामिलाप श्रीर श्रनिमलाप (शब्द रहित ) दोनी प्रकार का होता हैं। श्रुंत-ज्ञान केवल सामिलाप होता है भें। श्रयांत्रप्रह सामिलाप नहीं होता। मित के शेप सब प्रकार ईहा से श्रतुमान तक सामिलाप होते हैं। श्रुंत-ज्ञान श्रनिमलाप नहीं होता किन्तु सामिलाप ज्ञान मात्र श्रुत होना

मित-जान का निषय—पन्त प्रवमहादि काल में उनके प्रलक्ष होता है।
श्रुत-जान का विषय दनके प्रश्ने नहीं होता। 'मेर्ड' गन्द के द्वारा मिर्द पर्य का जान वरने समय वह मेर प्रयं प्रलब्ध नहीं होता—मेर शन्द प्रत्यच्च होता है, जो श्रुत-जान का विषय नहीं है।

धृत-ज्ञान श्राप्रहादि मतिपूर्वक होता है श्रीर श्राप्रहादि मति श्रुत-निश्चित होती है। इससे इनका श्रान्योन्यानुगत-भाष ज्ञान पट्टता है। कार्य-चेत्र में ये एक नहीं रहते। मति का कार्य है, उसके मम्मुख स्राये हुए स्पर्श, रस, गन्ध, स्प, शब्द श्रादि श्रायों को जानना श्रीर उनकी विविध श्रावस्थान्नो पर विचार करना । श्रुत का कार्य है—राज्द के द्वारा उसके वाच्य अर्थ को जानना और शब्द के द्वारा ज्ञात अर्थ को फिर से शब्द के द्वारा प्रतिपादित करने में समर्य होना । मित को कहना चाहिए—अर्थ-जान और श्रुत को शब्दार्थ-जान । कार्य-कारण-भाव

मित और श्रुत का कार्य-कारण सम्यन्घ है। मित कारण है और श्रुत कार्य। श्रुत जान शब्द, सकेत और स्मरण से उत्पन्न अर्थ-योध है। असुक अर्थ का असुक सकेत होता है, यह जानने के बाद ही उस शब्द के द्वारा उसके अर्थ का बोध होता है। सकेत को मित जानती है। उसके अवप्रहादि होते हैं। फिर श्रुत-जान होता है।

व्रव्य-श्रुत मित (श्रीत्र) ज्ञान का कारण बनता है किन्तु भाव-श्रुत उसका कारण नहीं बनता, इसलिए मित को श्रुतपूर्वक नहीं माना जाता। इसरी दृष्टि से द्रव्य-श्रुत श्रीत्र का कारण नहीं, विषय बनता है। कारण तब कहना चाहिए जब कि श्रुयमाण शब्द के द्वारा श्रीत्र को उसके छार्य की जानकारी मिले। वैसा होता नहीं। श्रीत्र को केन्नल शब्द मात्र का बोध होता है। श्रुत-निश्रित मित भी श्रुत-ज्ञान का कार्य नहीं होती। 'त्रमुक लक्षण वाला कम्बल होता है'—यह परोपदेश या श्रुत अन्य से जाना और वैसे सस्कार बैठ गए। कम्बल को देखा श्रीर जान लिया कि यह कम्बल है। यह ज्ञान पूर्व-सस्कार से उत्पन्न हुन्ना, इसलिए इसे श्रुत-निश्रित कहा जाता है दें। ज्ञान-काल में यह शब्द से उत्पन्न नहीं हुन्ना, इसलिए इसे श्रुत का कार्य नहीं माना जाता। अविधि ज्ञान

यह मूर्त द्रव्यों को जान्नात् करने वाला ज्ञान है। मूर्तिमान् द्रव्य ही इसके होय विषय की मर्यादा है। इसिलए यह अविष कहलाता है अयवा द्रव्य, चेत्र, काल और मान की अपेना इसकी अनेक इयताए वनती हैं। जैसे— इसने चेत्र और काल में इतने द्रव्य और इसने पर्यायों का ज्ञान करता है, इसिलए इसे अविष कहा जाता है।

### अवधि ज्ञान का विषय ४९

(१) द्रन्य की अपेचा-जयन्य-अनन्त मृर्तिमान् द्रन्य, उत्कृष्ट-मृर्तिमान् द्रन्य मात्र ।

- (२) च्रेन की अपेचा—जमन्य-कम से कम अगुल का अधस्यातना माग।

  छत्कृष्ट—अधिक से अधिक असंख्य च्रेन (लोकाकाश) तथा शक्ति की कल्पना करें तो लोकाकाश
  जैसे और असख्य खण्ड इसके निषय नन
  सकते हैं।
- (३) काल की अपेद्या—जधन्य—एक अग्रविलका का असंख्यातवा भाग, स्रकृष्ट—असख्य काल (असख्य अवसर्पिणी, स्रविष्णी)
- (Y) भाव-पर्याय की अपेद्या--जघन्य--अनन्त भाव-पर्याय । उत्कृष्ट--अनन्त भाव---सव पर्यायो का अनन्त भाग ।

अवधि जान के छह प्रकार हैं प॰---

- (१) अनुगामी—जिस चेत्र में अवधि-ज्ञान सत्पत्र होता है, उसके अति-रिक्त चेत्र में भी बना रहे—वह अनुगामी है।
- (२) अननुगामी—उत्पत्ति चेत्र के अतिरिक्त चेत्र में बनान रहे—बह अननुगामी है।
- (३) वर्धमान--- उत्पत्ति-काल में कम प्रकाशवान् हो श्रीर वाद में क्रमशः वढे---वह वर्धमान है।
- (४) हीयमाण--- उत्पत्ति-काल मे अधिक प्रकाशवान् हो और वाद मे कमशः घटे---वह हीयमाण है।
- (५) अप्रतिपाती—आजीवन रहने वाला अथवा केवल-जान उत्पन्न होने तक रहने वाला—अप्रतिपाती है।
- (६) प्रतिपाती—उत्पन्न होकर जो वापिस चला जाए, वह प्रतिपाती है। सन पर्याय ज्ञान ।

यह ज्ञान मन के प्रवर्तक या उत्तेजक पुद्गल द्रव्यों को साझात् जानने वाला है। चिन्तक जो सोचता है, उसीके ऋतुरूप चिन्तन प्रवर्तक पुद्गल द्रव्यों की ऋाकृतियां—पूर्वायें द्रन जाती हैं। वे मनः पूर्वाय के द्वारा चानी चस्ती हैं, इसीलिए इसका नाम हुन्ना—मन की पर्यायो को साज्ञात् करने वाला शन ।

### मनः पर्याय ज्ञान का विषय

- (१) द्रव्य की अपेद्धा-मन रूप में परिणत पुर्वाल-द्रव्य-मनीवर्गणा।
- (२) चेत्र की अपेद्धा-मनुष्य-चेत्र में।
- ( Y ) भाव की ऋषेचा--मनोवर्गणा की श्रनन्त श्रवस्थाए । अविध और मन पर्याय की स्थिति

मानिसक वर्गणाओं की पर्याय अवधि-ज्ञान का भी विषय वनती हैं फिर भी मनः पर्याय मानिसक पर्यायों का स्पेरोलिस्ट (specialist) है। एक डॉक्टर वह है, जो समूचे शरीर की चिकित्सा-विधि जानता है और एक वह है जो आज का, दात का, एक अवयव का विशेष अधिकारी होता है। यही स्थित अविध और मनः पर्याय की है।

विश्व के मूल में दो श्रेणी के तत्व हैं—गीद्गलिक श्रीर अपीद्गलिक । पौद्गलिक मूर्च इन्द्रिय तथा अतीन्द्रिय दोनों प्रकार के चायौपशिमक श्रान द्वारा त्रेय होता है <sup>१२</sup>। अपीद्गलिक—अमूर्च केवल चायिक जान द्वारा त्रेय होता है <sup>५३</sup>।

चिन्तक मूर्च के बारे में सोचता है, वैसे अमूर्त के बारे में भा। मनः पर्याय जानी अमूर्च पदार्थ को साचात् नहीं कर सकता। वह द्रव्य-मन के साचात्कार के द्वारा जैसे आत्मीय चिन्तन को जानता है, वैसे ही उसके द्वारा चिन्तनीय पदायों को जानता है "४। इसमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है फिर भी वह परोच नहीं होता। कारण कि मनः पर्याय ज्ञान का मूल विषय मनी-द्रव्य की पर्यायें हैं। उनका साचात्कार करने में उसे अनुमान आदि किसी मी वाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती।

#### केवृल ज्ञान

केवल शब्द का ऋर्य एक या असहाय होता है " । जानावरण का विलय होने पर ज्ञान के ऋतान्तर मेद मिट कर ज्ञान एक हो जाता है ! फिर एसे इन्द्रिय और मन के सहयोग की ऋषेचा नहीं होती, इसलिए वह केवल कहलाता है।

गौतम ने पूछा--भगवन् । केवली इन्द्रिय स्त्रीर मन से जानता स्त्रीर वेखता है ?

भगवान्-गौतम । नहीं जानता-देखता। गौतम-भगवन् । ऐसा क्यों होता है १

भगवान्—गीतम । केवली पूर्व-दिशा (या आगो) में मिस को भी जानता है और अमित को भी जानता है। वह इन्द्रिय का विषय नहीं है पह

क्त्रेल का दूसरा ऋर्य शुद्ध है ५० । जानावरण का विलय होने पर जान में अशुद्धि का ऋश भी शेष नहीं रहता, इसलिए वह केवल कहलाता है।

केवल का तीसरा अर्थ सम्पूर्ण है", ज्ञानावरण का विलय होने पर ज्ञान की ऋपूर्णता मिट जाती है, इसलिए वह केवल कहलाता है।

क्तिल का चौथा ऋयं ऋसाधारण है पर । जानावरण का विलय होने पर जैमा जान होता है, वैसा दूसरा नहीं होता, इसलिए वह केवल कहलाता है।

क्वल का पाचवा अर्थ 'अनन्त' है '। ज्ञानावरण का विलय होने पर जो जान उत्पन्न होता है, वह फिर कभी आवृत नहीं होता, इसलिए वह केवल कहलाता है।

केनल शब्द के चार अर्थ 'सर्वजता' से सविन्धत नहीं हैं। आवरण का चय होने पर जान एक, शुद्ध, असाधारण और अप्रतिपाती होता है। इसमें कोई लम्बा-चौड़ा विवाद नहीं है। विवाद का विषय है जान की पूर्णता। कुछ तार्किक लोग जान की पूर्णता का अर्थ वहु-श्रुतता करते हैं और कुछ सर्वजता।

जैन-परम्परा में सर्वज्ञता का सिद्धान्त मान्य रहा है। क्षेत्रल जानी केवल-ज्ञान उत्पन्न होते ही लोक और अलोक दोनों को जानने लगता है<sup>६०</sup>।

केवल-जान का विषय सब द्रव्य और पर्याय हैं। श्रुत-जान के विषय को देखते हुए वह अयुक्त भी नहीं लगता। मित को छोड़ शेष चार जान के अधिकारी केवली कहलाते हैं। श्रुत-केवली ६२, अवधि-जान-केवली, मनः पर्याय-ज्ञान केवली और केवल-ज्ञान-केवली ६२, द्रममें श्रुत-केवली और केवल-ज्ञान-केवली हैं।

जान-केवली का विषय समान है। दोनों सब इच्यों श्रीर सब पर्यायों को जानते हैं। इनमें केवल जानने की पड़ित का श्रन्तर गहता है। श्रुत-केवली शास्त्रीय जान के माध्यम से व क्रमशः जानता है श्रीर केवल-जान-केवली छन्हें साचात् व एक साथ जानता है।

जान की कुशलता बढ़ती है, तब एक साथ अनेक विषयों का अहण होता है। एक चल में अनेक विषयों का अहण नहीं होता किन्तु अहण का काल इतना स्ट्रम होता है कि वहाँ काल का फ़म नहीं निकाला जा सकता। केवल-जान जान के कौशल का चरम-रूप है। वह एक चल में भी अनेक विषयों को अहण करने में समर्थ होता है। हम अपने जान के फ़म से उसे नाएँ तो वह अवश्य ही विवादास्पद बन जाएगा। उसे समावना की हाँए से देखें तो वह विवाद सुक्त भी है।

निरूपण एक ही विषय का हो सकता है। यह भूमिका दोनो की समान है। सहज स्थिति में साकर्य नहीं होता । वह क्रियमाण कार्य में होता है। ज्ञान आत्मा की यहज स्थिति है। वचन एक कार्य है। कार्य में केवली और अभेवली का कोई मेद नहीं है। केवल-जान की विशेषता मिर्फ जानने में ही है।

## होय और ज्ञान-विभाग

जेय का विचार चार दृष्टिकोणो से किया जाता है :---

- १--- द्रज्य-दृष्टि से----मित-जान द्वारा सामान्य रूप से सब द्रज्य जाने जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते।
  - " " " अुत-ज्ञान द्वारा सब द्रव्य जाने श्रीर देखे जा सकते हैं।
  - अवधि-जान द्वारा अनन्त या सब मूर्च द्रव्य जाने श्रीर देखे
     जा सकते हैं।
  - » , मनः पर्याय-ज्ञान द्वारा मानसिक ऋगुष्ठभो के स्त्रनन्तावयवी स्कन्य जाने-देखे जा सकते हैं।
- ,, ,, केवल शान द्वारा सर्व द्वव्य जाने-देखे जा सकते हैं। २—चेत्र-दृष्टि से—मित-शान द्वारा सर्व चेत्र सामान्य रूप से जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता।

- " " अत शान द्वारा सर्व च्रेत्र जाना-देखा जा सकता है।
- ,, ,, अवधि-ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण लोक जाना-देखा जा सकता है।
- ,, ,, मनः पर्याय-ज्ञान द्वारा मनुष्य-त्त्रेत्रवर्ती मानसिक त्र्राणु जाने-देखे जा सकते हैं।
- ,, ,, केनल-शान द्वारा सर्व-चेत्र जाना-देखा जा सकता है । श—काल दृष्टि से—मित-शान द्वारा सामान्य रूप से सर्व काल जाना-देखा नहीं जा सकता ।
  - 🥠 🕠 भुत-ज्ञान द्वारा सर्वकाल जाना-देखा जा सकता है।
  - ,, ,, अविध-जान द्वारा असंख्य उत्तिर्पणी और अवमिर्पणी परिमित अतीत ओर भिवष्य काल जाना-देखा जा सकता है।
  - " " मन पर्याय ज्ञान द्वारा पल्यीपम का असल्याववे भाग परिमित अतीत और भविष्यत् काल जाना-देखा जा सकता है।
  - " " केनल ज्ञान द्वारा सर्व काल जाना-देखा जा सकता है।
- ४---भाव दृष्टि से मित ज्ञान द्वारा सामान्य रूप से सर्व पर्याय जाने जा सकते हैं, देखे नही जा सकते हैं।
  - " " शुत-ज्ञान द्वारा सर्व-पर्याय जाने-देखे जा सकते हैं।
  - " " अवधि-ज्ञान द्वारा अनन्त पर्याय (सव द्रव्यो का अनन्तव। माग) जाने-देखे जा सकर्ते हैं।
  - " " मनः पर्याय ज्ञान द्वारा मानसिक ऋगुन्नो के अनन्त-पर्याय जाने-देखे जा सकते हैं।
  - " " केत्रल-ज्ञान द्वारा सर्व पर्याय जाने-देखे जा सकते हैं।

जेय के आधार पर ज्ञान के दो वर्ग बनते हैं—एक वर्ग है—शृत और केंत्रल का, दूसरा है मति, अविध और मनःपर्याय का। पहले वर्ग का जेय सर्व है और इसरे वर्ग का जेय अमर्व।

जेय को जानने की पद्धति के आधार पर भी ज्ञान के दो वर्ग होते हैं— एक वर्ग में मित ओर श्रुत आते हैं, इनरें में अविधि, मन-पर्याय छीर केवल। पहले वर्ग का ज्ञेय इन्टिय और मन के माध्यम से जाना जाता है श्रीर दूसरे का ज्ञेय इनके विना ही जाना जाता है। ज्ञेय की द्विविधता के श्राधार पर भी ज्ञान दो वर्गों में विभक्त हो सकता है। पहले वर्ग में मित, श्रविध. और मन-पर्याय हैं, दूसरे में श्रुत और केवल।

पहले वर्ग के द्वारा सिर्फ मूर्त द्रव्य ही जाना जा सकता है। दूसरे के द्वारा मूर्त और अमूर्त-दोनो प्रकार के जेय जाने जा सकते हैं।

# ज्ञान की नियामक शक्ति

हम श्राख से देखते हैं, तब कान से नहीं मुनते । कान से मुनते हैं, तब इसका अनुभव नहीं करते—सच्चेप में यह कि एक साथ टो शान नहीं करते—यह हमारे शान की इयता है—सीमा है । मिन्न-मिन्न दर्शनों ने जान की इयता के नियामक तत्व मिन्न-मिन्न प्रस्तुत किये हैं । जान अर्थांत्पन्न और अर्थाकार नहीं होता, इसिलए वे उसकी इयत्ता के नियामक नहीं वनते हैं । मन अर्थां नहीं, इसिलए वह भी शान की इयत्ता का नियामक नहीं वन सकता है । जैन-हिट के अनुसार शान की इयत्ता का नियामक तत्व उसके आवरण-विलय से उत्पन्न होने वाली आदिमक योग्यता है । आवरण-विलय आशिक होता है ( चार्योपश्मिक भाव ) होता है । तब एक साथ अनेक विषयों को जानने की योग्यता नहीं होती । योग्यता की कभी के कारण जिम समय जिस विषय में आतमा ज्यापत होती है, उस समय उसी विषय को जान सकती है । वस्तु को जानने का अञ्चलहित साधन इन्द्रिय और मन का ज्यापार ( उपयोग ) है । वह योग्यता के अनुरूप होता है । यही कारण है कि हम एक साथ अनेक विषयों को नहीं जान सकते । चेतना की निरावरण दशा में सब पदार्थ युगपत जाने जा सकते हैं ।

शान आरमा का अल्प आलोक है। वह सब आत्माओं में समान है। वह सब प्रात्माओं है, सदा जानता रहता है। यह सिद्धान्त की भाषा है। हमारा दर्शन इसके विषरीत है। शान कमी न्यून होता है और कमी अधिक। सब जीवों में शान की तरतमता है। वह वाहरी साधनों के अमाव में नहीं जानता और कमी जानता है और कमी नहीं जानता।

सिद्धान्त और हमारे प्रलान-दर्शन में जो निरोध है, उसका समाधान इन शब्दों में है। आ़्रामा और शान की स्थिति वही है, जो सिद्धान्त की मापा में निरूपित हुई है। जो निरोध दीखता है, वह भी सही है। दोनों के पीछे दो हिस्टगाँ हैं।

श्रातमा के दो रूप हैं—श्रावृत और श्रनावृत । श्रात्मा शानावरण के परमासुत्रों से श्रावृत होता है, तब वही स्थिति वनती हैं जो हमें दीखती हैं। वह शानावरण के परमासुत्रों से श्रनावृत होता है, तब वही स्थिति वनती है, जो हमें विपरीत लगती है।

जान एक है, इसलिए उसे केवल कहा जाता है। वह सर्व ज्ञानावरण से आवृत रहता है, उस स्थिति में आत्मा निर्वाध ज्ञानमय नहीं होता। आत्मा और अनात्मा की मेद-रेखा मिट जाय, वैसा आवरण कमी नहीं होता। केवल ज्ञान का अल्पतम भाग सदा अनावृत रहता है <sup>६६</sup>। आत्मा का आत्मत्व यही है कि वह कमी भी ज्ञान-शक्ति से शूट्य नहीं होता।

विशुद्ध प्रयक्ष से आवरण जितना चीया होता है, जतना ही जान विकसित हो जाता है। जान के विकास की न्यूनतम मात्रा और अनावृत जान के मध्यवर्ती शान को आवृत करने वाले कर्म - परमाशु दिश - जानावरण कहलाते हैं है ।

सर्व शानावरण का विलय होने पर शान का कोई मेद नहीं रहता, आत्मा शानमय वन जाता है। यह वह दशा है, जहाँ जान स्त्रीर उपयोग दी नहीं रहते।

देश-ज्ञानावरण के विलय की मात्रा के अनुसार ज्ञान का विकास होता है, वहाँ ज्ञान के विभाग बनते हैं, ज्ञान और उपयोग का मेद भी रहता है।

केवली ( जिनके समें ज्ञानावरण का विलय हो चुका हो ) सदा जानते हैं, श्रीर सब पर्यायो को जानते हैं।

छद्मस्य (जिनके देश-शानावरण का विलय हुत्रा हो ) जानने को तत्पर होते हैं तमी जानते हैं और जिस पर्याय को जानने का प्रयक्ष करते हैं, स्वीको जानते हैं। ज्ञान-शक्ति का पूर्ण विकास होने पर जानने का प्रयक्ष नहीं करना पडता ज्ञान सतत प्रकृत रहता है !

ज्ञान-शक्ति के ऋपूर्ण विकास की दशा में जानने का प्रयत्न किए विना जाना नहीं जाता | इसिलए वहाँ जानने की च्रमता और जानने की प्रवृत्ति दो वन जाते हैं।

छुद्मस्य ज्ञानावरण के विलय की मात्रा के अनुमार जान सकता है, इसिलए चमता की दृष्टि से वह अनेक पर्यायों का ज्ञाता है किन्तु उतका ज्ञान निरावरण नहीं होता, इसिलए वह एक काल में एक पर्याय को ही जान सकता है।

# ज्ञाता और ज्ञेय का सम्बन्ध

जाता ज्ञान-स्वभाव हं और अर्थ जेय-स्वभाव । दोनों स्वतन्त्र हैं । एक का अस्तित्व दूसरे से मिन्न हैं । इन दोनों में विषय विषयीभाव सम्बन्ध हैं । अर्थ ज्ञान-स्वरूप नहीं है, ज्ञान क्षेय-स्वरूप नहीं है—दोनों अन्योन्य-वृत्ति नहीं हैं ।

ज्ञान जेय में प्रविष्ट नहीं होता, जेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता—दोनों का परस्पर प्रवेश नहीं होता।

जाता की ज्ञायक-पर्याय श्लीर श्लर्य की जेय-पर्याय के सामर्थ्य से टोनो का सम्बन्ध खुक्का है <sup>६८</sup>।

# ज्ञान-दर्शन विषयक तीन मान्यताएँ

न्नात्मा को त्रावृत-दशा में ज्ञान होते हुए भी उसकी उतत प्रवृत्ति ( उपयोग ) नहीं होती। न्नीर को होती है उसका एक कम है—पहले दर्शन की प्रवृत्ति होती है फिर ज्ञान की।

गोतम ने पृछा—"मगवन् । छद्मन्थ मनुष्य परमाणु को जानता है पर देखता नहीं, यह सच है । श्रथना जानता भी नहीं देखता भी नहीं, यह सच है ।"

भगवान्—गोतम ! कई छड्मस्य विशिष्ट श्रुत-शान से परमाणु को जानते हैं पर दर्शन के श्रमान में देख नहीं सकते श्रीर कई जो सामान्य श्रुत-शानी होते हैं, ये न तो उसे जानते हैं श्रीर न देखते हैं। गीतम-भगवन् । परम अवधि-जानी और परमाशु को जिस समय जानने हैं, इस नमय देखते हैं और जिम समय देखते हैं, इस समय जानते हैं ?

भगवान्—गीतम ! नहीं, वे जिस समय परमासु को जानते हैं, उस समय देखते नहीं श्रीर जिस समय देखते हैं, उस समय जानते नहीं ।

गीतम-भगवन् । ऐसा क्यो नहीं होता १

भगवान्—गीतम । "जान साकार होता है और दर्शन अनाकार," इसलिए टोनों एक माय नहीं हो सकते <sup>६९</sup>। यह फेबल जान-और केवल-दर्शन की क्रिमिक मान्यता का आगमिक पद्य है। अनावृत आत्मा मे जान सतत प्रवृत्त रहता है और छुद्मस्य को जान की प्रवृत्ति करनी पड़ती है <sup>७०</sup>। छुद्मस्य को जान की प्रवृत्ति करनी पड़ती है <sup>००</sup>। छुद्मस्य को जान की प्रवृत्ति करनी पड़ती है <sup>००</sup>। छुद्मस्य को जान की प्रवृत्ति करने में असख्य समय लगते हैं और केवली एक समय मे ही अपने जेय नो जान लेते हैं <sup>००</sup>। इस पर से यह प्रश्न उठा कि केवल एक समय में समूचे जेय को जान लेते हैं तो दूमरे समय में क्या जानेंगे १ वे एक समय में जान सकते हैं, देख नहीं सकते या देख सकते हैं, जान नहीं मकते तो उनका मर्वश्व ही टट जाएगा १

इस प्रश्न के उत्तर में तर्क आगे बढ़ा । दो धाराएँ और वन गई।
महाबादी ने केवल-जान और केवल-दर्शन के युगपत् होने और मिद्रसेन विवादर
ने उनके अभेव का पद्म प्रस्तुत किया <sup>92</sup>।

विगम्त्रर-परम्परा मे केवल युगपत्-पत्त् ही मान्य रहाण्व। इवेताम्बर-परम्परा में इसकी क्रम, युगपत् ऋौर ऋमेट—ये तीन धाराएं वन गईं 2

विक्रम की मजहवीं शताब्दी के महान् तार्किक यशोविषयं ने इसका नय-दृष्टि से समन्वय किया है " दृष्ठु-सूत्र नय की दृष्टि से क्रिमिक पक्ष सगत है । यह दृष्टि वर्तमान समय को ग्रहण करती है । यह ले समय का ज्ञान कारण है और दूसरे समय का दर्शन उसका कार्य है । ज्ञान और दर्शन में कारण और वर्श का कम है । व्यवहार-नय भेदस्पर्शी है । उसकी दृष्टि से युगयत्-पक्ष भी संगत है । स्तह नय अभेद-स्पर्शी है । उसकी दृष्टि से अभेद पद्म भी सगत है । इन तीनों धाराओं को तर्क-दृष्टि से देखा जाय तो इनमें अभेद-पद्म ही सगत लगता है । जानने और देखने का मेट परोद्म या अपूर्ण ज्ञान की स्थित में होता है । वहाँ वस्तु के पर्यायों को जानते समय

उसका मामान्य रूप नहीं देखा जा मकता । श्रीर उसके सामान्य रूप की देखते समय उसके विभिन्न पर्याय नहीं जाने जा सकते । प्रत्यच्च श्रीर पूर्ण शान की दशा में जेय का प्रति नमय सर्वया साजात् होता है। इसिवार वहाँ यह भेद न होना चाहिए।

दूसरा दृष्टिकीण आगिमक है, उसका प्रतिपादन स्वभाव-स्पर्शी है। पहले समय में वस्तु गत-भिन्नताओं को जानना और दूसरे समय में भिन्नतागत-अभिन्नता को जानना स्वभाव-निद्ध है। जान का स्वभाव ही ऐसा है। भेदोन्मुखी जान सबको जानता है और अभेदोन्मुखी वर्शन सबको देखता है। मेद में अभेद और अभेद में भेद सगाया हुआ है। फिर भी भेद-प्रधान जान और अभेद-प्रधान दर्शन का समय एक नहीं होता।

#### न्ने य-अन्ने यवाद

जेय और अजेय की मीमाता (१) द्रब्य (वस्तु या पदार्थ) (२) देव (३) काल (४) भाव (पर्याय या अवस्था) इन चार दृष्टियों से होती हैण्पः! सर्वज के लिए सब कुछ जेय हैं। अमर्वज—छद्मस्थ के लिए कुछ जेय है और कुछ अजेय—सापेच है।

#### पदार्थ की दृष्टि से

पटार्य दो प्रकार के हैं—(१) श्रमूर्च (२) मूर्च । मूर्च पदार्थ का इन्द्रिय-प्रत्यच्च तथा विकल-परमार्थ-प्रत्यच्च ( श्रविध तथा मनः पर्याय ) से भाचात्कार होता है । इसलिए वह जेय है, श्रमूर्च-पदार्थ अजेय हैं भें।

मानस ज्ञान—श्रुत या शब्द-जान परोत्ततया अमूर्त और मूर्त तमी पवार्यों को जानता है, अतः उसके ज्ञेय सभी पदार्थ हैंण्ण।

### पर्याय की दृष्टि से

तीन काल की सभी पर्यायें अज्ञेय हैं। त्रैकालिक कुछ पर्यायें छेय हैं । सित्र में छुद्मस्य के लिए दस वस्तुए अज्ञेय हैं। सर्वज्ञ के लिए वे छेय हैं । जेय भी अनन्त और जान भी अनन्त—यह कैसे वन सकता है । धान में अनन्त जेय को जानने की चमता नहीं है, यदि है तो जेय सीमित हो जाएगा। वो असीम विषय-विषयी-माय में नहीं वध सकते। अज्ञेयवाद या अपनेत्र की जोर से ऐसा प्रश्न उपन्तियत किया जाता रहा है।

जैन दर्शन मर्वजताबादी है। उपके अनुपार जानावरण का विजय (जान को दाँकने वाले परमाग्राश्रों का वियोग ) होने पर श्रात्मा के स्वभाव का प्रकाश होता है। अनन्त, निरावरण, कृत्स्न, परिपूर्ण, सर्वद्रव्य-पर्याय साचा-त्कारी जान का उटय होता है, वह निरावरण होता है, इमीलिए वह अनन्त होता है। ज्ञान का सीमित भाव आवरण से वनता है। उसका आवरण हटता है, तब उसकी सीमितता भी मिट जाती है। फिर केनली (निरावरण शानी ) अनन्त को अनन्त और सान्त को सान्त साझात जानने लगता है। श्रतमान से जैमे श्रनन्त जाना जाता है, वैसे प्रखन्न से भी श्रनन्त जाना जा सकता है। अनन्तता अनुमान और प्रखन्न दोनो का जेय है। उनकी अनन्त विपयक जानकारी में कोई अन्तर नहीं है, अन्तर सिर्फ जानकारी के रूप मे है। अनुमान से अनन्त का अस्पष्ट आकलन होता है और प्रखन्न से जसका स्पष्ट दर्शन । अनन्त ज्ञान से अनन्त वस्त अनन्त ही जानी जाती है । इसीलिए चमकी अनन्तता का अन्त नहीं होता-असीमता सीमित नहीं होती! सर्वज जैसे को वैसा ही जानता है। जो जैसे नहीं है, उसे वैसे नहीं जानता। सान्त को अनन्त और अनन्त को सान्त जानना अयथार्थ-जान है। यथार्थ-जान वह है, जो सान्त को सान्त ग्रौर ग्रमन्त को ग्रमन्त जाने । सर्वज अनन्त को अनन्त जानता है। इसमें दो असीम तत्त्वों का परस्पराकलन है < °। शान श्रीर शेय एक दूसरे से स्नावद नहीं हैं। जान की स्रसीमता का हेतु उसका निरावरण भाव है। ज्ञेय की असीमता उसकी सहज स्थिति है। ज्ञान और जैय का आपस से प्रतिबन्धकभाव नहीं है। अनन्त जेय अनन्तानन्त जान से ही जाना जाता है।

ज्ञेय अनन्त हैं। निरावरण जान अनन्तानन्त हैं, अनन्त—अनन्त जेय की जानने की च्लाता वाला है। परमावधि जान का विषय ( ज्ञेय ) समूचा लोक है। चलता की दृष्टि से ऐसे लोक असंख्य और हों तो भी वह उसे साचात् कर सकता है। यह सावरण जान की स्थिति है। निरावरण जान की चलता इससे अनन्त गुण अधिक है।

नियतिवाद

सर्वज्ञता निश्चय दृष्टि या वस्तु स्थिति है। सर्वज्ञ जो जानता है, वह वैसे ही होता है,। जुसमें कोई धरिवर्तन नहीं स्राता 1 परिवर्तन व्यवहार दृष्टि का विषय है। पुरुषार्थ का महत्त्र निश्चय और व्यवहार दोनों हृष्टियों से है। निश्चय-हृष्टि का पुरुषार्थ आत्रस्यकतानुत्प और निश्चत दिशा-गामी होता है। व्यवहार दृष्टि स्थृल समक पर आधित होती है। इसिलए जसका पुरुषार्थ भी वैसा ही होता है। आनमात्र से किया सिद्ध नहीं होती। इसिलए जान की निश्चतता त्योर अनिश्चतता दोनों स्थितियों में पुरुषार्थ अपेसित होता है। जान और किया का पूर्ण सामझस्य भी नहीं है। इनकी कारण-सामग्री भिन्न होती है। गर्यंश सब कुछ जान लेते हैं, पर सब कुछ कर नहीं पाते।

गौतम ने पूछा-भगवन् । देवली श्रभी जिस श्राकाश-राण्ड मे हाथ-पैर रखते हैं, उसी श्राकाश-साएड में फिर हाथ-पैर रराने में ममर्थ हैं ?

भगवान्-गीतम ! नहीं हैं।

गीतम-यह कैसे भगवन् १

भगवान्—गौतम ! केवली वीर्य, योग श्रीर पीद्गलिक द्रव्य युक्त होते हैं, इसिलए उनके उपकरण हाथ-पैर ऋादि चल होते हैं। वे चल होते हैं, इसिलए फैक्सी जिन ऋाकाश प्रदेशों पर हाथ-पैर रखते हैं, उन्हीं ऋाकाश प्रदेशों पर दुवारा हाथ पैर रखने में समर्थ नहीं होते <ी

शान का कार्य जानना है । क्रिया शरीर-सापेल् है । शारीरिक स्पन्दन के कारण पूर्व अवगाह-त्तेत्र का फिर अवगाहन नहीं किया जा सकता । इसमें आन की कोई श्रुटि नहीं है । वह शारीरिक चलमान की निचित्रता है । नियति एक तत्त्व है । वह मिध्यावाद नहीं है । नियतिवाद जो नियति का ही एकान्त आग्रह रखता है, वह मिध्या है । तर्वश्रता के साथ नियतिवाद की वात जोडी जाती है । वह कोरा आग्रह है । असर्वश्र के निश्चित शान के साथ भी वह जुड़ती है । सूर्य-ग्रहण और चन्द्र प्रहण निर्णीत समय पर होते हैं । च्योतिर्विदों के द्वारा किया हुआ निर्णय उनकी स्वयंभावी किया में विभ्न नहीं डालता । मनुष्यों के मान्य के वारे में भी उन्हों के जैसे (असर्वश्र) मनुष्यों द्वारा विये गए निर्ण्य उनके प्रयक्तों में विभ्न नहीं वनते । निर्यतिवाद के काल्पनिक मय से सर्वश्रता पर कड़ाल नहीं किया जा सकता । गोशालक के

नियतिवाद का हेतु भगवान् महावीर का निश्चित ज्ञान है। सगवान् महावीर साधना-काल में विहार कर रहे थे। सर्वज्ञता का लाभ हुन्ना नहीं था।

शरद् ऋतु का पहला महीना चल रहा था। गरमी श्रीर सरदी की सिंध-वेला में बरसात चल वसी थी। काती की कड़ी धूर मिट रही थी श्रीर सरदी मृगसर की गोद में खेलने को उत्सुक हो रही थी। उस समय मगवान् महावीर सिद्धार्थ-ग्राम नगर से निहार कर कूर्मग्राम नगर को जा रहे थे। उनका एक मात्र शिष्य मखलीपुत्र गोशालक उनके साथ था। सिद्धार्थ ग्राम से वे चल पढ़े। कूर्मग्राम श्रामी श्राया नहीं। बीच में एक घटना-चक्ष बनता है।

मार्ग के परिपार्श्व में एक खेत लहलहा रहा था। उसमें था एक विल का पौघा। पत्ते और फूल उसकी श्री को वढा रहे थे। उसकी नयना मिराम हरियाली वरवस पथिकों की दृष्टि अपनी ओर खोच लेती थी। गोशालक की दृष्टि सहसा उस पर जा पड़ी। वह रुका, मुका, वन्दना की और नम्र स्वर में वोला—भगवन्। देखिए, यह तिल का पौघा जो सामने खड़ा है, क्या पकेगा था नहीं 2 इसके सात फूलों में रहे हुए सात जीव मर कर कहाँ जाएंगे, कहाँ पैदा होंगे 2

भगवान् वोले—"गोशालक। यह तिल-गुच्छ प्रकेगा, मही प्रकेगा ऐमा नहीं। इसके सात फूलों के सात जीव मर कर इसी की एक फली (तिल-स्कुलिका या तिल-फलिका) में सात तिल वर्नेंगे।"

गोशालक ने भगवान को सुना, पर जो सुना उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, प्रतीति नहीं हुई, वह रुवा नहीं । उसकी अश्रद्धा, अप्रतीति और अवित ने उसे परीत्वा की सकरी पगडडी में ला पटका । उसकी प्रयोग-बुद्धि में केवल अश्रद्धा ही नहीं किन्तु नैसर्गिक तुच्छता भी थी । वैसी तुच्छता जो सखान्वेपी के जीवन में श्रुभिशाप वन कर स्नाती है।

भगवान् आगे बढ़ चले । गोशालक धीमी गति से पीछे तरका, मन के तीन वेग ने गति में और शिथिलता ला दी। उसकी प्रयोग दृष्टि में तत्व की शुद्ध जिज्ञाला नहीं थी। वह अपने धर्माचार्य के प्रति सद्भावनाशील भी ज्य नहीं रहा था। वह मगवान् को मिथ्यावादी ठहराने पर तुला हुआ था। विचारों का तुमुल सम्बं सर पर लिए वह उस तिल स्तम्ब के पास जा पहुँचा। उसे गहरी दृष्टि से देखा। गोशालक के हाथ उसकी श्रोर वढे। कुछ ही चुणों में तिल स्तम्ब जमीन से ऊपर उठ श्राया। गोशालक ने उसे उखाड कर ही सन्तोप नही माना। वह उसे हाथ में लिए चला श्रीर कुछ श्रागे जा एकान्त में डाल श्राया। महाबीर श्रागे चले जा रहे थे। वे निश्छल थे। इमीलिए श्रपने सत्य पर निश्चल थे। उनकी निरपेन्नता उन्हें स्वयं सहारा दे रही थी श्रागे वढने के लिए। गोशालक भगवान की श्रोर चल पड़ा।

परिस्थित का मोढ़ कव कहाँ कैसा होता है, इसे जानना सहज नहीं। विश्व की समूची घटनाविलयों और कार्य-कारण भाव की शृखलाए ऐसी वनती-जुड़ती हैं, जो अनहोने जैसे को बना डालती हैं और जो होने को है, उसे विखेर डालती हैं। केत्रल परिस्थित की दासता जैसे निरा घोखा है, वैसे ही केवल पौरुप का अभिमान भी निरा अज्ञान है। परिस्थित और पुवपाय अनुकूल जेत्र-काल में मिलते हैं, व्यक्ति की पूर्व-किया से प्रेरित हो चलते हैं तभी कुछ बनने का बनता है और विगड़ने का विगड़ता है। गोशालक के पैर भगवान महावीर की ओर आगे बढ़े, पवन की गित मे परिवर्जन आया। खाली आकाश वादलों से छा गया। खाली वादल पानी से भर गए। गाज की गड़गड़ाहट और विजली की कौध ने वातावरण में खिचाव-सा ला दिया। देखते-देखते घरती गीली हो गई। घीमे-धीमे गिरी वृन्दो ने रज रेणु को धाम लिया। कीचड जनसे बढ़ा नहीं। तत्काल खखाड़ फेंका हुआ वह विल-स्तम्य अनुकूल सामग्री पा फिर अकुरित हो जटा, बढ़मूल हो उठा, जहाँ गिरा था वही प्रविधित हो गया। सात विल-कूलों के सात जीव मरे। स्ती तिल-स्तम्ब की एक फली में सात विल वन गए।

भगवान् महावीर जनपद-विद्वार करते-करते फिर कूर्म आम आये। वहाँ से फिर सिद्धार्थ-आम नगर की ओर चले। मार्ग वही था। वे ही थे दोनों गुरु शिष्य। समय वह नहीं था। ऋतु-परिवर्तन हुआ। परिस्थिति भी वदल चुकी थी। किन्तु मनुष्य वात का पका होता है। आग्रह कव जल्दी से छूटता है। गोशालक की गित ही अधीर नहीं थी, मन भी अधीर था। प्रतीचा के खण लम्बे होते हैं, फिर भी कटते हैं। वह खेत आ गया। गोशालक

योला-"भननन् हररिष् । पर वरी नेत है, जहाँ हमने इससे पूर्व विहार में हात का विनाए थे। यह पड़ी गंत है, यहाँ हमने तिल स्तम्ब देखा था। यह बदी रेत रे वहाँ भगवान ने सुके वहा था-थह तिल स्तम्य पंकेता'। किन्तु भगरत । यन भतिष्यवाणी पक्त हो गई। वह तिल-स्तम्य नहीं पना, नहीं पना और नहीं पना। ये नात पत्नी के नात जीव मर कर नए निरे से एक फली में मात तिल नहीं बने, नहीं बने और नहीं बने । सच कह रहा है में मेरे धर्मानार्थ । प्रत्यक्त में यद कर दूसरा कोई प्रमाण नहीं हीता । भगवान गव सनने रहे। वे शान्त, मीन पार पतिचलित थे। गीशालक की भवितन्त्रता ने प्रेन्ति किया भगवान् को बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, ग्हरूय को नामने ला रखने के लिए। भगतान् बोले-नोजालक। में जानता है, वने मेरी बात पर विश्ताम नहीं किया था। व त्राकृत था मेरी मनिष्यवाणी को मिथ्या उत्राने के लिए। मुक्ते मालूम हे गोशालक। उसके लिए त्जो करना चाहताथा, वर कर चुका। किन्तु परिस्थित ने तेरा नाथ नहीं दिया। तिल स्तम्य के उत्पाद फंक्रने में लेकर उसके फिर से पकने तक की मारी कहानी भगवान ने सना डाली। इसके साथ-साथ परिवर्तवाद का निद्धान्त भी ममका डाला। भगवान् वोले-"गोशालक। वनस्पति में परिवृत्य-परिहार ( पचड परिहार ) होता है। वनस्पति के जीव एक शरीर से मर कर फिर चमी शुरीर से जनम से लेते हैं।" गोशालक नियति के हाथी खेल रहा था। उसे मगवान की वाणी में विश्वास नहीं हुआ। वह धीरज की वाध तोड़ कर चला। उस जगह गया, जहाँ तिल स्तम्ब तोड फेका था। चनने देखा, त्रारचर्य भरी दृष्टि से देखा-वह तिल-स्तम्य फिर से खड़ा हो गया है। उसने नजदीकी से देखा उसके गुच्छों में एक फली भी निकल श्राई है। सराय की श्रातरता ने भुला दिया-"वनस्पति चेतन होती है, उसे स्पर्यमात्र से वेदना होती है, उसे छुना जैन-मुनि की मर्यादा के अनुकूल नहीं है श्रादि श्रादि।" उसके हाथ आगे वढे, फली की तोड़ा। अन्दर तिल निकले। उन्हें गिना, वे सात थे। गोशालक स्तब्ध-सा रह गया। उसके दिल में आया (ऐसा अध्यवसाय बना) ''वस पीछे का सब वेकार। अप मुक्ते तस्व मिल गया है। सत्य है नियतिबाद भ्रीर सत्य है परिवर्तवाद। मनुष्य के लाख

प्रयत्न करने पर भी जो होने का है वह नहीं वदलता। यह सारा घटना-चक नियति के अधीन है। भिवतन्यता ही सब कुछ बनाती विगाडती है। मनुष्य उसी महाशक्ति की एक रेखा है जो उसी से कर्नु त्व पा कुछ करने का दम भरता है।"

परिवर्तवाद भी वैसा ही ब्यापक है जैसा कि नियतिवाद। सब जीव परिवृत्य-परिहार करते हैं। इस एक घटना ने गोशालक की दिशा बदल दी। अब गोशालक मगवान् महाबीर का शिष्य नहीं रहा। वह आजीवक-सम्प्रदाय का आचार्य बन गया, नियनिवाद और परिवर्तवाद का प्रचारक बन गया। अब वह 'जिन' कहलाने लगा।

# सर्वज्ञता का पारम्पर्य-भेद

जैन-परम्परा में सर्वजता के वारे में प्रायः एक मत रहा है। कहीं-कहीं मत-मेर भी मिलता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने नियमसार में बताया है— "केवली व्यवहार-इष्टि से सब कुछ जानते देखते हैं और निश्चय-इष्टि से अपनी आत्मा को ही देखते हैं <sup>2</sup>।" किन्तु सर्वज्ञता का यह विचार जैन- इष्टि को पूर्णाशतया मान्य नहीं है। सर्वज्ञता का अर्थ है— लोक-अलोकवर्ती सब प्रव्य और सब पर्यायों का साजातकार।

यह जीव इस कमं को आध्युपगिमकी वेदना (इच्छा स्वीकृत प्रयत्नो) द्वारा भोगेगा आरे यह जीव इस कमं को आपक्रिमकी वेदना (कर्मोदय छत वेदना) द्वारा भोगेगा, प्रदेश वेद्य या विपाक नेद्य के रूप में जैसा कमं वन्धा है वैसे भोगेगा, जिम देश काल आदि में जिस प्रकार, जिस निमित्त से, जिन कमों के फल भोगने हें—पह सब आईत को ज्ञात होता है। भगवान ने जो कमं जैसे जैसे देखा है, वह वैसे वैसे ही परिणत होगा वि। इमारी कियाप विशिष्ट ज्ञान की निश्चितता से मुक्त नहीं हैं, फिर भी ज्ञान आलोक है। सूर्य का आलोक जैसे प्रतिवन्धक नहीं होता, वैसे ही ज्ञान भी किया का प्रतिवन्धक नहीं होता।

केवली पूर्व दिशा में मित (परिणामवाली वस्तु) को भी जानता है, और श्रमित (परिणाम-रहित वस्तु) को भी जानता है। इसी प्रकार दिल्ला

पश्चिम सीर उत्तर दिया में पा मित सीर पामित दोनों को जानता है। केमली गयको सामना देखता है, नर्यतः सानता देखता है, सर्य काल में रूप भाषी (पर्यामी पा पर्यस्थापी) सी जानता देखता है। यह स्थानता कामी विश्व प्रमन्त दर्शनी होना है। उपराक्षण पीर दर्शन निरावरण होता है, स्थलिए वा मेर पदार्थी से मदा, स्थल, नर्व पर्यापी महित जानता-देखता है।

मनी विज्ञान मनोविज्ञान का आधार त्रिपुटी का स्वरूप कर्म नो-कर्म चेतना का स्वरूप और विभाग शरीर और चेतना का सम्बन्ध शरीर की बनावट और चेतना मन क्या है ? शरीर और मन का पारस्परिक भाव इन्द्रिय और मन का ज्ञान-क्रम अविच्युति वासना स्मृति इन्द्रिय और मन की सापेक्ष-निरपेक्ष वृत्ति

मन इन्द्रिय है या नहीं ? मानसिक अवग्रह् मन की व्यापकता विकास का तरतम भाव इन्द्रिय और मन का विभागक्रम तथा प्राप्तिक्रम

उपयोग संज्ञाएँ आहार-सज्जा भय-सज्जा मैथुन-सज्जा

परिग्रह संज्ञी

ओघ-सज्ञा कषाय

नो कषाय

उपयोग के दो प्रकार

अव्यक्त और व्यक्त चेतना मानसिक विकास

बुद्धि का तरतम भाव

मानसिक योग्यता के तत्त्व

चेतना की विभिन्न प्रवृतियाँ

स्वप्न-विज्ञान

भावना श्रद्धधान

लेश्या

ध्यान

जैन मनोविशान आत्मा, कर्म और नो-कर्म की त्रिपुटी-मूलक है। मन की व्याख्या और प्रवृत्तियों पर विचार करने से पूर्व इस त्रिपुटी पर सिद्धप्त विचार करना होगा। कारण, जैन-इध्टि के अनुसार मन स्वतन्त्र पदार्थ या गुण नहीं, वह आत्मा का ही एक विशेष गुण है। मन की प्रवृत्ति भी स्वतन्त्र नहीं, वह कर्म और नो कर्म की स्थिति सापेद्य है। इसलिए इनका स्वरूप समक्षे विना मन का स्वरूप नहीं तमका जा सकता।

# त्रपुटी का स्वरूप [ आत्मा ]

चैतन्य-साम्य, चैतन्य-स्वरूप या चैतन्य-गुण पदार्य का नाम आत्मा है । ऐसी आत्माएं अनन्त है । उनकी सत्ता स्वतन्त्र है । वे किसी दूसरी आत्मा या परमात्मा के अंश नहीं हैं। प्रत्येक आत्मा की चेतना अनन्त्र होती हैं—अनन्त प्रमेयों को जानने में स्नम होती हैं भू चैतन्य-स्वरूप की दृष्टि से सव आत्माए समान होती हैं, विन्तु चेतना का विकास सव में समान नहीं होता । चैतन्य-विकास के तारतम्य का निमित्त कर्म है । कर्म

त्रात्मा की प्रवृत्ति द्वारा त्राकुष्ट और उसके साथ एक-स्तीभृत पुद्गल किमें कहलाते हैं १ कर्म ज्ञात्मा के निमित्त से होने वाला पुद्गल-परिणाम है। मोजन, औषध, विष और मद्य न्नादि पौद्गलिक पदार्थ परिपाक-दशा में प्राणियों पर प्रमाव डालते हैं, वैसे ही कर्म मी परिपाक-दशा में प्राणियों को प्रमावित करते हैं । मोजन ज्ञादि का परमाशु-प्रचय स्थूल होता है, इसलिए उनकी शक्ति स्वत्य होती है। कर्म का परमाशु-प्रचय स्ट्रम होता है, इसलिए इनकी सामर्थ्य अधिक होती है। भोजन ज्ञादि के ग्रहण की प्रवृत्ति स्थूल होती है, इसलिए उसका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। कर्म-ग्रहण की प्रवृत्ति स्ट्रम होती है, इसलिए इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। मोजन ज्ञादि के परिणामों को जानने के लिए शरीर-शास्त्र है, कर्म के परिणामों को समसने के लिए कर्म-शास्त्र। मोजन ज्ञादि का प्रलाह प्रमाव शरीर पर होता है और परोच्न प्रमाव ज्ञात्मा पर। कर्म का प्रसाव प्रमाव श्रात्मा पर होता है और परोच्न प्रमाव शरीर पर।

पथ्य भोजन से शरीर का उपचय होता है, अपथ्य भोजन से अपचय। दोनों
प्रकार का भोजन न होने से मृत्यु। ऐसे ही पुण्य-कर्म से आहमा को छुड़,
पाप-कर्म से दुःख और दोनों के विलय से मुक्ति होती है। कर्म के आंशिक
विलय से आशिक मुक्ति—आशिक विकास होता है और पूर्य-विलय से पूर्य
मुक्ति—पूर्य विकास। भोजन आदि का परिपाक जैसे देश, काल सापेन्न होता
है, वैसे ही कर्म का विपाक नो कर्म सापेन्न होता है १।
नो कर्म

कर्म-विषाक की सहायक सामग्री को नो कर्म कहा जाता है " । त्राज की माधा में कर्म को आन्तरिक परिस्थित या आन्तरिक वातावरण वह तो इसे वाहरी वातावरण या वाहरी परिस्थित कह सकते हैं। कर्म प्राणियों को फल देने में चम है किन्तु समकी चमता के साथ द्रव्य, च्रेत्र, काल, मान, अवस्था, मन-जन्म, पुद्गल, पुद्गल-परिणाम आदि-आदि वाहरी स्थितयों की अपेचाए जुडी रहती है १९।

कर्म के आशिक विलय से होने वाले आशिक विकास का उपयोग भी वाह्य स्थिति सापेल होता है।

चेतना का पूर्ण विकास होने और शरीर से मुक्ति मिलने के बाद आत्मा को बाह्य स्थितियों की कोई अपेचा नहीं होती.

# चैतना का स्वरूप और विभाग

आतमा त्यं की तरह प्रकाश-स्वभाव होती है। उसके प्रकाश चेतना के दो रूप वनते हैं—आहत और अनाइत। अनाइत-चेतना अखएड, एक विभाग- एत्य और निरमेन्न होती है । व आवादत। कमं के चदय और जिल्य का तारतम्य होता है। उनका आधार जानावरण कमं के चदय और जिल्य का तारतम्य होता है। वह अनन्त प्रकार का होता है, इसलिए चेतना के भी अनन्त रूप बन जाते हैं किन्तु उसके वर्गीपृत रूप चार है:—

(१) मित (२) भुत (३) श्वधि (४) मन पर्याय । मित इन्द्रिय और मन से होने वाला ज्ञान—यार्तमानिक ज्ञान । धुनः शास्त्र कीर परीपदेश शब्द के माध्यम से होने वाला जैकालिक मानग ज्ञान । अविधि'''इन्द्रिय और मन की सहायता के विना केवल आत्म-शक्ति से होने वाला शान।

मनः पर्याय""परचित्त-शान ।

इनमें पहले दो ज्ञान परोच्च हें और अन्तिम दो प्रत्यच्च । ज्ञान स्वरूपतः प्रत्यच्च ही होता है । वाह्यार्थ प्रहण के समय वह प्रत्यच्च और परोच्च—इन दो धाराओं मे बंट जाता है ।

जाता जैय को किसी माध्यम के विना जाने तव उसका जान प्रत्यच् होता है और माध्यम के द्वारा जाने तव परोच्च।

श्रातमा प्रकाश-स्वभाव है, इसिलए उसे अर्थ-बोध में माध्यम की अपेचा नहीं होनी चाहिए। किन्तु चेतना का आवरण वलवान होता है, तब वह हुए विना नहीं रहती। मित-ज्ञान पीट्गलिक इन्द्रिय और पीद्गलिक मन के माध्यम से होता है। श्रुत-ज्ञान शब्द और सकेत के माध्यम से होता है, इसिलए ये दोनों परोच हैं।

अविध-जान इन्द्रिय श्रीर मन का सहारा लिए विना ही पौद्गिलिक पदार्थों को जान लेता है। श्रात्म-प्रत्यत्त जान में सामीप्य और दूरी, मीत आदि का श्रावरण, तिमिर और कुहासा—ये वाधक नहीं वनते।

मन पर्याय जान दूसरों की मानसिक आकृतियों को जानता है <sup>9 2</sup>। समनस्क प्राणी जो चिन्तन करते हैं, उसकी चिन्तन के अनुरूप आकृतिया बनती हैं <sup>9 4</sup>। इन्टिय और मन उन्हें साचात् नहीं जान सकते । इन्हें चेतीवृत्ति का जान सिर्फ आनुमानिक होता है <sup>9 4</sup>। परोच्च जानी शरीर की स्यूल चेष्टाओं को देख कर अन्तरवर्ची मानस प्रवृत्तियों को समक्षने का यन करता है। मनः पर्यवज्ञानी उन्हें साचात् जान जाता है <sup>9 6</sup>।

मन पर्यवज्ञानी को इस प्रयक्ष में ऋतुमान करने के लिए मन का सहारा लेना पडता है। वह मानसिक ब्राकृतियों का साम्रात्कार करता है। किन्छ मानसिक विचारों का साम्रात्कार नहीं करता। इसका कारण यह है—पदार्थ दो प्रकार के होते हैं:—मूर्च और अ्रमूर्त १७१ पुद्गल मूर्च हैं और आत्मा अ्रमूर्च १८ अनामृत चेतना को इन दोनों का साम्रात्कार होता है। आगृत्व चेतना सिर्फ मूर्च पदार्थ का ही साम्रात्कार कर सकती है। मन पर्याय

शान त्रावृत्त चेतना का एक विभाग है, इसिलए वह आत्मा की अमूर्त मानसिक परिण्ति को साञ्चात् नहीं जान सकता। वह इस (आत्मिक-मन) के निमित्त से होने वाली मूर्त मानसिक परिणित (पीद्गिलिक मन की परिण्ति) को साञ्चात् जानता है और मानसिक विचारों को असके द्वारा अनुमान से जानता है १९। मानसिक विचार और उनकी आकृतियों के अविनामान से यह शान पूरा वनता है। इसमें मानसिक विचार अनुमेय होते हैं। फिर भी यह शान परोच नहीं है। कारण कि मानसिक विचारों को साञ्चात् जानना मनः पर्याय शान का विषय नहीं। उसका विषय है मानसिक आकृतियों को साञ्चात् जानना मनः पर्याय शान का विषय नहीं। उसका विषय है मानसिक आकृतियों को साञ्चात् जानना। उन्हें जानने के लिए इसे दूसरे पर निर्मर नहीं होना पडवा। इसिलए यह आत्म-प्रत्यञ्च ही है। मनः पर्याय शान जैसे मानसिक पर्यायों— झेय-विषयक अध्यवसायों को अनुमान से जानता है, वैसे ही मन द्वारा विन्तनीय विषय को भी अनुमान से जानता है २०।

### शरीर और चेतना का सम्बन्ध

शरीर और चेतना दोनों भिन्न धर्मक हैं। फिर भी इनका अनादि—प्रवाही सम्बन्ध है। चेतन और अचेतन चेतन्य की दृष्टि से अत्यन्त मित्र हैं। इसिलए वे सर्वया एक नही हो सकते। किन्तु सामान्य गुण की दृष्टि से वे अभिन्न भी हैं। इसिलए सनमें सम्बन्ध हो सकता है। जेतन शरीर का निर्माता है। शरीर सक्ता अधिष्ठान है। इसिलए दोनों पर एक दूसरे की क्रिया-प्रतिक्रिया होती है।शरीर की रचना चेतन-विकास के आधार पर होती है। जिस जीव के जितने इन्द्रिय और मन विकसित होते हैं, ससके सतने ही इन्द्रिय और मन के शान-तन्तु बनते हैं। वे शान-तन्तु ही इन्द्रिय और मानस शान के साधन होते हैं। जब तक ये स्वस्य रहते हैं, तब तक इन्द्रिया स्वस्य रहती हैं। इन शान-तन्तुओं को शरीर से निकाल लिया जाए तो इन्द्रियों में जानने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती दें।

# शरीर की वनावट और चेतना का विकास

चेवना-विकास के अनुरूप शरीर की रचना होती है और शरीर-रचना के अनुरूप चेवना की प्रवृत्ति होती है। शरीर-निर्माण-काल में आत्मा उसका निमित्त वनती है और श्रान-काल में शरीर के शान-तन्तु चेतना के सहायक वनते हैं।

पृथ्वी यानत् वनस्पति का शरीर ऋस्थि, मास रहित होता है। विकलेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय का शरीर ऋस्थि, मास, शोणित-बद्ध होता है।

पचेन्द्रिय तिर्वञ्च और मनुष्य का शरीर ऋस्थि, मास, शोणिस, स्नायु, शिरा-बद्ध होता है २२,

श्रीतमा शरीर से सर्वथा भिन्न नहीं होती, इसलिए स्रात्मा की परिणाति का शरीर पर श्रीर शरीर की परिणाति का स्रात्मा पर प्रभाव पड़ता है। देह-मुक्त होने के बाद स्रात्मा पर उसका कोई स्त्रसर नहीं होता किन्तु दैहिक स्थितियों से जकड़ी हुई स्रात्मा के कार्य-कलाप में शरीर सहायक व वाधक बनता है।

इन्द्रिय-प्रत्यत्त के लिए जैसे दैहिक इन्द्रियों की अपेत्ता होती है, वैसे ही पूर्व-प्रत्यत्त की स्मृति के लिए दैहिक ज्ञानतन्त्र-केन्द्रो—प्रस्तिष्क या अन्य अवयवों की अपेता रहती है।

शरीर की वृद्धि के साथ ज्ञान की वृद्धि होती है, तत्र फिर शरीर से आत्मा मिन्न कैसे १ यह सहज शका उठती है किन्तु यह नियम पूर्ण व्याप्त नहीं है। वहुत सारे व्यक्तियों के देह का पूर्ण विकास होने पर भी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता और कई व्यक्तियों के देह के अपूर्ण विकास में भी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। देह की अपूर्णता में वौद्धिक विकास पूर्ण नहीं होता, इसका कारण यह है कि वस्तु-विपय का ग्रहण शरीर की सहायता से होता है। जब तक देह पूर्ण विकासत नहीं होता, तब तक वस्तु-विपय का ग्रहण करने में पूर्ण समर्थ नहीं बनता। मस्तिष्क और इन्द्रियों की न्यूनाधिकता होने पर भी ज्ञान की मात्रा में न्यूनाधिकता होती है, इसका भी यहीं कारण है—सहकारी अवयवों के विना ज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता। देह, मस्तिष्क और इन्द्रियों के साथ ज्ञान का निमित्त कारण और कार्य भाव सम्बन्ध है। इसका फलित यह नहीं होता कि आत्मा और वे एक हैं।

## मन क्या है ?

समतात्मक मौतिकवाद के अनुसार मानसिक क्रियाएं स्वमाव से ही भौतिक हैं।

कारखात्मक मौतिकवाद के अनुसार मन पुद्गल का कार्य है।
गुणात्मक भौतिकवाद के अनुसार मन पुद्गल का गुण है।
जैन-दृष्टि के अनुसार मन दो प्रकार के होते हैं—एक चेतन और दूसरा
पौदगलिक।

पौद्गलिक मन ज्ञानात्मक मन का सहयोगी होता है। उसके विना ज्ञानात्मक मन ऋपना कार्य नहीं कर सकता, उसमें ऋकेले में ज्ञान-शक्ति नहीं होती। दोनों के योग से मानसिक क्रियाए होती हैं।

जानात्मक मन चेतन है। वह पौद्गिलिक परमाग्रुद्धों से नहीं वन सकता। वह पौद्गिलिक वस्तु का रस मी पौद्गिलिक है। चौद्गिलिक वस्तु का रस भी पौद्गिलिक है। चेतना न मस्तिष्क का रस है और न मस्तिष्क की आनुषिक उपज मी। यह कार्यज्ञम और शरीर का नियामक है। आनुषिक उपज में यह सामर्थ्य नहीं होती।

चेतना शरीर-घटक धातुओं का गुण होता तो शरीर से वह कभी छुत नहीं होती। चेतना आत्मा का गुण है। आत्म-श्रम्य-शरीर में चेतना नहीं होती और शरीर-श्रम्य आत्मा की चेतना हमें प्रसन्द नहीं होती। हमें शरीर-युक्त आत्मा की चेतना का ही बोध होता है।

वस्तु का स्वगुण कभी भी वस्तु से पृथक् नहीं होता | दो वस्तुत्रों के सयोग से तीसरी नई वस्तु बनती है, तब ससका गुण भी दोनों के सम्मिश्रण से बनता है, किन्तु बाहर से नहीं आता | ससका विषयन होने पर पुनः दोनों वस्तुश्रों के अपने-अपने गुण स्वतन्त्र हो जाते हैं । गन्धक के तेजाब में हॉइड्रोजन, (Hydlogen) गन्धक और अॉक्टीजन (Oxygen) का सम्मिश्रण रहता है । इसके भी अपने विशेष गुण होते हैं । इसको बनाने वाली मूल घातुएँ पृथक्-पृथक् कर दी जाए, तब वे अपने मूल गुणों के साथ ही पायी जाती है ।

श्रात्मा का गुर्ग चैतन्य और जड़ का गुण श्रचैतन्य है । ये भी इनके साथ

सदा लगे रहते हैं। इन दोनों के सयोग से नए गुण पैदा होते हैं, जिन्हें जैन परिभाषा में 'वैभाविक-गुर्य' कहा जाता है। ये गुण मुख्य रूप में चार हैं:—

(१) आहार (२) श्वास-उच्छ्र्वास (३) भाषा और (४) गौद्गलिक मन। ये गुण न तो आत्मा के हैं और न शरीर के। ये दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। दोनों के वियोग में ये भी मिट जाते हैं।

### शरीर और मन का पारस्परिक प्रभाव

शरीर पर मन का और मन पर शरीर का असर कैसे होता है। अब इस पर हमें विचार करना है। आत्मा अरूपी है, उसको हम देख नहीं सकते। शरीर में आत्मा की कियाओं की अभिन्यक्ति होती है। उदाहरणस्वरूप हम कह सकते हैं कि ब्रात्मा विद्युत् है और शरीर बल्व (लट्टू) है। जान-शक्ति आतमा का गुण है और उसके साधन शरीर के अवयव है। वोलने का प्रयत्न आतमा का है, उसका साधन शरीर है। इसी प्रकार पुर्वाल प्रहण एव हलन चलन आत्मा करती है और उसका साधन शरीर है। आत्मा के विना चिन्तन, जल्प और बुद्धिपूर्वक गति-आगित नहीं होती तथा शरीर के विना उनका प्रकाश ( श्रीभन्यक्ति ) नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि "द्रव्यनिमित्त हि ससारिगा वीर्यमुपजायते"--- श्रर्थात् ससारी-श्रात्माश्रों की शक्ति का प्रयोग पुद्गलों की सहायता से होता है। हमारा मानस चिन्तन मे भवत होता है और उसे पौद्गलिक मन के द्वारा पुद्गलो का ग्रहण करना ही पड़ता है, अन्यथा उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हमारे चिन्तन में जिस मकार के इच्ट या अनिष्ट मान आते हैं, उसी प्रकार के इच्ट या अनिष्ट पुद्गलों को द्रव्य-मन [पीद्गलिक मन] ग्रहण करता चला जाता है। मन-रूप में परिणत हुए अनिष्ट-पुद्गलों से शरीर की हानि होती है और मन रूप में परिणत इष्ट पुद्गलीं से शरीर को लाम पहुँचता है 23। इस प्रकार शरीर पर मन का असर होता है। यद्यपि शारीर पर ज्ञानर छसके सजातीय पुदगलों के द्वारा ही होता है, तथापि उन पुद्गलो का ग्रहण मानसिक प्रवृत्ति पर निर्मर है। इनलिए इस प्रक्रिया को हम शरीर पर माननिक असर कह सकते 🕏 । देखने की शक्ति ज्ञान है। ज्ञान ऋतमा का गुरा है। फिर.भी ऋांख छे विना मनुष्य देख नहीं सकता। आख में रोग होता है, दर्शन-किया नष्ट हो जाती है। रोग की चिकित्मा की और दीखने लग जाता है। यही बात मस्तिष्क और मन की किया के बारे में है। इस प्रकार आहमा पर शरीर का असर होता है।

# इन्द्रिय और मन का ज्ञानक्रम

मित ज्ञान और श्रुत-ज्ञान—दोनों के गाधन है—इन्द्रिय और मन। फिर भी दोनों एक नहीं है। मित द्वारा इन्द्रिय और मन की सहायता मात्र से अर्थ का ज्ञान हो जाता है। श्रुत को शब्द या सकेत की और अपेचा होती हैं। जहाँ हम घट को देखने मात्र से ज्ञान लेते हैं, वह मित है और जहाँ घट शब्द के द्वारा घट को जानते हैं, वह श्रुत है २४। मित ज्ञान मे ज्ञाता और श्रेप पदार्थ के वीच इन्द्रिय और मन का ब्यवधान होता है, इसिलए वह परोच्च हैं किन्छ उस (श्रुत ज्ञान) में इन्द्रिय मन और जेय वस्तु के वीच कोई ब्यवधान नहीं होता, इसिलए उसे लोकिक प्रत्यच्च भी कहा जाता है २५। श्रुत ज्ञान में इन्द्रिय, मन और जेय वस्तु के बीच शब्द का ब्यवधान होता है, इसिलए वह सर्वतः परोच्च ही होता है।

लोकिक प्रत्यच्च ख्रातम-प्रत्यच्च की भाँति समर्थ प्रस्यच्च नहीं होता, इसिलए इसमें क्रिमिक जान होता है। वस्तु के सामान्य दर्शन से लेकर उसकी धारणा तक का क्रम इस प्रकार है •—

 यह कम अपनस्क दशा में अपूर्ण हो सकता है किन्तु इसका विपर्यास नहीं हो सकता ! अवग्रह हो जाता है, ध्यान बदलने पर 'ईहा' नहीं भी होती । किन्तु ईहा से पहले अवग्रह का यानी वस्तु के विशेष-स्वरूप के परामर्श से पहले उसके सामान्य रूप का ग्रह्ण होना अनिवार्य है । यह नियम धारणा तक समान है |

इस कम में ज्यञ्जन अचेतन होता है, दर्शन विशेष-स्वरूप का अनिर्णायक, श्रीर संशय अयथार्थ। निर्णायक ज्ञान की भूमिकाए चार हैं :---

अनग्रह, ईहा, अनाय और धारणा।

वस्तुहत्या निर्णय की भूमि 'अवाय' है। अवग्रह और ईहा निर्णयोन्मुख या खरूपाश के निर्णायक होते हैं। धारणा निर्णय का स्थिर रूप है। इसलिए वह भी निर्णायक होती है। धारणा के तीन प्रकार हैं:— (१) अविच्युति (२) वासना (३) स्मृति।

# <u>अविच्युति</u>

निर्णीत विषय मे ज्ञान की प्रवृत्ति निरन्तर चलती रहे, छपयोग की धारा न हुटे, उस धारणा का नाम 'अविच्युति' है। इस अविच्युति की अपेत्ता ही धारणा लोकिक प्रत्यन्त है। इसके उत्तरवर्ती दो प्रकार प्रत्यन्त नहीं हैं। वासना

निर्णय में वर्तमान ज्ञान की प्रवृत्ति-खपयोग का सातत्य छूटने पर प्रस्तुत ज्ञान का ज्यक्त रूप चला जाता है। उसका अव्यक्तरूप संस्कार रह जाता है और यही पूर्व-ज्ञान की स्मृति का कारण वनता है। इस संस्कार-ज्ञान का नाम है 'वासना'।

### स्मृति

पस्कार उद्बुद्ध होने पर ऋनुभूत ऋर्थ का पुनर्वोध होता है। वह 'स्मृति' है।

नासना व्यक्त ज्ञान नहीं, इसलिए वह प्रमाण की कोटि में नहीं आती। स्मृति परोच्च प्रमाण है। घारणा तक मति लौकिक प्रत्यच्च होती है। स्मृति से खेकर अनुमान तक उसका रूप परोच्च वन जाता है।

चतु श्रीर मन् का ज्ञान-क्रम पद्ध होता है। इसलिए उनका ब्यञ्जन जहीं

होता-- ज्ञेय वस्तु से सन्निकर्ष नहीं होता। जिन इन्द्रियों का व्यक्षन होता है, उन्हें व्यञ्जन का अस्पष्ट वोध होता है। अपने और जेय बस्त के संश्लेष का अञ्यक्त ज्ञान होता है, इसे 'व्यञ्जन-अवग्रह' वहा जाता है। यह अपु जान-क्रम है। इससे जेय अर्थ का बोध नहीं होता। वह इसके उत्तरनर्ती अवग्रह से होता है, इसलिए उसका नाम 'श्रर्थ-श्रवग्रह' है।

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये पाच इन्द्रिय और मन—इन छही के होते हैं।

| स्पर्शन•• •श्रवग्रह                           | ईहा                    | ऋवाय | धारणा |
|-----------------------------------------------|------------------------|------|-------|
| रसन… ,,                                       | 33                     | 33   | 33    |
| झाण • • ",                                    | "                      | ,,   | >>    |
| चेतु • • •,                                   | 23                     | 33   | 33    |
| श्रोत्र ∙ ∙∙,,                                | >>                     | "    | "     |
| मनस् • •••• •;,<br>इन्द्रिय और मन की सापेक्ष- | ,,<br>-निरपेक्ष वृत्ति | 37   | **    |

इन्द्रिय प्रतिनियत ऋर्थआही है "। पाच इन्द्रियो—स्पर्शन, रसन, भाण, चत्तु, श्रोद्र—के पाच विषय हैं—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द<sup>२७</sup>। मन सर्वार्धग्राही है २८। वह इन पाचों अर्थों को जानता है। इसके सिवाय मन का मुख्य विषय श्रुत है ३९। 'पुस्तक' शब्द सुनते ही या पढते ही मन को 'पुस्तक' वस्तु का ज्ञान हो जाता है। मन को शब्द-सस्पृष्ट वस्तु की उपलब्धि होती है। इन्द्रिय को पुस्तक देखने पर 'पुस्तक' वस्तु का ज्ञान होता है और 'पुस्तक' गव्द सुनने पर उस शब्द मात्र का जान हीता है। विन्तु 'पुस्तक' शब्द का यह पुस्तक वाच्यार्थ है-यह जान इन्द्रिय को नहीं होता। इन्द्रियों में मात्र विषय की उपलब्धि—ग्रवप्रहरा की शक्ति होती है, ईहा—गुण दोप विचारणा, परीचा या तर्फ की शक्ति नहीं होती 3°। मन में ईहापोह शक्ति होती है 39। इन्द्रिय मित श्रीर शुत-दोनों में वार्तमानिक बोध करती है, पार्ववर्ती विषय को जानती है। मन मित जान से भी ईहा के अन्वय व्यक्तिरेकी धर्मों का परामर्श बनते समय त्रैकालिक बन जाता है और अत में त्रैवालिक होता ही है 3%

# मन इन्द्रिय है या नही २

नैयायिक मन को इन्द्रिय से पृथक् मानते हैं 35 साख्य मन का इन्द्रिय में अन्तर्भाव करते हैं 35 लोन मन को अन-इन्द्रिय मानते हैं। इसका अर्थ है मन इन्द्रिय की तरह प्रतिनियत अर्थ को जानने वाला नहीं है, इसलिए वह इन्द्रिय नहीं और वह इन्द्रिय के विषयों को उन्हीं के माध्यम से जानता है, इसलिए वह कथित इन्द्रिय नहीं यह भी नहीं। वह शक्ति की अपेता इन्द्रिय नहीं मी है और इन्द्रिय-सापेत्तता की दृष्टि से इन्द्रिय हैं मी।

## मानसिक-अवग्रह

इन्द्रिया जैसे मित जान की निमित्त है, वैसे श्रुत-ज्ञान की मी। मन की मी यही वात है। वह भी दोनों का निमित्त है। किन्तु श्रुत—शब्द द्वारा आह्य वस्तु, केवल मन का ही विषय है, इन्द्रियों का नहीं हैं। शब्द-सस्पर्श के विना प्रत्यन्त वस्तु का ग्रहण इन्द्रिय और मन दोनों के द्वारा होता है। स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दात्मक वस्तु का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होता है, उनकी विशेष अवस्थाओं और बुद्धि जन्य काल्गनिक वृत्ती का तथा पदार्थ के उपयोग का ज्ञान मन के द्वारा होता है। इस प्राथमिक ग्रहण—अवग्रह में सामान्य रूप से वस्तु-पर्यायों का ज्ञान होता है। इसमें आगे पीछे का अनुत्यान, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, विशेष विकल्प आदि नहीं होते। इन्द्रिया इन विशेष पर्यायों को नहीं जान सकती। इसलिए मानसिक अवग्रह में वे सयुक्त नहीं होतीं, जेसे ऐन्द्रियक अवग्रह में मन सयुक्त होता है। अवग्रह के उत्तवर्शी जान क्रम पर तो मन का एकाधिकार है ही।

#### मन की व्यापकता

#### [क] विषय की दृष्टि से :--

इन्द्रियों के विषय केवल प्रत्यत्त पदार्थ वनते हैं। मन का विषय प्रत्यत्त श्रीर परोत्त दोनों प्रकार के पदार्थ वनते हैं। शब्द, परोपदेश या आगम-प्रन्थ के माध्यम से अस्पृष्ट, अरितत, अधात, अदृष्ट, अश्रुत, अनुतुभृत, मूर्त और अभूतें सब पदार्थ जाने जाते हैं। यह श्रुत-ज्ञान है। श्रुत-ज्ञान केवल मानिषक होता है। कहना यह चाहिए कि मन का विषय सब पदार्थ हैं किन्तु यह नहीं कहा जाता, उसका भी एक अर्थ है। सब पदार्थ मन के जेय वनते हैं, किन्तु

प्रत्यत्त रूप से नहीं श्रुत के माध्यम से वनते हैं, इसलिए मन का विषय श्रुत है <sup>3 ६</sup>।

श्रुतमनोविज्ञान इन्द्रिय-निमित्तक भी होता है और मनोनिमित्तक भी। इन्द्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, इसिलए इन्द्रिया उसका निमित्त बनती है। मन के द्वारा सामान्य पर्यालोचन होता है, इसिलए वह भी उसका निमित्त बनता है। श्रुत-मनोविज्ञान विशेष पर्यालोचनात्मक होता है—यह उन दोनों का कार्य है।

#### [ख] काल की दृष्टि से .--

इन्द्रिया सिर्फ वर्तमान अर्थ को जानती हैं। मन त्रैकालिक ज्ञान है। स्वरूप की दृष्टि से मन वर्तमान ही होता है। मन मन्यमान होता है—मनन के समय ही मन होता है <sup>30</sup>। मनन से पहले और पीछे मन नहीं होता। वस्तुज्ञान की दृष्टि से वह त्रैकालिक होता है। ससका मनन वार्तमानिक होता है, समरण अतीतकालिक, सज्ञा समयकालिक, कल्पना मिविष्यकालिक, चिन्ता—अभिनिवोध और शब्द-ज्ञान त्रैकालिक।

#### विकास का तरतमभाव

प्राणीमात्र में चेतना समान होती है, उसका विकास समान नहीं होता। ज्ञानावरण मन्द होता है, चेतना ऋषिक विकसित होती है। वह तीन होता है, चेतना का विकास स्वल्प होता है। अनावरण दशा में चेतना पूर्ण विकसित रहती है। ज्ञानावरण के उदय से चेतना का विकास दक जाता है किन्तु वह पूर्णतया ऋावृत कमी नहीं होती। उसका ऋल्पाश सदा ऋनावृत्त रहता है। यदि वह पूरी ऋावृत्त हो जाए तो फिर जीव और ऋजीव के विमाग का कोई ऋषधार ही नहीं रहता अट। बादल कितने गहरे ही क्यों न हो, सूर्य की प्रभा रहती है। उसका ऋल्पाश दिन और रात के विमाग का निमित्त बनता है अधिना का न्यूनतम विकास एकेन्द्रिय जीवों में होता है ४०। उनमें सिर्फ एक स्पर्शन इन्द्रिय का जान होता है। स्लानर्द्धिनिद्रा—गाढ़तम नींद जैसी दशा उनमें हमेशा रहती है, इससे उनका जान ऋव्यक्त होता है ४०। हीन्द्रिय, शीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चिन्द्रिय-सम्मूर्च्छिम और पञ्चिन्द्रिय गर्मज में क्रमश्रा शान की मान्ना बढ़ती है ४०।

द्वीन्द्रिय · · · · · स्पर्शन और रसन
त्रीन्द्रिय · · · · · स्पर्शन, रसन और व्राण
चतुरिन्द्रिय · · स्पर्शन, रसन, व्राण और चत्तु ।
पञ्चेन्द्रिय सम्मूर्छिम · · · · स्पर्शन, रसन, व्राण, चत्तु, और श्रोत्र ।
पञ्चेन्द्रिय गर्मज · · · स्पर्शन, रसन, व्राण, चत्तु, श्रोत्र, मनश्रुतीन्द्रिय ज्ञान-श्रवधि-मूर्त्त पदार्थ का साज्ञात्
ज्ञान ।

पञ्चेन्द्रिय गर्भज मृनुष्य पूर्व के ऋतिरिक्त परचित्त-जान और केवल जान-चेतना की ऋनावृत्त-दशा।

शानावरण का पूर्ण विलय [ च्चय ] होने पर चेतना निरूपाधिक हो जाती है। उसका आशिक विलय ( च्चयोपशम ) होता है, तब उसमें अनन्त गुण उरतमभाव रहता है। उसके वर्गीकृत चार भेद हैं—मित, श्रुत, अविध, मनः पर्याय। इनमें भी अनन्तगुण तारतम्य होता है। एक व्यक्ति के मित-शान से दूसरे व्यक्ति का मित-शान अनन्तगुण हीन या अधिक हो जाता है भें। यही स्थिति शेष तीनों की है।

निस्पाधिक चेतना की प्रवृत्ति—उपयोग, सब विषयो पर निरन्तर होता रहता है। सोपाधिक चेतना ( आशिक विलय से विकसित चेतना) की प्रवृत्ति —उपयोग निरन्तर नहीं रहता। जिस विषय पर जब ध्यान होता है — चेतना की विशेष प्रवृत्ति होती है, तभी उसका जान होता है। प्रवृत्ति छूटते ही उस विषय का ज्ञान छूट जाता है। निस्पाधिक चेतना की प्रवृत्ति सामग्रीनिरपेद्य होती है, इसलिए वह स्वतः प्रवृत्त होती है, उसकी विशेष प्रवृत्ति करनी नहीं पड़्ती। सोपाधिक चेतना सामग्री-सापेद्य होती है, इसलिए वह सव विषयों को निरन्तर नहीं जानतों, जिस पर विशेष प्रवृत्ति करती है, उसीको जानती है ४४।

सोपाधिक चेतना के दो रूप—(१) मूर्त-पदार्थ-ज्ञान (अविधि) (२) पर-चित्त-ज्ञान [मनः पर्याय] विशद होते हैं और वाह्य मामग्री-निरपेद्य होते हैं। इसलिए ये अञ्चयक्त नहीं होते, क्रमिक नहीं होते और सणय-विपर्यय-दोप-सुक्त होते हैं। ऐन्द्रियिक और मानसज्ञान (मित और शुत्त) वाह्य-सामग्री- सापेच होते हैं, इसिलए वे अन्यक्त, क्रिमक और सशय-विपर्यय दोपयुक्त भी होते हैं ४५। इसका मुख्य कारण ज्ञानावरण का तीव सद्भाव ही है। ज्ञानावरण कर्म आत्मा पर छाया हुआ रहता है। चितना का सीमित विकास—जानने की आशिक योग्यता [चायोपशिमक-माव] होने पर भी जब तक आत्मा का न्यापार नही होता, तब तक ज्ञानावरण उस पर पर्दा डाले रहता है। पुरुषार्थ चलता है, पर्दा दूर हो जाता है। पदार्थों की जानकारी मिलती है। पुरुषार्थ चलता है, पर्दा दूर हो जाता है। पदार्थों की जानकारी मिलती है। पुरुषार्थ निवृत्त होता है, जानावरण फिर छा जाता है। उदाहरण के लिए समिक्कए—गनी पर शैवाल विछा हुआ है। कोई उसे दूर हटाता है, पानी प्रगट हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयक्त वन्द होता है, तब वह फिर पानी पर छा जाता है ४६। जानावरण का भी यही क्रम है।

- (१) आतमा जैतन्यमय है, इसिक्षण उसमे निस्मृति नही होनी चाहिए, फिर निस्मृति क्यो 2
  - (२) जान का स्वभाव है ज्ञेय को जानना, फिर अव्यक्त बीध क्यों ?
- (२) जान का स्वभाव है, पदार्थ का निश्चय करना, फिर सशय, भ्रम स्नादि क्यो १
- (Y) जान असीम है, इसिलए उससे अपरिमित पदार्थों का ग्रहण होना चाहिए, फिर वह सीमित क्यों 2

इनका सामुदयिक समाधान यह है ----

इन विचित्र स्थितियों के कारण कर्म पुद्गल है, ये विचित्रताएं कर्म पुद्गल-प्रभावित चेतना मे होती हैं।

क्रमिक समाधान यो है .---

- (१) आहत चैतन्य श्रस्थिर स्वभाव वाला होता है, पटायों को क्रम पूर्वक जानता है, इसिलए—वह श्रव्यवस्थित श्रीर उद्भ्रान्त होता है। इमिलए एक पदार्थ में चिरकाल तक उमकी प्रवृत्ति नही होती। श्रन्तर्-मृहूचं से श्रिषक एक विपय में प्रवृत्ति नही होती रें। प्रस्तुत विपय में जान की प्रवृत्ति रकती है, दूसरे में प्रारम्भ होती है, तब पूर्व जात श्रर्थ की विस्मृति हो जाती है, वह उस्कार सप यन वाता है।
  - (२) सूर्य का स्त्रमाव है, पदार्थों की प्रकाशमान् करना । किन्तु मेघाच्छत्र

स्यं जन्हें स्पष्टतया प्रकाशित नहीं करता—यहीं स्थिति चैतन्य की हैं। कर्म-पुद्गलों से स्रावृत चैतन्य पदायों को व्यक्त रूप मे नहीं जान पाता। अव्यक्तता का मात्राभेद स्रावरण के तरतम भाव पर निर्मर है।

- (३) चेतना ऋ। वृत होती है ऋौर नान की महायक-मामग्री टोपप्र्ष् होती है, तब सशय, भ्रम ऋादि होते हैं ४८।
  - (Y) ससीम जान का कारण चैतन्य का आवरण है ही।

# इन्द्रिय और मन का विभाग क्रम तथा प्राप्ति क्रम

ज्ञान का ऋावरण हटता है, तब लिब्ध होती हैं ४९—चीर्य का ऋन्तराय दूर होता है, तब उपयोग होता है ५०। ये दो जानेन्द्रिय और ज्ञान मन के विभाग हैं—ऋात्मिक चेतना के विकास-श्रश हैं।

इन्द्रिय के दो विभाग और हैं—निवृंति-स्राकार-रचना और उपकरण विपय-प्रहण-शक्ति। ये दोनो शन की सहायक इन्द्रिय—पौद्गिलिक इन्द्रिय के विभाग हैं—शरीर के स्रश्र हैं। इन चारों के समुदय का नाम इन्द्रिय है। चारों में से एक द्राश भी विकृत हो तो शन नहीं होता। जान का अर्थ शाहक श्रंश उपयोग हैं ''। उपयोग (शन की प्रवृत्ति) उतना ही हो सकता है, जितनी लिब्ध (चेतना की योग्यता) होती हैं। लिब्ध होने पर भी उपकरण नहीं तो विपय का ग्रहण नहीं हो सकता। उपकरण निवृंति के विना काम नहीं कर सकता। इसलिए जान के समय इनका विभाग-प्रम यू बनता हैं '—

(१) निवृंति (२) उपकरण (३) लब्धि (४) उपयोग ।

इनका प्राप्तिकम इससे भिन्न है। उसका रूप इस प्रकार वनता है—
(१) लिब्ध (२) निवृ ति (३) उपकरण (४) उपयोग २१ अमुक प्राणी में इतनी इन्द्रिया बनती हैं, न्यूनाधिक नही बनती, इसका नियामक इनका प्राप्तिकम है। इसमें लिब्ध की मुख्यता है। जिस प्राणी में जितनी इन्द्रियों की लिब्ध होती है, उसके उतनी ही इन्द्रियों के आकार, उपकरण आरेर उपयोग होते हैं २३।

हम जब एक बस्तु का ज्ञान करते हैं तब दूसरी का नहीं करते-हमारे भान में यह विपलव नहीं होता, इसका नियामक विभाग-क्रम है। इस्मे खपयोग की मुख्यता है। खपयोग निद्धं ति आदि निरपेद्य नहीं होता किन्तु इन तीनों के होने पर भी खपयोग के विना जान नहीं हो सकता। उपयोग जानावरण के विलय की योग्यता और वीर्य-विकास—दोनों के सयोग से वनता है। इसिलए एक वस्तु को जानते समय दूसरी वस्तुओं को जानने की शिक होने पर भी खनका जान इसिलए नहीं होता कि वीर्य-शक्ति हमारी जान-शिक को जायमान वस्तु की और ही प्रवृत्त करती है भरे।

इन्द्रिय-प्राप्ति की दृष्टि से प्राणी पाच भागों में विभक्त होते हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चतुर्रिन्द्रय श्रीर पञ्चेन्द्रिय! किन्तु इन्द्रिय शान-उपयोग की दृष्टि से सब प्राणी एकेन्द्रिय ही होते हैं। एक साथ एक ही इन्द्रिय का व्यापार हो सकता है। एक इन्द्रिय का व्यापार मी स्व-विषय के किसी विशेष श्रश पर ही हो सकता है सर्वाशतः नहीं भेष।

#### उपयोग

चपयोग दो प्रकार का होता है "। (१) सविज्ञान और (२) अनुमव। वस्तु की छपल्लिय (जान) को 'सविज्ञान' और सुख दुख के सवेदन को 'अनुमव' कहा जाता है "७।

- (१) कई जीव जान-युक्त होते हैं, वेदना-युक्त नहीं, जैसे-- मुक्त स्नात्माएं।
- (२) कई जीव जान (स्पष्ट ज्ञान) युक्त नहीं होते, वेदना-युक्त होते हैं; जैसे---एकेन्द्रिय जीव।
- (३) त्रस जीव दोनों युक्त होते हैं।
- (४) अजीव में दोनो नही होते।

एकेन्द्रिय से मनस्क पञ्चेन्द्रिय तक के जीव शारीरिक वेदना का ऋतुभव करते हैं। उनमे मन नहीं होता, इसलिए मानसिक वेदना उनके नहीं होती "ं। जान के मित, शृत आदि पाच प्रकार हैं, जो पहले बताये जा चुके हैं। शान जानावरण के विलय से होता है। जान की हिष्ट से जीव विश्व कहलाता है। सजा दस या सोलह हैं "ं। वे कमों के सन्निपात—सम्मिश्रण से बनती हैं। दनमें वई सशाए जानातमक भी हैं, फिर भी वे प्रवृत्ति-सवृत्तित हैं, इसलिए शुद्ध शान रूप नहीं हैं।

| सङ्गाएँ ६० |
|------------|
|------------|

| <u>***</u> |               |
|------------|---------------|
| १श्राहार   | ६मान          |
| २-भय       | ७माया         |
| ३—मैथुन    | <b>⊏</b> -लोभ |
| ४—परिग्रह  | ६—ऋोघ         |
| ५—ऋोध      | १०—लोक        |

संशा की दृष्टि से जीव 'वेद' कहलाता है 'ी। इनके अविरिक्त तीन संशाए और हैं:—[न॰ सू०]

- (१) हेत्रवादोपदेशिकी
- (२) दीर्घकालिकी
- (३) सम्यग्-इष्टि • •

ये तीनो जानात्मक हैं। वंजा का स्वरूप समंक्रते से पहले कर्म का कार्य समक्रमा उपयोगी होगा। संज्ञाएं आत्मा और मन की प्रवृत्तिया हैं। वे कर्म द्वारा प्रमावित होती हैं। कर्म आठ हैं। उन सब में 'मोह' प्रधान है। उसके दो कार्य हैं:—तत्त्व-दृष्टि या श्रद्धा को विकृत करना और चरित्र को विकृत करना। दृष्टि को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'दृष्टि मोह' और चरित्र को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'दृष्टि मोह' और चरित्र को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'दृष्टि मोह' और चरित्र को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'द्वारित्र मोह' कहलाते हैं। चारित्र मोह के द्वारा प्राणी में विविध मनोवृत्तियां वनती हैं—(आज का मनोवित्रान जिन्हें स्वामाविक मनोवृत्तियां कहता है) जैसे—भय, वृष्ण, हसी, सुख, कामना, संग्रह, क्रायुल्पन, भोगासिक यौन सम्बन्ध आवि-आवि।

तीन एषणाए :—(१) मैं जीवित रहूँ, (२) धन बढे, (३) परिवार बढें; तीन प्रधान मनोवृत्तिया :—(१) सुख की इच्छा (२) किसी वस्तु को पसन्द करना या उससे घृणा करना।(३) विजयाकाँ जा अथवा नया काम करने की भावना ६२—चे सभी चारित्र मोह द्वारा उट्ट होते हैं। चारित्रमोह परिस्थितियों द्वारा उच्चेजित हो अथवा परिस्थितियों से उच्चेजित हुए विना ही प्राणियों में भावना या अन्तः चीम पैदा करता है—चैसे क्रीध, मान, माया, लीम आदि। मोह के सिवाय श्रेप कर्म आल्य-शिचयों को आवृत करते हैं विक्रत नहीं।

- (१) राजासम् के पुणल जार-सिवबस्य या मानार चेतना की पारण करते है।
- (२) तर्रनारत के पुरुष्ण दर्शन—निर्मित्रस्य या निराकार घेतना की राष्ट्र करने हैं।
- (३) फन्तराय के पुरुवन सामध्ये में निम्न डालते हैं।
- ( ४ ) गेडन्य के पुर्गल शास्त्रिक त्यानन्द को दवाते हैं, पीर्गलिक सुख सीय एक के बारण जाते हैं।
- (४) नाम के पुरान व्यमृतिकता को दवाने हैं, मृतिबता—श्रव्छे, बुरे, क्यी रादि के मारम् बनने हैं।
- ( २ ) यापुर के पुर्का जाज्यनिक स्थिति को दवाने हैं, जीवन स्थीर स्था के सारव दक्ते हैं।
  - वि अगार गहा

मैथन की उत्तेजना के तीन कारण ये हैं-

- (१) मास श्रीर रक्त का उपचय!
- (२) मैधन-सम्बन्धी चर्चा के अवण श्रादि से उत्पन्न मित।
- (३) मैथून-सम्बन्धी चिन्तन ।

## (४) परिग्रह सज्ञा

परिवह की वृत्ति मोह-कर्म के चदय से बनती है। परिग्रह की उत्तेजना के तीन कारण ये हैं :--

- (१) श्रविमक्ता।
- (२) परिग्रह-सम्बन्धी चर्चा के श्रवण त्रादि से उत्पन्न मित !
- (३) परिग्रह-सम्बन्धी चिन्तन ।

इसी प्रकार कोध, मान, माया और लोभ-ये सभी वृत्तियां मोह से वनती हैं। वीतराग-श्रात्मा में —ये वित्तया नहीं होती। ये श्रात्मा के सहज गुण नहीं किन्त मोह के योग से होने वाले विकार हैं।

#### (ध) ओघ संज्ञा

श्रनुकरण की प्रवृत्ति श्रथवा श्रब्यक्त चेतना या सामान्य-सपयोग, जैसे-- लताए वृत्त पर चढ़ती हैं, यह वृत्तारोहण का ज्ञान 'स्रोध-सज्ञा'है। लोक-सज्ञा---लोकिक कल्पनाए अथवा व्यक्त चेतना या विशेष उपयोग 43।

त्राहार भय परिगाह, में हुण सुख दुःख मोह वितिगिच्छा। कोह माण माय लोहे, सोगे लोगे य धम्मो है॥-( आचाराङ्ग निर्मुक्ति ३९ गाथा शशशश )

( ११ ) लोम-संश

(१) श्राहार-संज्ञा (६) मोह-सज्ञा (७) विचिकित्सा-सज्ञा (१२) शोक-सज्ञा

(२) भय-सञा

(३)परिग्रह-सङ्गा (८)क्रोघ-सङ्गा (१३)लोक-संशा

(६) मान-सङा (१४) धर्म-सङा (४) मैथुन-सज्ञा

(५) सुख-दु:ख-सजा (१०) माया-सज्ञा

ये सजाए एकेन्द्रिय जीवो से लेकर समनस्क पचेन्द्रिय तक के सभी जीवों में होती है।

सवेदन दो प्रकार का होता है-इन्द्रिय-सवेदन स्त्रीर स्त्रावेग। इन्द्रिय

सवेदन दो प्रकार का होता है।

- (१) सात-सवेदन • सुखानुभूति
- (२) त्रसात-सवेदन · दु खानुभूति <sup>६४</sup>
- त्रावेग दो प्रकार का होता है:--
- (१) कपाय (२) नो कषाय <sup>६५</sup>।

#### कषाय

त्रात्मा को रगने वाली वृत्तिया—क्रोध, मान, माया, लोम । ये तीव त्रावेग हैं। इनकी उत्पत्ति सहेतुक त्रौर निहेंतुक दोनो प्रकार की होती हैं। जिस व्यक्ति ने प्रिय वस्तु का वियोग किया, करता है, करने वाला है, उसे देख क्रोध उपर त्राता है—यह सहेतुक क्रोध है <sup>६ ६</sup>। किसी बाहरी निमित्त के विना केवल क्रोध-वेदनीय - पुद्गलों के प्रमाव से क्रोध उत्पन्न होता है, वह निहेंतुक है <sup>६ ७</sup>।

#### नो कषाय

कपाय को उत्तेजित करने वाली वृतिया—हास्य, रित, अरित, मय, शोक, जुगुप्सा, घृषा, स्त्री-वेद (स्त्री-सम्बन्धी अभिलाषा), पुरुष-वेद, नपुसक वेद। कई आवेग 'सज्ञा' में वर्गीकृत हैं और कई उनसे भिन्न हैं। ये सामान्य आवेग हैं—इनमें से हास्य आदि की उत्पत्ति सकारण और अकारण दोनों प्रकार की होती हैं। एक समय में एक ज्ञान और एक सवेदन होता है। समय की सूद्भता से भिन्न-भिन्न सवेदनों के क्रम का पता नहीं चलता किन्तु दो सवेदन दो मिन्न काल में होते हैं।

## उपयोग के दो प्रकार

चेतना दो प्रकार की होती है—साकार श्रीर श्रमाकार ६८। वस्तुमात्र को जानने वाली चेतना श्रमाकार श्रीर उसकी विविध परिणितयों को जानने वाली चेतना सकार होती है। चेतना के—ये दो रूप उसके स्वमाव की दिष्टि से नहीं किन्तु विषय-प्रहण की दिष्टि से बनते हैं। हम पहले श्रमेद, स्यूल रूप या श्रवयवी को जानते हैं, फिर मेदों को, सहम रूपों या श्रवयवी को जानते हैं। श्रमेदगाही चेतना में श्राकार, विकल्प या विशेष नहीं होते, इसलिए वह श्रमाकार या दर्शन कहलाती है। मेदग्राही चेतना में श्राकार, विकल्प या

विशेष होते हैं, इसलिए उसका नाम साकार या नान होता है। अव्यक्त और व्यक्त चेतना

अनावृत चेतना व्यक्त ही होती हैं। आवृत चेतना दोनो प्रकार की होती है—मन रहित इन्द्रिय जान अव्यक्त होता है और मानस जान व्यक्त। सुस—
मूच्छित आदि दशाओं में मन का जान भी अव्यक्त होता है, चचल-दशा में वह अर्ध-व्यक्त भी होता है।

अन्यक्त चेतना को अध्यवसाय, परिणाम आदि कहा जाता है। अर्घ-न्यक चेतना का नाम है—हेतुवादोपदेशिकी संजा है। यह दो इन्द्रियो वाले जीवो से लेकर अगर्भज पञ्चेन्द्रिय जीवो में होती है। इसके द्वारा जनमें इच्ट-अनिष्ट की प्रवृत्ति-निवृत्ति होती है। न्यक्त मन के बिना भी इन प्राणियों में सम्मुख आना, वाषिस लीटना, तिकुडना, फैलना, बोलना, करना और दौड़ना आदि-आदि प्रवृत्तिया होती हैं ००।

गर्भज पञ्चेन्द्रिय जीवो मे दीर्घकालिकी सजाया मन होता है। वे त्रैकालिक ग्रौर त्र्रालोचनात्मक विचार कर सकते हैं। सस्य की श्रद्धा या सत्य का त्राग्रह रखने वालो मे सम्यग्-इप्टि सज्ञा होती है। मानसिक ज्ञान का यथार्थ श्रौर पूर्ण विकास इन्हों को होता है।

#### मानसिकं विकास

मानिखक विकास चार प्रकार से होता है :--

- (१) प्रतिमा, सहज बुद्धि या श्रीत्पत्तिकी बुद्धि से।
- (२) त्रात्म-सयम का अनुशासन—गुरु शुक्रूषा से उत्पन्न बुद्धि—'वैनियकी बुद्धि' से।
- (३) कार्य करते-करते मन का कौशल बढता है---इसे 'कार्मिकी बुद्धि' कहा जाता है: इस बुद्धि से।
- (४) श्रायु वढने के साथ ही मन की योग्यता वढती है। युवावस्था बीत जाने के वाद भी मानसिक जन्नित होती रहती है---इसका नाम है 'पारिणा- मिकी बुद्धि', इस बुद्धि से।

मानिसक विकास सव समनस्क प्राणियों में समान नहीं होता। उसमें अनन्तराुख तरतमभाव होता है। दो समनस्क व्यक्तियों का ज्ञान परस्पर श्रनन्तर्गणहीन श्रीर श्रनन्तरागुण श्रिधिक हो सकता है। इसका कारण उनकी श्रान्तरिक योग्यता, ज्ञानावरण के विलय का तारतम्य है।

## बुद्धि का तरतमभाव

जिसमें शिचात्मक श्रीर क्रियात्मक श्रर्थ को ग्रहण करने की चमता होती है, वह 'समनस्क' होता है ७९। बुद्धि समनस्कों में ही होती है। उसके सात प्रधान श्रद्ध हैं:—

- १---ग्रहण-शक्ति
- २--विमर्श "
- ३—निर्णय "
- ४---धारवा(७२५)
- ५<del>-स्मृति</del> "
- ६--विश्लेषगा "
- ७-कल्पना ७३११

मन का शारीरिक ज्ञान-तन्तु के केन्द्रों के साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । शान-तन्तु प्रीढ नही बनते, तब तक बौद्धिक विकास पूरा नहीं होता । जैसे—शक्ति-प्रयोग के लिए शारीरिक विकास अपेत्तित होता है, वैसे ही बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान-तन्तुओं की प्रीढ़ता । वह सोलह वर्ष तक पूरा हो जाता है । वाद में साधारयातया बौद्धिक विकास नहीं होता, कैयल जानकारी बढती है ।

बुद्धि-शक्ति सबकी समान नहीं होती । उसमें विचित्र न्यूनाधिक्य होता है। विचित्रता का कारण अपना-अपना आवरण-विलय होता है। सब विचित्रताएँ वतायी नहीं जा सकतीं। उनके वर्गीकृत रूप वारह हैं, जो प्रत्येक बुद्धि-शक्ति के साथ सम्बन्ध रखते हैं.—

| (१) बहु     | ग्रहण | (५) द्विप      | ग्रहण |
|-------------|-------|----------------|-------|
| (२) अल्प    | "     | (६) चिर        | ,,    |
| (३) बहुविध  | "     | (७) निश्चित    | 27    |
| (४) ऋल्पविध | 39    | (⊏) श्रनिश्रित | n     |

- (६) सदिग्ध " (११) घ्रुन
- (१०) त्रसंदिग्ध " (१२) त्राघ्रुव "

इसी प्रकार विमर्श, निर्णय श्रादि के भी ये रूप वनते हैं। श्रवस्था के साथ बुद्धि का सम्बन्ध नहीं है। बृद्ध, युवा श्रीर वालक—ये मेद श्रवस्थाकृत हैं, बुद्धिकृत नहीं। जैसा कि श्राचार्य जिनसेन ने लिखा है—

"वर्षीयासो यवीयास, इति भेदो वयस्कृतः।" न वोधवृद्धिर्वार्धक्ये, न यून्यपचयोधिय <sup>७४</sup>।

त्त्वना—फ्रेंच मनोवैज्ञानिक आल्फ्रेड वीने की बुद्धि माप की प्रणाली के अनुसार सात वर्ष का वचा जो वीस से एक तक गिनने में असमर्थ है, छह वर्ष की उम्र के वचों के निमित्त बनाये गए प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है तो उसकी वौद्धिक उम्र छह वर्षों की मानी जाएगी। इसके प्रतिकृत्त सात वर्ष की उम्र वाला वचा ६ वर्ष के वचों के लिए बनाये गए प्रश्नों का उत्तर दे सके तो उसकी बौद्धिक उम्र अवश्य ही नौ वर्ष की आकी जाएगी।

#### मानसिक योग्यता के तत्त्व

मानसिक योग्यता या क्रियात्मक मन के चार तत्त्व हैं:-

- (१) बुद्ध (२) जत्साह-इच्छा-शक्ति या सक्ल्प (३) उद्योग (४) भावना ।
- (१) बुद्धि ५ .- इन्द्रिय और ऋर्थ के सहारे होने वाला मानसिक जान।
- (२) जत्साह · लिब्धः वीर्यान्तराय कार्यक्तमता की योग्यता में बाधा डालने वाले कर्म पुद्गल, के विलय से उत्पन्न सामर्थ्य किया समता।
- (३) खोग:--करण-वीर्यान्तराय से छत्पन्न क्रियाशीलता।
- (४) भावनाः—पर-प्रभावित दशा।

बुद्धि का कार्य है विचार करना, सोचना, समझना, क्ल्पना करना, स्मृति, पहिचान, नये विचारों का चन्पादन, अनुमान करना त्रादि-आदि।

उत्ताह का कार्य है—आवेश, स्कूर्ति या साम्ध्यं उत्पन्न करना । ज्योग का कार्य है—सामध्यं का कार्यरुप में परिणमन । आवता का कार्य है :—सन्मयता स्त्यन्न करना।

## चैतना की विभिन्न प्रवृत्तियाँ

चेतना का मूल स्रोत आत्मा है। उसकी सर्व मान्य दो प्रकृतिया है—
इन्द्रिय श्रीर मन। इन्द्रिय जान वार्तमानिक श्रीर खनालोचनात्मक होता है।
इसिलए उसकी प्रकृतिया बहुमुखी नहीं होतीं। मनस् का जान श्रैकालिक श्रीर
आलोचनात्मक होता है। इसिलए उसकी खनेक अवस्थाए बनती हैं:—

सकल्पः --वाह्य पदार्थों में ममकार।

विकल्प :--हर्ष-विपाद का परिणाम--में सुखी हूँ, मैं दुःखी स्त्रादि।

निदान :--भौतिक सख के लिए उत्कट अभिलापा या प्रार्थना ।

स्मृति :--- दृष्ट श्रुत और अनुभृति आदि विषयों की याद।

जाति-समृति :--- पूर्व जन्म की याद।

प्रत्यभिज्ञाः ---पहिन्दान ।

कल्पना :--वर्क, ऋनुमान, भावना, कथाय, स्वप्न !

श्रद्धान:-सम्यक् या मिथ्या मानसिक रुचि ।

लेश्या:--शुभ या ऋशुभ मानसिक परिणाम।

ध्यान<sup>क ६</sup> :---- मानसिक एकाग्रता आदि-आदि ।

इनमें स्मृति, जाति-स्मृति, प्रत्यभिक्षा, तर्क, अनुमान—ये विशुद्ध श्राम की दशाए हैं। शेप दशाएं कर्म के उदय या विलय से उत्पन्न होती हैं। सकल्प, विकल्प, निदान, कषाय और स्वप्न—ये मोह-प्रमावित चेतना के चिन्तन हैं। भावना, श्रद्धान, लेश्या और ध्यान—ये मोह-प्रमावित चेतना में उत्पन्न होते हैं तब श्रसत् और मोह-शूच्य चेतना में उत्पन्न होते हैं तब सत् वन जाते हैं।

#### स्वप्न-विज्ञान

फायड के अनुसार स्वप्न मन में की हुई इच्छाओं के परिणाम हैं। जैन-हिए के अनुसार स्वप्न मोह-कर्म और पूर्व-संस्कार के उद्वोध के परिणाम हैं। वे ययार्थ और अयथार्थ दोनो प्रकार के होते हैं \* । समाधि और असमाधि— इन दोनों के निमित्त बनते हैं \* । किन्तु वे मोह प्रमावित चैतन्य-दशा में ही उत्पन्न होते हैं अन्यथा नहीं \* ।

.स्वप्न-जान का तिपस पहले हुए, श्रुत, ऋतुसूत बस्तु ही होती हैं।

स्वप्न अर्थ-निद्रित दशा में आता है < । यह नींद का परिणाम नहीं किन्तु इसे नीद के साहचर्य की आवश्यकता होती है। जागत दशा में जैसे वस्तु—अनुसारी ज्ञान और कल्पना दोनों होते हैं, वैसे ही स्वप्न-दशा में भी अवीत की स्मृति, भविष्य की सत्-कल्पना और असत्-कल्पना ये सव होते हैं। स्वप्न-विज्ञान मानसिक ही होता है।

भावना



भावना की दो जातिया हैं—(१) अप्रीति (२) प्रीति ।
अप्रीति के दो भेद हैं—कोध, मान ।
प्रीति के दो भेद हैं—माथा, लोभ ।

श्रप्रीति जाति की सामान्य दृष्टि से क्षोध और मान द्वेष है। प्रीति जाति की सामान्य दृष्टि से माया और लोम राग है।

ज्यवहार की हिन्द से क्रोध और मान द्वेष है। दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए माया का प्रयोग होता है, वह भी द्वेप है। लोभ मूच्छांस्मक है, इसलिए वह राग है

ऋषुत्व की दृष्टि से कोध ऋषीतिरूप है, इसलिए द्वेप है। मान, माया और लोभ कदाचित् राग और कदाचित् द्वेप होते हैं। मान अहकारोप-योगात्मक होता है, अपने बहुमान की भावना होती है, तब वह प्रीति की कोटि में जाकर राग वन जाता है और पर गुण-द्वेपोपयोगात्मक होता है, तब ऋषीति की कोटि में जा वही द्वेप वन जाता है। द्वरे को हानि पहुंचाने के लिए माया और लोभ प्रयुक्त होते हैं, तब वे अप्रीति रूप वन द्वेप की कोटि में चले जाते हैं। अपने धन, शरीर आदि की सुरक्षा या पोपप के लिए प्रयुक्त होते हैं, तब वे सुरक्षा या पोपप के लिए प्रयुक्त होते हैं, तब वे सुरक्षा या पोपप के लिए प्रयुक्त होते हैं, तब वे सुरक्षा या पोपप के लिए

शाब्दिक दृष्टि से दो ही बृत्तिया हैं (१) लोभ या राग, (२) कीष या हेंप।

मान और माथा जब स्विहत-छपयोगात्मक होते हैं, तब मूर्च्छ्रांत्मक होने से लोभ और लोभ होने से राग वन जाते हैं। वे परोपदात-छपयोगात्मक होते हैं, तब पुणात्मक होने से क्षोघ और क्षोध होने से द्वेष वन जाते हैं<sup>2</sup>।

यह वैभाविक या मोह-प्रभावित भावना का रूप है। मोहरू या स्वामाविक भावना के सोलह प्रकार हैं—

| (१) ग्रनित्य-चिन्तन  | (E) निर्जरा-चिन्तन                   |
|----------------------|--------------------------------------|
| (२) ऋशरख-चिन्तन      | (१०) धर्म-चिन्तन                     |
| (३) भव-चिन्तन        | (११) लोक-व्यवस्था चिन्तन             |
| (४) एकत्व-चिन्तन     | (१२) बोधि दुर्लभता-चिन्तन            |
| (५) ग्रन्यत्व-चिन्तन | (१३) मैत्री-चिन्तन                   |
| (६) ग्रशीच चिन्तन    | (१४) प्रमोद-चिन्तन                   |
| (७) ग्रास्रव-चिन्तन  | (१५) कारुएय-चिन्तन                   |
| (८) सवर-चिन्तन       | (१६) माध्यस्थ्य-चिन्तन <sup>८३</sup> |

#### श्रद्धान

श्रद्धा को विद्युत करने वाले कमें पुद्गल चेतना को प्रभावित करते हैं, वित्र तालिक धारणाए मिथ्या वन जाती हैं। स्रवत्य का स्नाग्रह या स्माग्रह के विना भी श्रमत्य की धारणाए जो वनती हैं दें, वे सहज ही नहीं होती। पेगल वातावरण से ही वे नहीं वनती। जनका मृल काग्या श्रद्धा मोहर पुद्गलों हैं। जिनकी चेतना इन पुद्गलों से प्रभावित नहीं होती, जनमें स्मान्य का स्नाग्रह नहीं होता। यह स्थिति नैमर्शिक स्नीर शिक्षान्तम्य दोनों प्रभार की होती हैं।

## लेखा

स्माने सार्थ विचारों के अनुरूप और विचार चारित्र को विवृत बनाने राले पुराकों के प्रसाय आर अपभाव के जनुरूप वसते हैं। वसंपुद्तल हमारे र भी और विचारों की मीवर के प्रमावित वसते हैं, तब बाहरी पुरुशल दनके र भी भीर किने हैं। ये जिरिय स्व बाले होते हैं। कुछ, तील ख़ीर वापील—र्स तीन रगों वाले पुद्गल विचारों की अशुद्धि के निमित्त वनते हैं। तेजस्, पद्म और श्वेत—थे सीन पुद्गल विचारों की शुद्धि में सहयोग देते हैं। पहले वर्ग के रंग विचारों की अशुद्धि के कारण वनते हैं, यह प्रधान वात नहीं है किन्तु चारित्र मोह-प्रभावित विचारों के सहयोगी जो वनते हैं, वे कृष्ण, नील और कापोत रंग के पुद्गल ही होते हैं—प्रधान वात यह है। यही बात दूसरे वर्ग के रगों के लिए है।

#### ध्यान

ŀ

4

मन या वृत्तियों के केन्द्रीकरण की भी हो स्थितियाँ होती हैं :-

- (१) विभावोन्मुख (२) स्वभावोन्मुख
- (क) प्रिय वस्त का वियोग होने पर फिर उसके संयोग के लिए
- (ख) अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर ससके वियोग के लिए—जो एकायता होती है, वह व्यक्ति को आर्त्त—इ:खी बनाती है।
  - (ग) विषय-वासना की सामग्री के संरक्षण के लिए-
  - (घ) हिंसा के लिए---
  - (इ) असल के लिए---
  - (च) चौर्य के लिए--
- —होने वाली एकाग्रता व्यक्ति को क्रूर बनाती है—इसलिए मन का यह केन्द्रीकरण विभावोन्सल है।
  - (क) सखासत्य विवेक के लिए:--
  - (ख) दोप-मुक्ति के लिए:---
  - (ग) कर्म-मुक्ति के लिए:---
- —होने वाली एकाग्रता व्यक्ति को आत्म निष्ठ वनाती है—इसलिए वह स्वभावोन्मुख है।



# ती सरां खरड



# जैन न्याय

न्याय और न्याय शास्त्र
न्याय-शास्त्र की उपयोगिता
अर्थ-सिद्धि के तीन रूप
जैन न्याय का उद्ग्गम और विकास
जैन न्याय की मौलिकता
हेंचु
आहरण
आहरण
आहरण के दोष
वाद के दोष
विवाद
प्रमाण-व्यवस्था का आगमिक आधार
अनेकान्त-व्यवस्था

## न्याय और न्याय शास्त्र

मीमांता की व्यवस्थित पद्धित व्यथवा प्रमाण की मीनासा का नाम न्याय-तर्क विद्या है।

न्याय का शाब्दिक न्यं १ है—प्राप्ति' श्रीर पारिभाषिक अर्थ है—"थुक्ति के द्वारा परायं—प्रमेय—वस्तु की परीक्षा करना था" एक वस्तु केवारे मे अनेक विरोधी विचार नामने आते हैं, तब उनके बलावल का निर्णय करने के लिए शो विचार किया जाता है, उसका नाम परीक्षा है 3।

'क' के बारे में इन्द्र का विचार सही है और चन्द्र का विचार गलत है, यह निर्णय देने वाले के पास एक पुष्ट जाधार होना चाहिए। अन्यथा उसके निर्णय का कोई मूल्य नहीं हो तकता। 'इन्द्र' के विचार को सही मानने का आधार यह हो सकता है कि उसकी युक्ति (प्रमाण) में साध्य साधन की स्थिति अनुकूल हो, दोनो (साध्य-साधन) में विरोध न हो। 'इन्द्र' की युक्ति के अनुसार 'क' एक अन्तर (साध्य) है क्योंकि उसके दो दुकडे नहीं हो सकते।

'चन्द्र' के मतानुसार 'ए' भी अत्तर है। क्योंकि वह वर्श-माला का एक अग है, इसलिए 'चन्द्र' का मत गलत है। कारण, इसमें साध्य-साधन की संगति नहीं है। 'ए' वर्ण-माला का अंग है फिर भी अत्तर नहीं है। वह 'अ+इ' के स्योग से बनता है, इसलिए स्योगल वर्ष है।

न्याय-पद्धति की शिक्षा देने वाला शास्त्र 'न्याय-शास्त्र' कहलाता है। इसके मुख्य ग्रंग चार हैं\*—

१—तत्त्र की मीमासा करने वाला—प्रमाता ( श्रात्मा )

२-भीमांसा का मानदएड-प्रमाण ( यथार्थ जान )

३--जिसकी मीमासा की जाए-प्रमेय (पदार्थ)

४--मीमासा का फल--प्रमिति ( हेय-स्वादेय-मध्यस्थ-बुद्धि )

## न्याय शास्त्र की उपयोगिता

प्राणी मात्र में अनन्त चैतन्य होता है। यह सत्तागत समानता है। विकास की अपेदा स्तमें तारतम्य मी अनन्त होता है। सब से अधिक विकासशील प्राग्गी मनुष्य है। वह उपयुक्त सामग्री मिलने पर चैतन्य विकास की चरम सीमा केवल-जान तक पहुँच सकता है। इनसे पहली दशाओं में भी उसे बुद्धि-परिष्कार के अनेक अवसर मिलते हैं।

मनुष्य जाति में स्पष्ट अर्थ वोधक भाषा और लिपि सकेत—ये दो ऐसी विशेषताए हैं, जिनके द्वारा उसके विचारों का स्थिरीकरण और विनिमय होता है।

स्थिरीकरण का परिणाम है साहित्य वाड्मय क्यौर विनिमय का परिणाम है क्यालोचना।

ज्यों ज्यों मनुष्य की ज्ञान, विज्ञान की परम्परा आगो बढती है, त्यों-त्यों साहित्य अनेक दिशागामी बनता चला जाता है।

जैन वाड्मय में साहित्य की शाखाए चार हैं-

- (१) चरणकरणानुयोग---आचार-भीमासा---उपयोगितानाद या कर्तव्य-वाद (कर्तव्य-अकर्तव्य-विवेक) यह आध्यात्मिक पद्धति है।
- - (३) गणितानुयोग गणितशिचा।
  - ( Y ) द्रव्यानुयोग अस्तित्ववाद या वास्तविकतावाद ।

तर्क-मीमामा श्रीर वस्तु-स्वरूप-शास्त्र श्रादि का समावेश इसमें होता है। यह दार्शनिक पद्धति है। यह दस प्रकार का है—

(१) द्रव्यानुयोग--द्रव्य का विचार।

रोमे — इन्य गुण-पर्याप्रवान् होता है। जीव मे जान, गुण स्त्रीर सुख दु.स त्रादि पर्याय मिलने हें, इमलिए वह इस्य है।

(२) मानृतानुयोग-सत् का निचार।

ैंसे—प्रस्य उसार, त्यय श्रीर श्रीरय युक्त होने के बारण मत् होता है। भीप स्वरूप की इच्छि से श्री होते हुए भी पर्याय की इच्छि से उत्पाद-ज्यय-भूमें गाम है, इसिंहण यह मत् है।

- (३) एकार्थिकानुयोग—एक ऋर्य वाले शब्दो का विचार।
- जैसे--जीव, प्राणी, भृत, सन्व म्रादि-म्रादि जीव के पर्यायवाची नाम है।
- (४) करणानुयोग-साधन का विचार (साधकतम पटार्थ-मीमासा)
- जेसे -- जीव काल, स्वमाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ पाकर कार्य में प्रमुत्त होता है।
- (५) अर्पितानर्पितानुयोग—मुख्य और गौण का विचार (मेदाभेद-विवज्ञा)

जैसे—जीव अमेद-हिए से जीव मात्र है और मेद-हिप्ट की अपेचा वह दो प्रकार का है—वद्ध आरे मुक्त । वद्ध के दो मेद हैं—(१) स्थावर (२) तर, आदि-आदि।

- (६) मावितामावितानुयोग—ग्रन्य से प्रमावित ग्रीर ग्रप्रमावित विचार। जैसे—जीव की ग्रजीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य प्रमावित ग्रशुद्ध दशाए, पुद्गल सुक्त स्थितिया ग्रुद्ध दशाए।
  - (७) वाह्यावाह्यान्योग-सादृश्य और वैसादृश्य का विचार।
- जैसे—सचेतन जीव अर्चेतन स्राकाश से बाह्य (विसदश) हे और श्राकाश की भाति जीव स्त्रमूर्त है, इसलिए वह श्राकाश से स्त्रबाह्य (सदश) है।
- (८) शाश्वताशाश्वतानुयोग—नित्यानिस विचार। जैसे इच्य की दृष्टि से जीव अनादि-निधन है, पर्याय की दृष्टि से वह नए-नए पर्यायों में जाता है।
  - (ε) तथाज्ञानत्रमुयोग—सम्यग् είण्ट जीव का विचार।
  - (१०) अतथानानअनुयोग--- प्रसम्यग् दृष्टि जीव का विचार "।

एक विषय पर अनेक विचारको की अनेक मान्यताए अनेक निगमन— निष्कर्ष होते हैं। जैसे—आत्मा के वारे मे—

ऋकियावादी-नास्तिक ∙श्चात्मा नहीं हैं। कियावादी-श्चास्तिक दर्शनों ने :--

- (१) जैन--- त्रात्मा चेतनावान्, देह-परिमाण, परिणामी---नित्यानित्य, शुम अशुभ कर्म-कर्ता, फल-भोक्ता श्रीर अनन्त हैं।
- (२) वौद्ध च्रिक चेतनाप्रवाह के अतिरिक्त आत्मा और कुछ नहीं है।
- (३) नैयायिक वैशेषिक--- आत्मा क्टस्य नित्य, अपरिखामी, अनेक और व्यापक हैं।
  - ( y ) साख्य-श्रात्मा श्रकर्ता, निष्क्रिय, भोक्ता, वह श्रीर व्यापक है।

यहाँ वास्तविक निष्कर्ष की परीचा के लिए बुद्धि में परिष्कार चाहिए। इस वौद्धिक परिष्कार का साधन न्याय-शास्त्र है। यह बुद्धि को अर्थिसिद्धि के योग्य वनाना, यही न्याय-शास्त्र की स्पर्योगिता है।

## अर्थसिद्धि के तीन रूप

चहेरय से कार्य का आरम्म होता है और सिद्धि से अन्त । चहेरय और सिद्धि एक ही किया के दो पहलू हैं। छहेरय की सिद्धि के लिए किया चलती है और उसकी सिद्धि होने पर किया रक जाती है। अत्येक सिद्धि (निवृत्ति-किया) के साथ निर्माण, प्राप्ति या निर्ण्य—इन तीनों में से एक अर्थ अवश्य जुड़ा रहता है, इसलिए अर्थिसिद्धि के तीन रूप बनते हैं —

- (१) असत् का पादुर्मान (निर्माण) मिट्टी से घडे का निर्माण। मिट्टी के देर में पहले जो घड़ा नही था, वह वाद में वना, यह असत् का प्रादुर्मान है। अर्थ की सिद्धि है एक 'घडा' नामक वस्तु की उत्पत्ति।
- (२) अभिलिपत वस्तु की प्राप्ति। प्यास लग रही है। पानी पीने की इच्छा है। पानी मिल जाना, यह सत् वस्तु की प्राप्ति है।
- (३) भावनित-श्रर्थ-नस्तु के स्वरूप का निर्णय। यह सत् पदार्थ की निश्चित जानकारी या बौदिक प्राप्ति है।
  - इनमें (१) असत् की उत्पत्ति और (२) सत् की प्राप्ति से न्याय-शास्त्र

का साचात् सम्बन्ध नही है। न्याय-शास्त्र का चित्र सत् के स्वरूप की निश्चिति है । परम्परकारण के रूप में इष्टवस्तु की प्राप्ति मी प्रमाण का फल माना जा सकता है ।

# जैन न्याय का उद्गम और विकास

जैन तत्त्वाद प्राग्-ऐतिहासिक है। इसका सम्बन्ध युग के स्नादि-पुरुष मगवान् सृषमनाथ से जुड़ता है। मारतीय साहित्य में मगवान् सृषमनाथ के स्नास्तित्व सामाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । जैन-साहित्य में जो तत्त्वाद हमें स्नाज मिलता है, वह स्नित्तम तीर्थंकर मगवान् महावीर की उपदेश-राधास्त्रों से सम्बद्ध है। फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैन सूत्र भगवान् सृषमनाथ स्त्रीर मगवान् महावीर के तत्त्ववाद की एकता का समर्थन करते हैं । भगवान् महावीर ने उन्हीं तत्त्वों का उपदेश किया, जो मगवान् सृषमनाथ ने वतलाए थे। जैन दर्शन का नामकरण भी इसी का पोषक है। इसका किसी व्यक्ति के नाम से सम्बन्ध नहीं। स्नविच्छित्र परम्परा के रूप में यह चलता स्ना रहा है।

निर्मन्थ-प्रवचन, आर्हत् दर्शन, जैन दर्शन—इस प्रकार नाम-कम बवलने पर भी सभी नाम गुणात्मक रहे, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं छुडे। निर्मन्य, अर्हत् और जिन—ये नाम सभी तीर्यंकरों के हैं, किसी एक तीर्यंकर के नहीं। इसिलए परम्परा की हिष्ट से जैन तत्त्ववाद प्राण्-ऐतिहासिक और तद्विपयक उपलब्ध साहित्स की अपेचा वह भगवान् महावीर का उपवेश है। इस हिष्ट से उपलब्ध जैन न्याय के उद्गम का समय विक्रम पूर्व ५ वाँ शताव्दी है। उपलब्ध जैन न्याय के उद्गम का समय विक्रम पूर्व ५ वाँ शताव्दी है। वादरायण ने ब्रह्मसूत्र (२।२।३३) में स्याहाद में विरोध दिखाने का प्रयक्त किया है। वादरायण का समय विक्रम की तीसरी शताव्दी है। इससे भी जैन न्याय-परम्परा की प्राचीनता सिद्ध होती है। जैन आग्रम-सूत्रों में त्यान त्यान पर न्याय के प्राणभूत अर्गों का उल्लेख मिलता है। उनके आघार पर जैन-विचार-पदित की रूपरेखा और मौलिकता सहज समम्मी जा सकती है। जैन न्याय की मौलिकता

'जैन न्याय मौलिक है' इसे समक्तने के लिए हमें 'जैन ल्यामों में तर्क का क्या स्थान है'—इस पर दृष्टि डालनी होगी।

कथा तीन प्रकार की होती है ° ° — (१) ऋर्य-कथा (२) धर्म-कथा (३) काम-कथा ° १ धर्म-कथा के चार भेद हैं ° ३। उनमें दूसरा मेद हैं — विचेपणी। इसका तात्पर्य है — धर्म-कथा करने वाला मुनि (१) ऋपने सिद्धान्त की स्थापना कर पर सिद्धान्त का निराकरण कर ९ था। ऋपना (२) पर सिद्धान्त का निराकरण कर ऋपने सिद्धान्त की स्थापना करें। (३) पर सिद्धान्त के सम्यग्वाद को वताकर उसके मिथ्यावाद को वताए।

तीन प्रकार की वक्तव्यता १५-

- (१) स्व सिद्धान्त-वक्तव्यता।
- (२) पर सिद्धान्त-त्रक्तव्यता ।
- (३) चन दोनों की वक्तव्यता।

स्व तिद्धान्त की स्थापना श्रीर पर तिद्धान्त का निराकरण वाद विद्या में कुशल व्यक्ति ही कर सकता है।

भगवान् महावीर के पास समृद्धवादी सम्पदा थी। चार सौ मुनि वादी थे <sup>९६</sup>।

नौ निपुण पुरुषो में वादी को निपुण (सूद्धम ज्ञानी) माना गया है <sup>98</sup>।-

भगवान् महावीर ने आहरण (हष्टान्त) और हेतु के प्रयोग में कुशल साधु को ही धर्म-कथा का अधिकारी बताया है १८।

इसके अतिरिक्त चार प्रकार के आहरण और उसके चार दोप, चार प्रकार के हेतु, छह प्रकार के विवाद, दस प्रकार के दोश, दस प्रकार के विशेष, आदेश (उपचार) आदि-आदि कथाङ्गों का प्रचुर माश्रा में निरूपण मिलता है।

तर्क-पद्धति के विकीर्ण वीज जो मिलते हैं, उनका व्यवस्थित रूप क्या था, यह सममना सुलभ नहीं किन्तु इस पर से इतना निश्चित कहा जा सकता है कि जैन परम्परा के आगम-युग में भी परीचा का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। कई तीथिक जीव-हिंसात्मक प्रवृत्तियों से 'सिद्धि' की प्राप्ति बताते हैं, उनके इस अभिमत को 'अपरीह्य दृष्ट' कहा गया है १९। ''तत् अतत् की परीचा किये विना अपने दर्शन की श्लाघा और दूतरे दर्शन की गर्हा कर स्वय को विद्वान् समक्तने वाले संसार से मुक्ति नही पाते १९।" इसिलए जैन परीचा-पद्धित का यह प्रधान पाठ रहा है कि ''स्व पच्च-सिद्धि और पर पच्च की असिद्धि करते समय आत्म-समाधि वाले मुनि को 'वहुगुण प्रकल्प' के सिद्धान्त को नहीं भूलना चाहिए। प्रतिज्ञा, हेत्, दृष्टान्त, तपनय और निगमन अथवा मध्यस्य वचन (निष्पच्च वचन) ये बहु गुण का सर्जन करने वाले हैं। वादकाल में अथवा साधारण वार्तालाप में मुनि ऐसे हेतु आदि का प्रयोग करें, जिससे विरोध न वढे—हिंसा न वढे २९।"

वादकाल में हिंसा से वचाव करते हुए भी तत्व परीक्षा के लिए प्रस्तुत रहते, तव उन्हें प्रमाण-मीमासा की ऋषेक्षा होती, यह स्वय गम्य होता है।

जैन-साहित्य दो भागो में विभक्त है--(१) स्नागम स्रीर (२) प्रन्य ! स्नागम के दो विभाग हैं---ग्रग स्नीर स्त्रग ऋतिनिक्त-उपाग !

श्रग स्वतः प्रमाण है २३। श्रग-श्रतिरिक्त साहित्य वही प्रमाण होता है, जो श्रग-साहित्य का विसवादी नहीं होता।

केवली, अविधि ज्ञानी, मनः पर्यव ज्ञानी, चतुर्दशपूर्वधर, दशपूर्वधर और नवपूर्वधर (दशवें पूर्व की तीसरी आचार-वस्तु सिंहत) ये आगम कहलाते  $\tilde{\xi}^{23}$ । उपचार से इनकी रचना को भी 'आगम' कहा जाता  $\tilde{\xi}^{23}$ ।

अन्य स्थिवर या आचायों की रचनाओं की सज्ञा 'प्रन्थ' है। इनकी प्रामाणिकता का आधार आगम की अविसवादकता है।

अग-साहित्य की रचना भगवान् महावीर की उपस्थिति में हुई। भग-वान् के निर्वाण के बाद इनका लघु-करण और कई आगमीं का सकलन और सम्रहण हुआ। इनका अन्तिम स्थिर रूप विक्रम की ५ वी शताब्दी से हैं।

आगम-साहित्य के आधार पर प्रमाण-शास्त्र की रूप-रेखा इस प्रकार बनती है— १--प्रमेय-सत्।

सत् के तीन रूप हैं—उत्पाद, व्यय श्रीर धीव्य । खताद श्रीर व्यय की समिश्—पर्याय ।

ध्रीन्य-गुण्।

गुण श्रीर पर्याय की समष्टि--द्रव्य ।

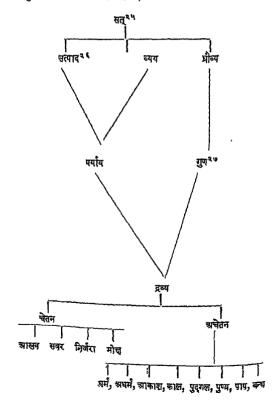

## २---प्रमाण---यथार्य ज्ञान या व्यवसाय । [भगवती के आधार पर प्रमाण-व्यवस्था <sup>२८</sup>]



[स्थानाङ्ग सूत्र के आधार पर प्रमाण-व्यवस्था]



अथवा—( द्वितीय प्रकार <sup>3</sup>°)

जान दो प्रकार का होता है—१—प्रत्यक्ष २—परोच प्रत्यक्ष कें दो मेद ११—केवल-ज्ञान २—नो केवल-जान केवल-ज्ञान के दो मेद ११—भवस्य केवल-जान २—सिद्ध केवल ज्ञान भवस्य केवल-जान के दो मेद ११—संयोगि-भवस्य केवल-जान

सयोगि-भवस्थ केवल-ज्ञान के दो मेद-

- (१) प्रयम समय सयोगि-भवस्थ केवल-जान
- (२) ऋप्रथम समय सयोगि-भवस्थ-केवल-मान
- त्रयवा—[१] चरम समय संयोगि-भवस्थ केवल-जान
  - [२] ग्रचरम समय संयोगि-भवस्थ केवल-जान

अयोगि-भवस्थ केवल-जान के दो मेद · (१) प्रथम समय अयोगि भवत्थ-केवल-जान

- (२) ऋप्रथम समय ऋयोगि-भवस्थ केवल ज्ञान ।
- अथवा—(१) चरम समय त्रयोगि-भवस्थ केवल-जान

(२) ऋचरम समय अयोगि-भवस्थ केवल-ज्ञान सिद्ध केवल-जान के दो मेद ......(१) अनन्तर सिद्ध केवल-जान · (-२) परम्पर सिद्ध केवल-शान अनन्तर सिद्ध केवल-जान के दो मेद··· ·(१) एकान्तर सिद्ध केवल-जान (२) अनेकान्तर सिद्ध-केवल-जान परम्पर-सिद्ध केवल-शान के दो मेद ..... (१) एक परम्पर-सिद्ध केवल-श्रान (२) अनेक परम्परसिद्ध-केवल-ज्ञान नो केवल जान के दो मेद .....ं (१) अवधि-जान (२) मनः पर्यव शान ग्रविष जान के दो मेद .... (१) मव-प्रप्रात्यिक . (२) ज्ञायोपशमिक मनः पर्यव के दो मेद ... . .....(१) ऋजुमति (२) वियुत्तमति परोच्च जान के दो मेद ..... (१) आमिनिबोधिक जान (२) श्रुतशान न्नामिनियोधिक ज्ञान के दो मेद ..... (१) श्रुत-निश्रित (२) न्न्रश्रुत-निश्रित श्रुत-निश्रित के दो मेद • • • • • • (१) अर्थावग्रह (२) व्यञ्जना-वग्रह स्रश्रुत-निश्चित के दो भेद .... (१) ऋर्यावमह (२) व्यञ्जना-वग्रह

स्थवा-लतीय प्रकार<sup>3 ९</sup>





[ २३३

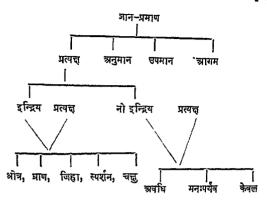

#### (नन्दी सूत्र के ऋाधार पर प्रमाण-ज्यवस्था )

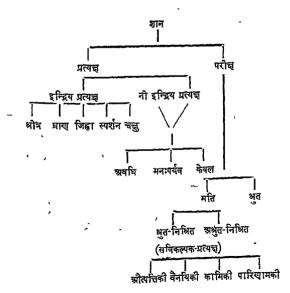

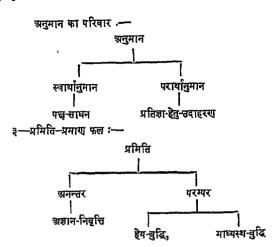

४---प्रमाता---श्राता--श्रातमा ।

५—विचार-गद्धति—श्रनेकान्त-दृष्टि—

प्रमेय का यथार्थ स्वरूप समक्तने के लिए सत्-श्रसत्, नित्य-श्रमित्र, सामान्य-विशेष, निर्वचनीय-श्रनिर्वचनीय श्रादि विरोधी वर्म-युगली का एक ही वस्तु में अपेचामेद से स्वीकार।

६--वाक्य-प्रयोग-स्याद्वाद और सद्वाद :--

- (क) स्याद्वाद—श्रखएड वस्तु का श्रपेत्ता-हिष्ट से एक धर्म को मुख्य श्रीर शेष सब धर्मों को उसके श्रन्तिहित कर प्रतिपादन करने वाला बाक्य 'प्रमाण वाक्य' है। इसके तीन रूप हैं:—(१) स्यात्-श्रस्ति (२) स्यात्-नास्ति।(३) स्यात्-श्रवक्तव्य।
- (ख) सद्वाद—नस्तु के एक धर्म का प्रतिपादन करने वाला वाक्य 'नय-वाक्य' है। इसके सात मेद हैं—(१) नैगम (२) सम्रह (३) व्यवहार (४) ऋजुस्त्र (५) शब्द (६) समिमरूढ़ (७) एवम्भूत। हेतु

- चार प्रकार के\_हेतु<sup>3 8</sup>\_रं—\_

(१) विधि-साधक

विधि हैत।

(२) निषेध-साधक विधि-हेत्। (३) विधि-साधक निषेध हेत । ( ४ ) निषेध-साधक निपेध-हेत । दितीय प्रकार :---चार प्रकार के हेत ३४:--(क) यापक-समय यापक हेतु। विशेषसा-बहुल, जिसे प्रतिवादी शीव न समस्त्र सके। - ( ख ) स्थापक--प्रसिद्ध-व्याप्तिक साध्य को शीव्र स्थापित करने वाला हेत । (ग) व्यंसक-प्रतिवादी को छल में डालने वाला हेतु। (घ) लूपक-व्यसक से प्राप्त आपत्ति को दूर करने नाला हेतु। आहरण चार प्रकार के आहरण 34-(क) ऋपाय :-हियधर्म का ज्ञापक द्रष्टान्त। ( ख ) उपाय :--प्राह्म वस्तु के उपाय वताने वाला दृष्टान्त । (ग) स्थापना कर्म-स्वाभिमत की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दृष्टान्त । ( घ ) द्रब्युत्पन्न-विनाश: -- उत्पन्न दूषण का परिहार करने के लिए प्रयुक्त किया जाने नाला दण्टान्त । आहरण के दोष चार प्रकार के आहरण-दोष 84:-(क) अधर्मयुक्त :-- अधर्मबुद्धि उत्पन्न करने वाला दृष्टान्त । ( ख ) प्रतिलोम :--- अपसिद्धान्त का प्रतिवादक दृष्टान्त । त्रथवा--"शठे शाख्य समाचरेत्"--ऐमी प्रतिकृतता की-शिका देने वाला द्रष्टान्त । ( ग ) स्नारमोपनीत :---परमत में दोप दिखाने के लिए दृष्टान्त रखना, जिससे

( य ) दुरुपनीत :--होपपूर्ण निगमन वाला दृष्टान्त ।

स्वमत द्रिवत वन जाए।

### वाद के दोष ३७

- (१) तज्जात दोप—वादकाल में आचरण आदि का दोप वताना अथवा प्रतिवादी से चल्य होकर मीन हो जाना।
- (२) मतिभग दोप-तत्त्व की विस्मृति हो जाना।
- (३) प्रशास्तृ दोप-समानायक या सभ्य की स्रोर से होने वाला प्रमाद।
- (भ) परिहरण दोष—- अपने दर्शन की मर्यादा या लोक-रुटि के अनुसार अनासेब्य का आसेवन करना अथवा आसेब्य का आसेवन नहीं करना अथवा वादी द्वारा उपन्यस्त हेतु का सम्यक् प्रतिकार न करना।
- (५) स्वलच्चण दोप-- श्रव्याप्ति, श्रविव्याप्ति, श्रवस्भव।
- (६) कारण-दोप---कारण ज्ञात न होने पर पदार्थ को ऋहेतुक मान लेना।
- (७) हेतु-दोष--ग्रसिद्ध, विरुद्ध, ग्रनैकान्तिक।
- (८) सकामण-दोप—प्रस्तुत प्रमेय में श्रप्रस्तुत प्रमेय का समावेश करना श्रयवा परमत का श्रशान जिस तस्त्र को स्वीकार नहीं करता उसे ससका मान्य तस्त्र बतलाना।
- ( E ) निमह-दोप :---ञ्जल स्नादि से निग्रहीत हो जाना ।
- (१०) बस्तु दोष (पच-दोष) १—प्रत्यचिनराक्षत—शब्द स्रश्रावण है।

  २-स्त्रनुमान ,, शब्द नित्य है।

  ३-प्रतीति ,, शशी श्रचन्द्र है।

  ४-स्व वचन ,, मैं कहता हूँ, वह मिथ्या है।

  ५-सोकरुढि , मनुष्य की खोपडी पवित्र है।

#### विवाद ३ ८

- (१) त्रपसरण-ग्रवसर लाम के लिए येन-केन प्रकारेण समय विताना।
- (२) चत्सुकीकरण--- अवसर मिलने पर चत्सुक हो जय के लिए वाद करना।
- (३) अनुलोमन—विवादाध्यत्त को 'साम' आदि नीति के द्वारा अनुक्रें वनाकर अथवा कुछ समय के लिए प्रतिवादी का पर्च स्वीकार कर-उसे अनुक्ल वनाकर वाद करना।

- ( ४ ) प्रतिलोमन---सर्व सामर्थ्य-दशा में विवादाध्यत्त ऋथवा प्रतिवादी को प्रतिकृत बनाकर, वाद करना।
- (५) ससेवन-प्रध्यक्त को प्रसन्न रख बाद करना।
- (६) मिश्रीकरण या मेटन---- निर्णय दाताल्लों में ल्लापने समर्थकों को मिश्रित करफे ल्लापना उन्हें (निर्णय दाताल्लो को) प्रतिवादी का विरोधी बनाकर वाद करना।

## प्रमाण व्यवस्था का आगमिक आधार

(१) प्रमेय :---

प्रमेय प्रमन्त धर्मात्मक होता है। इसका आधार यह है कि वस्तु में अनन्त-पर्यंत होते हैं।

(२) प्रमाण:-

प्रमाण की परिभाषा है—ज्यवसायी जान या यथार्थ ज्ञान । इनमें पहली का आधार स्थानाङ्ग (३-३-१८५) का 'ब्यवसाय' शब्द है। दूसरी का आधार जान स्त्रीर प्रमाण का प्रथम्-प्रथक् निर्देशन है। ज्ञान यथार्थ और स्रयथार्थ दोनों प्रकार का होता है, इसलिए ज्ञान सामान्य के निरूपण में ज्ञान पाच बतलाये हैं <sup>38</sup>।

प्रमाण यथार्य जान ही होता है। इसलिए यथार्य ज्ञान के निरूपण में वे दो बन जाते हैं \*) प्रत्यत्त और परोत्त।

(३) अनुमान का परिवार:-

त्रनुयोग द्वार के अनुसार श्रुतगान परार्थ और शेष सब शान स्वार्य हैं। इस दृष्टि से सभी प्रमाण जो शानात्मक हैं, स्वार्य हैं और वचनात्मक हैं, वे परार्थ हैं। इसीके आधार पर आचार्य सिद्धसेन, <sup>४९</sup> वादी देवस्रि प्रत्यत्त को परार्थ मानते हैं <sup>४२</sup>।

अनुमान, आगम आदि की स्वार्थ-परार्थ रूप द्विविधता का यही आधार है।
(४) प्रमिति :—

प्रमाण का साचात् फल है अज्ञान निवृत्ति स्त्रीर व्यवहित फल है हेयबुद्धि स्त्रीर मध्यस्थबुद्धि । इसका स्त्राघार श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान स्त्रीर संयम का कम है । श्रवण का फल जान, ज्ञान का विज्ञान, विज्ञान का प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का फल है सवम । दर्शनावरण के विलय से धुनना' मिलता है । शुत-अर्थ में ज्ञानावरण के विलय से अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये होते हैं । इनसे ज्ञान होता है, अज्ञान की निष्टित्त होती है । अज्ञान की निष्टित्त होने पर विज्ञान होता है —हैय, उपादेय की बुद्धि-वनती है । इसके बाद हैय का प्रत्याख्यान—त्याग होता है । लाग के परचात संयम । आध्यात्मिक दृष्टि से यावन्मात्र पर-सयोग है, वह हैय है । पर-सयोग मिटने पर संयम आता है, अपनी स्थिति में रमण होता है । वह बाहर से नहीं ज्ञाता, इसलिए सपादेय कुछ भी नहीं । लौकिक दृष्टि में हैय और सपादेय दोनों होते हैं । जो वस्तु न प्राह्म होती है और न अप्राह्म, वहाँ मध्यस्य बुद्धि बनती है अथवा हुए और शोक दोनों से वचे रहना, वह मध्यस्य बुद्धि है \*3।

इनके अतिरिक्त ज्याप्ति, अभाव, उपचार आदि के भी वीज मिलते हैं।
जैनं प्रमाण और परीज्ञा-पद्धित का विकास इन्हों के आधार पर हुआ है।
दूसरे दर्शनों के लपयोगी अश अपनाने में जैनाचायों को कभी आपत्ति नहीं
रही है। उन्होंने अन्य-परम्पराओं की नई सुक्तों का हमेशा आदर किया है
और अपनाया है। फिर भी यह निर्विवाद है कि उनकी न्याय-परम्परा सर्वया
स्वतन्त्र और मौलिक है और भारतीय न्याय-शास्त्र को उसकी एक वड़ी
देन है।

## अनेकान्त व्यवस्था

म्रागम साहित्य में सिर्फ ज्ञान ऋौर जेय की प्रकीर्य मीमांवा ही नहीं मिलती, उनकी व्यवस्था भी मिलती है।

स्त कृताङ्ग (२-५) में विचार और आचार, दोनों के बारे मे अनेकान्त का तलस्पर्शी निवेचन मिलता है। मगनती और स्त्रकृताङ्ग में अनेक मतवादीं का निराकरण कर स्वपन्न की स्थापना की गई है।

इन विखरी मुकाओं को एक धाने में पिरोने का काम पहले-पहल आचार्य 'तमस्वाति' ने किया। जनका तत्त्वार्थ सूत्र जैन न्याय विकास की पहली रिश्म है। यो कहना चाहिए कि विक्रम पहली-दूसरी शताब्दी के लगमग जैन-परम्परा में 'प्रमाख नवैरिधगम्' सूत्र के रूप में स्वतन्त्र प्ररीच्चा-शैली का शिकान्याम हुकार । धार्मिक मतवादों के पारस्परिक संघर्ष ज्यो-ज्यों बढ़ने लगे और अपनी मान्यताओं को युक्तियों द्वारा समर्थित करना अनिवार्य हो गया, तब जैन आचार्यों ने भी अपनी दिशा बदली, अपने सिद्धान्तों को युक्ति की कसौटी पर कस कर जनता के सामने रखा। इस काल में अनेकान्त का विकास हुआ।

श्रिंहिसा की साधना जैनाचायों का पहला लत्त्य था। उससे हटकर मत-प्रचार करने को वे कभी लालायित नहीं हुए। साधु के लिए पहले 'श्रात्मानुकम्पी' (श्रिहिंसा की साधना में कुशल) होना जरूरी है। जैन-श्राचायों की दृष्टि में विवाद या शुष्क तर्क का स्थान कैसा था, इस पर महान् तार्किक श्राचार्य सिद्धसेन की "वादद्वाश्रिशिका" पूरा प्रकाश डालती है ''।

हरिभद्रस्रि का वादाष्टक भी शुष्क तर्क पर मीघा प्रहार है। जैनाचायों ने तार्किक ऋालोक में उत्तरने की पहल नहीं की, इसका ऋर्य उनकी तार्किक दुर्वलता नहीं किन्तु समतावृत्ति ही थी।

वाद-कथा चेत्र में एक स्रोर गौतम प्रदर्शित छल, जल्म, वितंडा, जाति स्रौर निग्नह की व्यवस्था और दूसरी स्रोर स्रहिंसा का मार्ग वि— "स्रन्य
तीयों के साथ वाद करने के समय स्रात्म-समाधि वाला मुनि सत्य के साधक
प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण का प्रयोग करे और यो बोले कि ज्यो प्रतिपची
स्रपना निरोधी न वने" भी सत्य का शोधक और साधक "स्रप्रतिज्ञ होता है
वह स्रमत्य-सत्त्व का समर्थन करने की प्रतिज्ञा नहीं रखता"—यह एक समस्या
धी, इसको पार करने के लिए स्रनेकान्त हण्टि का सहारा लिया गया भण

अनेकान्त के विस्तारक श्वेताम्बर-परम्परा में "सिद्धसेन" और दिगम्बर-परम्परा में 'समन्तमद्र' हुए । उनका समय विक्रम की ५वीं ६ठी शती के लगमग माना जाता है । सिद्धसेन ने ३२ द्वाित्रिशिका और सन्मति की रचना करके यह सिद्ध किया कि निर्धन्य-प्रवचन नयो का समूह विविध सायेच दृष्टियों का समन्त्रय है \*८। एकान्त-दृष्टि मिथ्या होती है । उसके द्वारा 'तत्य' नहीं पकड़ा जा सकता । जितने पर समय हैं ४९, वे सब नयवाद हैं। एक दृष्टि की ही एकान्त रूप से पकड़े हुए हैं। इसलिए वे सत्य की और नहीं ले जा सकते । जिन-प्रवचन में नित्यवाद, अनित्यवाद, काल, स्वमाव, निर्यति आदि सब् दृष्टियों का समन्त्रय होता हैं, इसलिए यह 'सत्य' का सीधा मार्ग है । इसी प्रकार आचार्य समन्तमद्र ने अपनी प्रसिद्ध कृति आस मीमाना में वीतराग को आस सिद्ध कर उनकी अनेकान्त वाणी से 'सत्' का यथार्थ भान होने का विजय-घोप किया। उन्होंने अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति और अवकत्य—इन चार भगों के द्वारा मदेकान्तवादी सारुप, अमदेकान्तवादी माध्यमिक, सर्वथा उभयवादी वेगेपिक और अनाव्यकान्तवादी बोढ के दुराग्रहवाद का बडी सफलता से निराकरण विया। भेद-एकान्त, अभेद एकान्त आदि अनेक एकान्त पत्तों मे दोष दिखाकर अनेकान्त की व्यापक सत्ता का पथ प्रशस्त कर दिया।

स्याद्वाद—सतभगी श्रीर नय की विशद योजना मे इन दोनों श्राचायों की लेखनी का चमत्कार श्राज भी मर्व मम्मत है।

### प्रमाण-व्यवस्था

श्राचार्य सिद्धसेन के न्यायावतार में प्रसन्ध, परीच, श्रनुमान श्रीर सकरें अनयवो की चर्चा प्रमाण-शास्त्र की स्वतन्त्र रचना का द्वार खोल देती है। फिर भी उसकी आत्मा शैशवकालीन-सी लगती है। इसे वौवन श्री तक ले जाने का श्रेय दिगम्बर श्राचार्य अकलक को है। उनका समय विक्रम की अगठवी-नौवी शताब्दी हैं। उनके 'लधीयस्त्रय', 'न्याय विनिश्चय' और 'प्रमाण-सग्रह' में मिलने वाली प्रमाण-व्यवस्था पूर्ण विकसित है। उत्तरवर्ती श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो धारात्रो में उसे स्थान मिला है। इसके वाद समय-समय पर अनेक आचायों द्वारा लाखणिक ग्रन्थ लिखे गए। दसवीं शताब्दी की रचना माणिक्यनदी का 'परीचा मुख मण्डन', वारहवीं शताब्दी की रचना वादिदेवस्री का 'प्रमाण नय तत्त्वालोक' श्रीर श्राचार्य हेमचन्द्र की 'प्रमाण-मीगासा', पन्द्रहवीं शताब्दी की रचना धर्मभूषण की 'न्यायदीपिका', १५वी शताब्दी की रचना यशोविजयजी की 'जैन तर्क भाषा'-यह काफी प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त बहुत सारे लाचिस्तिक ग्रन्थ अभी तक अप्रसिद्ध भी पड़े हैं। इन लाचणिक अन्यों के अतिरिक्त दार्शनिक चर्चा और प्रमाण के लच्चण की स्थापना श्रीर जत्यापना में जिनका योग है, वे भी प्रचुर सात्रा में हैं।

प्रमाण

प्रमाण का लक्षण ज्ञान की करणता प्रमाण की परिभाषा का क्रमिक-परिष्कार प्रामाण्य का नियामक तत्त्व प्रामाण्य और अप्रामाण्य की उत्पत्ति प्रामाण्य निश्चय के दो रूप स्वतः और

स्वत प्रामाण्य निश्चय परतः प्रामाण्य निश्चय अयथार्थ ज्ञान या समारोप विपर्यय सश्चय अनध्यवसाय अयथार्थ ज्ञान के हेंतु अयथार्थ ज्ञान के दो पहलू प्रमाण-सस्या प्रमाण-मेद का निमित्त प्रमाण-विमाग ज्ञान

### प्रमाण का लक्षण

यथार्य ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान और प्रमाण का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। ज्ञान व्यापक है और प्रमाण व्याप्य। ज्ञान यथार्थ और अयथार्थ दोनो प्रकार का होता है। सम्यक् निर्णायक ज्ञान यथार्थ होता है और सशय-विपर्यय आदि ज्ञान अयथार्थ। प्रमाण सिर्फ यथार्थ-ज्ञान होता है। वस्तु का संशय आदि से रहित जो निश्चित ज्ञान होता है, वह प्रमाण है।

## ज्ञान की करणता

प्रमाण का सामान्य लल्ल्य है—'प्रमाया' करण प्रमाणम्' प्रमा का करण ही प्रमाण है। तद्वित तत्प्रकारानुमवः प्रमा'—जो वस्तु जैती है उसको वैसे ही जानना 'प्रमा' है। करण का अर्थ है साघकतम। एक अर्थ की सिद्धि में अनेक सहयोगी होते हैं किन्तु वे सव 'करण' नहीं कहलाते। फल की सिद्धि में जिसका ज्यापार अञ्चवित (प्रकृष्ट उपकारक) होता है वह 'करण' कहलाता है। कल्लम वनाने में हाथ और चाकू दोनों चलते हैं किन्तु करण चाकू ही होगा। कल्लम काटने का निकटतम सम्बन्ध चाकू से है, हाथ से उसके बाद। इमिलिए हाथ साधक और चाकू साधकतम कहलाएगा।

प्रमाय के सामान्य लच्चण में किसी को आपत्ति नहीं है। विवाद का विषय 'करण' वनता है। वौद्ध सारूप्य और योग्यता को 'करण' मानते हैं, वैवायिक सिलकर्ष और जान इन दोनों को, इस दशा में जैन सिर्फ जान को ही करण मानते हैं । सिलकर्ष, योग्यता आदि अर्थ वोघ की सहायक सामग्री है। उसका निकट सम्बन्धी जान ही है और वही जान और जेय के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है।

प्रमाण का फल होता है अज्ञान निवृत्ति, इष्ट-वस्तु का ग्रहण और अनिष्ट वस्तु का त्याग । यह सब प्रमाण को ज्ञान खरूप माने विना हो नहीं मक्ता । इसलिए अर्थ के सम्यक् अनुमन में 'करण' वनने का श्रेय शान को ही मिल सकता है ।

## प्रमाण की परिभाषा का क्रमिक परिष्कार

प्रामाणिक च्रेत्र में प्रमाण की अनेक धाराए वहीं, तव जैन आचार्थों को भी प्रमाण की खमन्तव्य-पोपक एक परिभाषा निश्चित करनी पढ़ीं। जैन विचार के अनुसार प्रमाण की आत्मा 'निर्णायक शान' है। जैसा कि आचार्य विद्यानन्द ने लिखा है—

'तत्त्वार्यव्यवसायात्मज्ञान मानमितीयता । तत्त्वार्येन गतार्थत्वात्, व्यर्थभन्यद् विशेषणम् ॥' —तत्त्वा० श्ली० १-१०-७७ ।

पदार्थ का निश्चय करने वाला ज्ञान 'प्रमाण' है। यह प्रमाण का लचण पर्याप्त है और सब विशेषण व्यर्थ हैं किन्तु फिर भी परिभाषा के पीछे जो कई विशेषण लगे उसके मुख्य तीन कारण हैं—

- (१) दूसरो के प्रमाण-लच्चण से अपने लच्चण का पृथक्करण।
- (२) दूसरों के लाच्चणिक दृष्टिकोण का निराकरण्।
- (३) वाधा का निरसन।

श्राचार्य सिद्धसेन ने प्रमाण का लक्षण यतलाया है—'प्रमाण खपराभासि जान वाधिववर्जितम्' — स्व और पर को प्रकाशित करने वाला श्रवाधित कान प्रमाण है। परोच्च जानवादी मीमासक जान की स्वप्रकाशित नहीं मानते। उनके मत से 'जान है'— इसका पता अर्थ प्राक्त्यात्मक अर्थापि से लगता है। दूसरे शब्दों में, उनकी दृष्टि में जान अर्थजानानुमेय है। अर्थ को हम जानते हैं'— यह अर्थजान (अर्थ प्राकत्य है)। हम अर्थ को जानते हैं इससे पता चलता है कि अर्थ को जानने वाला जान है। अर्थ की जानवादी के द्वारा ज्ञान की जानकारी होती है'—यह परोच्च ज्ञानवाद है '। ज्ञानाव्य-वेद्य जानवादी नेपायिक—वैशेषिक जान को ज्ञानान्तरवेद्य मानते हैं। उनके मतानुसार प्रथम जान का प्रत्यच्च एकात्म-समवायी दूसरे जान से होता है। इंस्वरीय जान के अतिरिक्त तब जान परप्रकाशित हैं, प्रमेप हैं। अ्रच्विन ज्ञानवादी साल्य प्रकृति-पर्यापात्मक ज्ञान को अचेतन मानते हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान प्रकृति की पर्याय—विकार है, इसलिए यह अचेतन हैं।

उक्त परिभाषा मे आया हुआ 'स्व-श्राभासि' शब्द इनके निराकरण की श्रोर सकेत करता है।

जैन-दृष्टि के अनुसार ज्ञान 'स्व-अवभासि' है '। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान है, यह जानने के लिए अर्थ प्राकृत्य (अर्थ डोघ) की अपेन्ना नहीं है।

- (१) जान प्रमेय ही नहीं, ईश्वर के ज्ञान की भाति प्रमाण भी है।
- (२) जान अचेतन नहीं—जड प्रकृति का विकार नहीं, आहमा का . गुण है ।

शानाह्रेतवादी बौद्ध शान को ही परमार्थ-सत् मानते हैं, बाह्य पदार्थ को नहीं । इसका निराक्षरण करने के लिए 'पर आभासि' विशेषण जोड़ा गया।

जैन दृष्टि के अनुसार जान की भाति बाह्य वस्तुओं की भी पारमार्थिक-सत्ता है द।

विषयं स्थादि प्रमाण जहीं हैं, यह बतलाने के लिए 'वाधू विवर्णित' विशेषण हैं।

समूचा लच्चण तत्काल प्रचलित लच्चणो से जैन लच्चण का प्रथक्करण करने के लिए है।

अराचार्य अकलक ने प्रमाण के लक्षण में 'अनिधगतार्थब्राही' विशेषण लगाकर एक नई परम्परा शुरू कर दी '। इस पर बीढ आचार्य धर्मकीर्ति का प्रमाण पड़ा ऐसा प्रतीत होता है। न्याय-वैशेषिक और मीमाएक 'धारावाहिक जान' (अधिगत ज्ञान—गृह्तितप्राही जान) को प्रमाण मानने के पत्त में थे और वीद विषम्न में। आचार्य अकलक ने वीद दर्शन कासाय दिया। आचार्य अकलक का प्रतिविध्य आचार्य माणिक्य नन्दी पर पड़ा। उन्होंने यह माना कि 'स्वाप्वर्धि व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्'—स्व और अपूर्व अर्थ का निश्चय करने वाला जान प्रमाण है, '। इसमें आचार्य अक्लक के मत का 'अपूर्व' शब्द के द्वारा समर्थन किया।

नादिदेन सूरी ने 'स्वपरव्यवसायिज्ञान प्रमाणम्' इस सूत्र मे माणिक्य नन्दी के 'ऋपूर्व' शब्द को ध्यान नहीं दिया ११।

इस काल मे दो धाराए चल पड़ी। दिगम्बर आचायों ने गृहीत-ग्राही

भागापीकु यान को प्रमान नहीं नाता। जीनाम्य इपानार्थ इपके प्रमान भागने थे। किस्स क्यानार्थ स्थितनः से इम प्रदेन को माझ करता उनिये ही नहीं मनका उन्होंने पत्री उथेहा के साथ बागमा कि—

> 'मरीनमप्रीत पा, स्वार्थ परि त्याप्यति। तन्त्र सोपे च भारतेषः विपालीत प्रमाणाम्॥

> > --- प्रतीय पार्ति १-१०-७= I

स्य शीर पर का निरुत्त करने आजा शान धमात है, नारे वर स्रीतमारी हो, नारे अफीनमही।

यानार्य नेमन्तर में सन्तर का ना का ना विश्वार ही नहीं किया निन्तु एक ऐसी बात मुन्ताई, में उनकी साम तर्न-हॉक्ट की विश्वापक है—'बात न्य प्रशासी होना प्रश्वर है, किर भी पर प्रमाप का नावा नहीं बनता ''। कारण कि प्रमाप नी भाति राप्रमाप—मजब निर्मय कान भी स्वयंविदित होता है। पूर्वाचायों ने 'स्विनिर्णय का मवा में उत्तर है, यह परीचा के लिए है, इमलिए परों कोई होय नहीं पाता'—पर लिए कर उन्होंने अपने पूर्वजी के प्रति करान्त स्वारत मुख्ति हिसा है।

त्राचार्य रेमचन्द्र वी परिभाषा-'नम्यगर्यनिर्ण्यः प्रमाणमं — पर्य का मम्यक् निर्ण्य प्रमाण है। यह जैन प्रमाण-चन्नत्व का स्त्रन्तिम परिष्ट्रत रूप है।

श्राचार्य नृतानी ने 'यथार्थशान प्रमाणम्'—यथार्थ (गम्यक्) ज्ञान प्रमाण है कि इसमें अर्थपद को भी नहीं रहा। ज्ञान के यथार्थ स्त्रीर श्रवधार्थ — ये दो रूप बाह्य पदायों के प्रति समका स्वापान होता है, तब बनते हैं। इसिलए अर्थ के निर्ण्य का बीध 'यथार्थ' पद अपने आप करा देता है कि यदि बाह्य अर्थ के प्रति ज्ञान का व्यापार नहीं होता तो सच्चण में यथार्थ-पद के प्रयोग की कोइ श्रावश्यकता ही नहीं होती।

## प्रामाण्य का नियामक तत्त्व

प्रमाण सल होता है, इसमे कोई द्वैध नहीं, फिर भी सत्य की कसौटी सबकी एक नहीं है। ज्ञान की सत्यता या प्रामाण्य के नियामक तस्त्र भिन्न-मिन्न माने जाते हैं। जैन-टिष्ट के अनुमार वह याधार्थ्य है। याधार्थ्य का अर्थ है—'ज्ञान की तथ्य के साथ सगति' १५। ज्ञान अपने प्रति मत्य ही होता है। प्रमेष के साथ उसकी संगति निश्चित नहीं होती, इसलिए उसके दो रूप बनते हैं—तथ्य के साथ संगति हो, वह सन्य ज्ञान और तथ्य के साथ सगति न हो, वह असत्य ज्ञान।

अविधतत्त्व, अप्रसिद्ध अर्थ ख्नापन या अपूर्वअर्थप्रापण्, अविसवादित्व या सवादीप्रवृत्ति, प्रवृत्तिसामर्थ्य या क्रियात्मक खपयोगिता—ये सत्य की कसौटिया हैं, जो मिन्न-भिन्न टार्शनिकों द्वारा स्वीकृत और निराकृत होती रही हैं।

त्राचार्य विद्यानम्द अवाधितस्ववाधक प्रमाण के अभाव या कथनो के पारस्परिक सामञ्जस्य को प्रामाण्य का नियामक मानते हैं 1 सम्मतिन्टीका-कार आचार्य अभवदेव इसका निराकरण करते हैं 1 आचार्य अभवदेव इसका निराकरण करते हैं 1 आचार्य अभवदेव इसका निराकरण करते हैं 1 मामण्य का नियामक मानते हैं 1 वादिदेव सुनि और आचार्य हेमचन्द्र इसका निराकरण करते हैं 11

सवादीप्रवृत्ति और प्रवृत्तिसामर्थ्य—इन दोनो का व्यवहार सर्व-सम्मत है। किन्तु ये प्रामाण्य के मुख्य नियामक नही वन सकते । सवादक ज्ञान प्रमेयाव्यिभि चारी ज्ञान की भाति व्यापक नही है। प्रत्येक निर्ण्य में तथ्य के साथ ज्ञान की सगति अपेचित होती है, वैसे सवादक ज्ञान प्रत्येक निर्ण्य में अपेचित नही होता। वह क्वचित् ही सत्य को प्रकाश में लाता है।

प्रवृत्ति सामर्थ्य अर्थ-सिद्धि का दूसरा रूप है। जान तैव तक सत्य नहीं होता, जब तक वह फलदायक परिणामो द्वारा प्रामाणिक नहीं वन जाता। यह भी सार्विदिक सत्य नहीं है। इसके विना भी तथ्य के साथ जान की सगिति होती है। क्विचित् यह 'सत्य की कसौटी' वनता है, इसिलए यह अप्रमान्य भी नहीं है।

## प्रामाण्य और अप्रामाण्य की उत्पत्ति

प्रामाण्य श्रीर श्रप्रामाण्य की छलात्ति परतः होती है। शानोत्पादक सामग्री में मिलने वाले गुरु श्रीर दोप क्षमशः-प्रामाण्य श्रीर श्रप्रामारणे के निमित्तवनते हैं रुं। जिन्हिंशेषण सामग्री से यदि ये होनो छलान्त होते तो इन्हें स्वतः माना जाता किन्तु ऐमा होता नहीं । ये दोनो सिवशेषण सामग्री से पैदा होते हैं, जैसे
गुणवत्—सामग्री से प्रामाण्य श्रीर दोपवत्—सामग्री से श्रप्रामाण्य । अर्थ का
परिच्छेद प्रमाण श्रीर श्रप्रमाण दोनों में होता है । किन्तु श्रप्रमाण (सशय-विषय्य)
में अर्थ-परिच्छेद यथार्थ नहीं होता श्रीर प्रमाण में वह यथार्थ होता
है । अयथार्थ-परिच्छेद की भाति यथार्थ-परिच्छेद भी सहेतुक होता है । दोष
मिट जाए, मात्र इससे यथार्थता नहीं श्राती । वह तब श्राती है, जब गुण
जसके कारण बने । जो कारण बनेगा वह 'पर' कहलाएगा । ये दोनो विशेष
स्यिति सापेच् हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति 'पर' से होती है ।

# प्रामाण्य निश्चय के दो रूप स्वतः और परत ११

जानने के साथ साथ "यह जानना ठीक है" ऐसा निश्चय होता है, वह स्वतः निश्चय है।

जानने के साथ-साथ "यह जानना ठीक है" ऐसा निश्चय नहीं होता तब दूसरी कारण सामग्री से—सवादक प्रत्यय से उसका निश्चय किया जाता है, यह परतः निश्चय है (जैन प्रामाण्य श्रीर श्रप्रामाण्य को स्वतः भी मानते हैं और परतः भी )।

## स्वतः प्रामाण्य निश्चय

विषय की परिचित दशा में ज्ञान की स्वतः प्रामाणिकता होती है। इसमें प्रथम शान की सचाई जानने के लिए विशेष कारणों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र के घर कई वार गया हुआ है। उससे भलीभाति परिचित है। वह मित्र यह को देखते ही निस्सन्देह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। "यह मेरे मित्र का घर हैं" ऐसा शान होने के समय ही उस ज्ञानगत सचाई का निश्चय नहीं होता वो वह उस घर में प्रविष्ट नहीं होता। परत' प्रासाण्य निश्चय

विषय की अपरिचित दशा में प्रामाण्य का निश्चय परत होता है। ज्ञान की कारण सामग्री से उसकी सचाई का पता नहीं लगता तब विशेष कारणों की सहायता से उसकी प्रामाणिकता जानी जाती है, यही परत प्रामाण्य है। पहले सुने हुए चिह्नों के स्त्राधार पर स्त्रपने मित्र के घर के पास पहुँच जाता है, फिर भी उसे यह सन्देह हो सकता है कि यह घर मेरे मित्र का है या किसी दूसरे का १ उस समय किसी जानकार व्यक्ति से पूछने पर प्रथम ज्ञान की सचाई मालूम हो जाती है। यहाँ ज्ञान की सचाई का दूसरे की सहायता से पता लगा, इसलिए यह परतः प्रामाण्य है। विशेष कारण-सामग्री के दो प्रकार हैं—(१) संवादक प्रमाण आयवा (२) वाषक प्रमाण का अपना ।

जिस प्रमाण से पहले प्रमाण की सचाई का निश्चय होता है, उसका प्रामाएय-निश्चय परतः नहीं होता । पहले प्रमाण के प्रामाएय का निश्चय कराने वाले प्रमाण की प्रामाणिकता परतः मानने पर प्रमाण की श्रृञ्चला का अन्त नहीं होता और न अन्तिम निश्चय ही हाथ लगता है। सवादक प्रमाण किसी दूसरे प्रमाण का अगी वन कर सही जानकारी नहीं देता। कारण कि उसे जानकारी देने के समय उसका ज्ञान करना नहीं है। अत उसके लिए स्वतः या परतः का प्रश्न ही नहीं उठता।

"प्रामाण्य का निश्चय स्वतः श्रीर परतः होता है <sup>२ २</sup>," यह विभाग विषय (प्राह्मवस्तु) की श्रपेत्ता से है । जान के स्वरूप ग्रहण की श्रपेत्ता उसका प्रामाण्य निश्चय अपने श्राप होता है।

अयथार्थ ज्ञान या समारोप ( विपर्यय, संशय श्रीर त्रमध्यवसाय )

एक रस्त्री के वारे में चार व्यक्तियों के ज्ञान के चार रूप हैं .--

पहला--यह रस्ती है--यथार्थ ज्ञान ।

दूसरा-यह साँप है-विपर्यय ।

तीसरा-यह रस्सी है या साँप है १-सशय I

चौथा—रस्त्री को देख कर भी ऋन्यमनस्कता के कारण ग्रहण नहीं करता— ऋनध्यवसाय ।

पहले व्यक्ति का जान सही है। यही प्रमाण होता है, जो पहले बताया जा चुका है। श्रेव तीनो व्यक्तियों के ज्ञान में वस्तु का सम्यक् निर्णय नहीं होता, इसलिए वे अयथार्थ हैं।

विपर्यय २ ३

विपर्यय निश्चयात्मक होता है किन्तु निश्चय पदार्थ के असली स्वरूप के विपरीत होता है! जितनी निरपेत्त एकान्त-दृष्टिया होती हैं, वे सब विपर्यय

की कोटि में आती हैं। पदार्थ अपनी गुणात्मक सत्ता की दृष्टि से नित्य हैं ओर अवस्थाभेद की दृष्टि से अनित्य। इसिलए उसका समिष्टि रूप वनता है—पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी। यह सम्यक् जान है इसके विपरीत पदार्थ नित्य ही है अथवा पदार्थ अनित्य ही है—यह विपर्यय जान है।

स्रनेकान्त दृष्टि से कहा जा सकता है कि 'पदार्थ कथन्तित् नित्य ही है। कथिन्त् स्रान्तित् स्रान्तित् ही है। यह निरपेन्न नहीं किन्तु कथिन्त् यानी गुणात्मक सत्ता की स्रपेन्ना नित्य ही है और परिणमन की स्रपेन्ना स्नानित्य ही है।

पदार्थं नष्ट नहीं होता, यह प्रमाण सिद्ध है। उसका रूपान्तर होता है, यह प्रस्यक्तिस्द है। इस दशा में पदार्थ को एकान्ततः नित्य या अनित्य मानना सम्यग-निर्णय नहीं हो सकता।

विषरीत जान के सम्बन्ध में विभिन्न दर्शनों में विभिन्न धारणाए हैं :—
साख्य योग और भीमासक (प्रभाकर) इसे 'विवेकाख्याति<sup>२६</sup> या ऋख्याति
वेदान्त अनिवंचनीय ख्याति<sup>२५</sup>, बौद्ध (योगाचार) 'आत्म-ख्याति<sup>२६</sup>' कुमारिल (भट्ट), नैयायिक-वैशेषिक 'विषरीतख्याति <sup>२७</sup>, या (अन्यधा ख्याति) और चार्वाक अख्याति (निरावलम्बन) कहते हैं।

जैन-दृष्टि के अनुसार यह 'सत्-असत् ख्याति' है। रस्सी में प्रतीत होने वाला साँप स्वरूपतः सत् और रस्सी के रूप में असत् है। जान के साधनों की विकल दशा में सत् का असत् के रूप में अहण होता है, यह 'सदसत्ख्याति' है। सश्यर

आह्य वस्तु की दूरी, अधेरा, प्रमाद, न्यामोह आदि-आदि जो विषयंय के कारण बनते हैं, वे ही स्थाय के कारण हैं। हेतु दोनों के समान हैं फिर भी उनके स्वरूप में बड़ा अन्तर हैं। विषयंय में जहाँ सत् में असत् का निर्णय होता है, वहाँ संश्य में सत् या असत् किसी का भी निर्णय नहीं होता। स्थाय ज्ञान की एक दोलायमान अवस्था है। वह 'यह या बह' के धेरे को तोड़ नहीं सकता। उसके सारे विकल्प अनिर्णयक होते हैं। एक सफेद चार पैर और सीम वाले प्राणी को दूर से देखते ही मन विकल्प से भर जाता है—क्या यह गाय है अथवा गवय—रोक 2

निर्णायक विकल्प सञ्चय नहीं होता, यह हमें बाद रखना होगा ! पदार्थ के

वारे मे अभी-अभी हम दो विकल्प कर आये हैं— पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी । यह संशय नहीं हैं । सशय या अनिर्णायक विकल्प वह होता है, जहाँ पदार्थ के एक धर्म के बारे में दो विकल्प होते हैं । अनेक धर्मात्मक वस्तु के अनेक धर्मों पर होने वाले अनेक विकल्प इसलिए निर्णायक होते हैं कि उनकी कल्पना आधार शस्य नहीं होती । स्याद्वाद के प्रामाणिक विकल्पों— मंगो को सशयवाद कहने वालो को यह स्मरण रखना चाहिए ।

### अनध्यवसाय<sup>२९</sup>

अनध्यवसाय आलोचन मात्र होता है । किसी पची को देखा और एक आलोचन शुरू हो गया—इस पच्ची का क्या नाम है १ चलते-चलते किसी पदार्थ का स्पर्श हुआ । यह जान लिया कि स्पर्श हुआ है किन्तु किस वस्तु का हुआ है, यह नहीं जाना । इस जान की आलोचना में ही परिसमाप्ति हो जाती है, कोई निर्णय नहीं निकलता । इसमें वस्तु-स्वरूप का अन्यथा प्रह्ण नहीं होता, इसलिए यह विपर्थय से भिन्न है और यह विशेष का स्पर्श नहीं करता, इसलिए सशय से भी भिन्न है । सशय में व्यक्ति का उल्लेख होता है । यह जाति सामान्य विपयक है । इसमें पच्ची और स्पर्श की के व्यक्तिका नामोल्लेख नहीं होता ।

श्रनध्यवसाय वास्तव में श्रवधार्थ नहीं है, श्रपूर्ण है। वस्तु जैवी है वसे विषरीत नहीं किन्तु उसी रूप में जानने में श्रवम है। इसिलए इसे श्रयधार्थ जान की कोटि में रखा है। अनध्यवसाय को श्रयधार्थ उसी दशा में कहा जा सकता है, जबिक यह 'श्रालोचन मात्र' तक ही रह जाता है। श्रयर यह श्रागे बढे तो श्रवग्रह के श्रन्तर्गत हो जाता है 3°।

# अयथार्थ ज्ञान के हेतु

एक ही प्रमाता का ज्ञान कभी प्रमाण वन जाता है और कभी अप्रमाण, यह क्यों १ जैन-दृष्टि में इसका समाधान यह है कि यह सामग्री के दोष से होता है।

प्रमाता का जान निरावरण होने पर ऐसी स्थिति नही वनती। उसका जान अप्रमाया नहीं होता। यह स्थिति उसके सावरण ज्ञान की दशा में बनती है  $^{3}$ ?

ज्ञान की सामग्री द्विषिष होती है—(१) ज्ञान्तरिक और (२) वाह्य। ज्ञान्तरिक सामग्री है, प्रमाता के जानावरण का विलय। ज्ञावरण के तारतम्य के अनुपात में जानने की न्यूनाधिक शक्तिहोती है। ज्ञान के दी कम हैं—ज्ञालम्य प्रत्यक्त और ज्ञात्म-परोक्त। ज्ञात्म प्रत्यक्त और ज्ञात्म-परोक्त। ज्ञात्म प्रत्यक्त जितनी योग्यता विकित्वत होने पर जानने के लिए बाह्य सामग्री की अपेक्ता नहीं होती। ज्ञात्म परोक्त ज्ञान की दशा में बाह्य सामग्री का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इन्द्रिय और मन के द्वारा होने वाला जान बाह्य सामग्री-सापेक्त होता है। पौद्गिलिक इन्द्रिया, पौद्गिलिक मन, ज्ञालोक, उन्तित सामीप्य या दुगत्व, दिग्, देश, काल ज्ञादि-ज्ञादि बाह्य सामग्री के श्रंग है।

अवयार्थ जान के निमित्त प्रमाता और वाह्य सामग्री दीनों हैं। आवरण विलय मन्द होता है और वाह्य सामग्री दोपपूर्ण होती है, तब अवधार्थ जान होता है। आवरण विलय की मन्दता में वाह्य सामग्री की स्थित महत्त्वपूर्ण होती है। उससे ज्ञान की स्थिति में परिवर्तन आता है। तार्त्य यह है कि अवधार्थ जान का निमित्त ज्ञान-मोह है और जान-मोह का निमित्त दोपपूर्ण सामग्री है। परोत्तजान-दशा में चेतना का विकास होने पर भी अहस्ट सामग्री के अभाव में यथार्थ बोध नहीं होता। अर्थ-बोध जान की योग्यता से नहीं होता, किन्तु उनके व्यापार से होता है। सिद्धान्त की भाषा में लिब्ध प्रमाण नहीं होता। प्रमाण होता है उपयोग। लिब्ध (ज्ञानावरण विलय जन्य आतम्य योग्यता) शुद्ध ही होती है। उसका उपयोग शुद्ध या अशुद्ध ( यथार्थ या अवस्थार्थ ) दोनो प्रकार का होता है। दोपपूर्ण ज्ञान-सामग्री ज्ञानावरण के उदय का निमित्त बनती है। ज्ञानावरण के उदय से प्रमाता मृद्ध वन ज्ञाता है। यही कारण है कि वह ज्ञानकाल में प्रवृत्त होने पर भी जेय की यथार्थता को नहीं ज्ञान पाता।

संशय और निषयंथ के काल में प्रमाता जो जानता है, वह जानावरण की परियाम नहीं किन्तु वह थयार्थ नहीं जान पाता, वह अज्ञान ज्ञानावरण की परिणाम है। समारोपज्ञान में अज्ञान ( यथार्थ-ज्ञान के अमाव ) की मुख्यता होती है, इसिएए मुख्य दृत्ति से छसे ज्ञानावरण के उदय का परियाम कहा जाता है। वस्तुवृत्या जितना ज्ञान का व्यापार है, वह ज्ञानावरण के निलय

का परिणाम है ऋौर **उसमे जितना यथार्थ ज्ञान का ऋभाव है, वह** ज्ञानावरण के <del>उद</del>्य का परिणाम है <sup>३२</sup>।

# अयथार्थ ज्ञान के दो पहलू

अयथार्थ ज्ञान के दो पन्न होते हैं—(१) आध्यात्मिक और (२) ज्यावहारिक। आध्यात्मिक विषयंय को मिथ्यात्व और आध्यात्मिक सशय को मिश्र-मोह कहा जाता है। इनका उद्भव आत्मा की मोह-दशा से होता है 35 इनसे अड़ा विकृत होती है 35 ।

च्यावहारिक सशय और विपर्यय का नाम है 'समारोय' ३५। यह जानावरण के खदय से होता है ३६। इससे जान यथार्थ नही होता।

पहला पत्त द्रिन्दिनोह है और दूसरा पत्त जान-मोह । इनका मेद समकाते हुए ख्राचार्य भिन्तु ने लिखा है—"तन्त्र श्रद्धा में विषयंय होने पर मिथ्यात्व होता है <sup>3ण</sup>। श्रन्यत्र विषयंय होता है, तब जान श्रसत्य होता है किन्तु वह मिथ्यात्व नहीं वनता ।"

दृष्टि मोह मिथ्या दृष्टि के ही होता है। जान-मोह सम्यग् दृष्टि ऋौर मिथ्या दृष्टि होनों के होता है। दृष्टि-मोह मिथ्यात्व है, किन्तु ऋज्ञान नहीं। मिथ्यात्व मोह जनित होता है अर्थ ऋगि ऋज्ञान (मिथ्या दृष्टि का जान) जानावरण विलय (च्योपश्रम) जनित ३९। श्रद्धा का विपर्यय मिथ्यात्व से होता है, ऋज्ञान से नहीं। जैसा कि जयाचार्य ने लिखा है—

"मोहनी उन्मादना वे मेद एक मिथ्यात्वी,

तमु उदय थी अद्भेज ऊधी, दस वोला मै एक ही ४०।"—भग० जोड १४।२।
—मिथ्यात्व मोहनीय उन्माद का एक प्रकार है। उसके उदय से अद्धा

मिथ्यात्व श्रीर श्रज्ञान का श्रन्तर बताते हुए उन्होंने लिखा है—"श्रज्ञानी कई विषयों में निपरीत श्रद्धा रखते हैं, वह मिथ्यात्व-श्राख्व है। वह मोह-कर्म के उदय से पैदा होता है, इसलिए वह श्रज्ञान नहीं। श्रज्ञानी जितना सम्यग् जानता है, वह शानावरण के विलय से उत्पन्न होता है। वह श्रिषकारी की श्रपेत्वा से श्रज्ञान कहलाता है, इसलिए श्रज्ञान श्रीर विपरीत श्रद्धा दोनों मिन्न हैं ४ ।"

जैसे मिथ्यात्व सम्यक् श्रद्धा का विषयंग है, वैसे अज्ञान जान का विषयंग नहीं है। जान और अज्ञान में स्वरूप-भेद नहीं किन्तु अधिकारी भेद है। सम्यग् दृष्टि का ज्ञान जान कहलाता है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अज्ञान<sup>४२</sup>।

ऋजान में नज् समास कुत्सार्थक है। ज्ञान कुत्सित नहीं, किन्तु ज्ञान का पात्र जो मिथ्याली है, उसके ससर्ग से वह कुत्सित कहलाता है<sup>४३</sup>।

सम्यग् दृष्टि का समारीप ज्ञान कहलाता है और मिथ्या दृष्टि का समारीप या असमारीप अज्ञान । इसका यह अर्थ नही होता कि सम्यग् दृष्टि का समारीप भी प्रमाण होता है और मिथ्या दृष्टि का असमारीप भी अप्रमाण होता । असमारीप दोनों का प्रमाण । मिथ्याल और सम्यक्ल के निमित्त कमशः दृष्टि मोह का उदय और विलय है। समारीप का निमित्त है ज्ञानावरण या ज्ञान-मोह्ध्य । समारीप का निमित्त दृष्टि मोह माना जाता है, वह उचित प्रतीत नहीं होता । वे लिखते हैं—'जहाँ विषय, साधन आदि का दौप हो, वहां भी वह दोप आत्मा की मोहावस्था ही के कारण अपना कार्य करता है यह । इसलिए जैन दृष्टि यही मानती है कि अन्य दोप आत्म-दोप के सहायक होकर ही मिथ्या प्रत्यय के जनक हैं पर मुख्यतया जनक आत्म-दोप मोह ही है " ।"

समारोप का निमित्त जान-मोह हो सकता है, किन्तु दृष्टि-मोह नहीं। उमका सम्बन्ध सिर्फ तास्त्रिक निप्रतिपत्ति से है।

वीन अज्ञान—मित, श्रुत और विभग, तीन ज्ञान—मित, श्रुत और अविध ये विषयं नहीं हैं। इन दोनो निको की चायौपशमिकता (ज्ञानावरण-विलय-जन्न योग्यता) में दिरूपता नहीं हैं दें। अन्तर केवल इतना आता है कि मिध्या दृष्टि का ज्ञान मिध्याल-सहचरित होता है, इसिलए उसे अज्ञान सज्ञा दी जाती हैं। सम्यग् दृष्टि का ज्ञान मिध्याल-सहचरित नहीं होता, इसिलए उमकी सशा ज्ञान रहती है। ज्ञान जो अज्ञान कहलाता है, वह मिध्याल के साहचर्य का परिणाम है। किन्तु मिध्याली का ज्ञानमात्र विपरीत होता है अध्या उनका अज्ञान और मिध्याल एक है, ऐसी यात नहीं है।

तत्त्वार्थस्त्र (१---३२,२३) श्रीर उमके भाष्य तथा विशेषावश्यक भाष्य मे

अज्ञान का हेतु सत्-असत् का अविशेष वतलाया है ४९ । इससे भी यह फलित नहीं होता कि मिथ्या दृष्टि का जान मात्र विपरीत है या उसका ज्ञान विपरीत ही होता कि मिथ्या दृष्टि का जान मात्र विपरीत है या उसका ज्ञान विपरीत ही होता है, इसलिए उसकी उज्ञान है । सत्-असत् के अविशेष का सम्बन्ध उसकी यहच्छोपलव्य वात्त्विक प्रतिपत्ति से है । मिथ्या-दृष्टि की तत्त्व-अद्धा या तत्त्व उपलव्य याद्रच्छिक या अनालोचित होती है, वहाँ उसके मिथ्यात्व या उन्माद होता है किन्तु उसके इन्द्रिय और मानस का विपय-वोध मिथ्यात्व या उन्माद नहीं होता । वह मिथ्यात्व से अप्रभावित होता है—केवल जानावरण के विलय से होता है । इसके अतिरिक्त मिथ्या दृष्टि में सत्-असत् का विवेक होता ही नहीं, यह एकान्त भी कर्म-सिद्धान्त के प्रतिकृत्त है । दृष्टि मोह के उदय से उसकी वात्त्विक प्रतिपत्ति में उन्माद आता है, उससे उसकी दृष्टि या अद्धा मिथ्या वनती है, किन्तु उसमें दृष्टि मोह का च्योपशम भी होता है । ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होता, जिसमे दृष्टि-मोह का न्यूनाधिक विलय ( च्योपशम ) न मिले " ।

जैन आगमों में मिथ्या-हिप्ट या मिथ्या दर्शन शब्द व्यक्ति और गुण् दोनों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जिसकी दिष्ट मिथ्या होती है, वह व्यक्ति मिथ्या दिष्ट होता है। गुणवाची मिथ्या दिष्ट शब्द का प्रयोग दिष्ट मोह के उदयजनित मिथ्यात्व के अर्थ में भी होता है और मिथ्यात्व-सहचरित दिष्ट-मोह के विलय के अर्थ में भी, १९१ तात्वर्य कि मिथ्या-दिष्ट व्यक्ति में यावन्तात्र उपलब्ध सम्यग-दिष्ट के अर्थ में भी १९२ ।

मिथ्या दृष्टि में दृष्टि मोह जितत मिथ्याल होता है, बैसे ही दृष्टि-मोह विलय जितत सम्यग् दर्शन भी होता है। इसीलिए उसमें 'मिथ्या-दृष्टि-गुण-स्थान नामक पहला गुण्-स्थान होता है। गुण-स्थान आध्यात्मिक शुद्धि की भूमिकाए हैं पड़ि। कर्म अन्थ की वृत्ति में दृष्टि-मोह के प्रवल उदय काल में भी अविवरीत दृष्टि स्वीकार की है और आशिक सम्यग्-दर्शन भी माना है पड़ा जयाचार्य का भी यही मत है—"मिथ्याली जो शुद्ध जानता है, वह ज्ञानावरण का विलय-भाव है। उसका सब जान विक्कत या विपरीत नहीं होता, किन्तु दृष्टि-मोह-सविलय ज्ञान ही वैसा होता है पड़ा

मिथ्या-इष्टि में मिथ्या दर्शन श्रीर सम्यग् दर्शन दोनों होते हैं, फिर भी

वह मिथ्या द्वारित सम्योगिथ्या-दृष्टि नहीं बनता । वह भूमिका इससे केंची है। मिश्र दृष्टि व्यक्ति को केनल एक तत्त्व या तत्त्वाश में सन्देह होता है पह। मिथ्या दृष्टि का सभी तत्त्वों में विपर्यय हो सकता है।

मिश्र दृष्टि तस्त्र के प्रति संशायितदशा है और मिथ्या दृष्टि विषयीत संज्ञान । सशयितदशा में अतस्त्र का अभिनिवेश नहीं होता और विषयीत संज्ञान । सशयितदशा में अतस्त्र का अभिनिवेश नहीं होता और विषयीत संज्ञान में वह होता है, इनिलिए इसका—पहली भूमिका का अधिकारी अंशतः मम्यग् दर्शनी होते हुए भी तीमरी भूमिका के अधिकारी की भाति सम्यग्-मिथ्या-दृष्टि नहीं कहलाता । मिथ्या दृष्टि के साथ सम्यग्-दर्शन का उल्लेख नहीं होता, यह सक्ते दृष्टि-विषयंय की प्रधानता का परिणाम है किन्तु इसका यह अथं नहीं कि सम्यग् दर्शन का अंश होने पर भी वह सम्यग् दृष्टि इसलिए नहीं कहलाता कि समये दृष्टि-मोह का अपेदित विलय नहीं होता।

बस्तुवृत्या तत्वों की संप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति सम्यक्त श्रीर मिध्याल का स्वरूप नहीं है। सम्यक्त दृष्टि मोह-रहित आत्म-परिणाम है और मिध्यात्व दृष्टि-मोह-सवित्तत श्रात्म परिणाम १०। तत्त्वो का सम्यग् श्रीर श्रासम्यग् श्रद्धान उनके फल हैं १८।

प्रमाता दृष्टि-मोह से वद्ध नहीं होता, तब उसका तन्त्व श्रद्धान चर्थार्थ होता है श्रीर उससे बद्धवशा में वह यथार्थ नहीं होता । श्रास्मा के सम्यक्त श्रीर मिथ्यान्त्व के परिणाम तास्त्रिक सम्प्रतिपत्ति श्रीर विप्रतिपत्ति के द्वारा स्यूलहत्त्रा श्रतुमेय हैं।

श्राचार्य विद्यानन्द के अनुमार श्रजानित्रक में दृष्टि-मोह के उदय से मिध्याल होता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि तीन बोध (मित, श्रुत श्रीर विमंग) मिध्याल स्वरूप ही होते हैं "'। जानावरण-विलयजन्य ज्ञान जब मिध्याल-मोह के उदय से श्रमिभृत होता है तालर्य कि जिल श्रद्धान में ज्ञानावरण का ज्योपश्रम और मिध्याल-मोह का उदय दोनों संवित्ति होते हैं, तब मिध्या दृष्टि के बोध में मिध्याल होता है। इस मिध्याल के जारण मिथ्या दृष्टि का चोध श्रजान जहलाता है, यह बात नहीं। दृष्टि-मोह के उदय से प्रमावित बोध

मिथ्या श्रद्धान या निथ्यात्व कहलाता है और मिथ्या दृष्टि के सम्यक् श्रद्धान का अश तथा व्यावहारिक—सम्यगुणान अजान कहलाता है।

भगवती में 'मिथ्यादृष्टि के दर्शन-विपर्यय होता है' यह वतलाया है किन्तु सब मिथ्यादृष्टि व्यक्तियों के वह होता है—यह नियम नहीं <sup>६०</sup>। वैसे ही अज्ञानिष्ठक में दृष्टि-मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है किन्तु अज्ञानमात्र मिथ्यात्व होता है, यह नियम नहीं।

उक्त विवेचन के फलित ये हैं-

- (१) तात्विक-विषयंय दृष्टि-मोह और व्यावहारिक-विषयंय ज्ञानावरण के उदय का परिणाम है।
- (२) अज्ञानमात्र ज्ञान का विपर्यय नहीं, तात्त्विक विप्रतिपत्ति अधवा दृष्टि-मोहोदय-सवित्ति अज्ञान ही ज्ञान का विपर्यय है।
- (३) मिथ्या दृष्टि का अज्ञान मात्र दृष्टि-मोह-सवितत नही होता। प्रमाण-संस्था

प्रमाण की संख्या सब दर्शनो में एक-सी नही है। नास्तिक केवल एक प्रत्यच्च प्रमाण मानते हैं; वैशेषिक दो—प्रत्यच्च और अनुमान, साख्य तीन—प्रत्यच्च, अनुमान और आगम, नैयायिक चार—प्रत्यच्च, अनुमान, आगम और उपमान, मीमासा (प्रभाकर) पाच—प्रत्यच्च, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति; मीमासा (मञ्च, वेदान्त ) छह—प्रत्यच्च, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अमाव। पौराखिक इनके अतिरिक्त सम्मव, ऐतिहा, प्राप्तिम प्रमाण और मानते हैं। जैन दो प्रमाण मानते हैं—प्रत्यच्च और परोच। प्रमाण भेद का निमित्त

स्रात्मा का स्वरूप केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान — पूर्याज्ञान अथवा एक ज्ञान । वादलों में दके हुए सूर्य के प्रकाश में जैसे तारतम्य होता है, वैसे ही कर्म-मलावरण से दकी हुई आत्मा में ज्ञान का तारतम्य होता है। कर्ममल के आवरण और अनावरण के आघार पर ज्ञान के अनेक रूप वनते हैं। प्रश्न यह है कि किस ज्ञान को प्रमाण मानें? इसके उत्तर में जैन हिन्द यह है कि जितने प्रकार के ज्ञान (इन्द्रियज्ञान, मानसज्ञान, अतीन्द्रियज्ञान) हैं, वे सब प्रमाण वन सकते हैं। शर्व केवल यही है कि वे यथार्थत्व से अविक्डन्न होने

चाहिए—जानसामान्य में खोंची हुई यथार्थता की मेद-रेखा का श्रविक्रमण नही होना चाहिए। फलतः जितने यथार्थ ज्ञान उतने ही प्रमाण। यह एक लम्बा-चौड़ा निर्माय हुआ। वात सही है, फिर भी सबके लिए कठिन है, इसलिए इसे समेट कर दो भागों में बाट दिया। वाटने में एक कठिनाई थी। ज्ञान का स्परूप एक है फिर उसे कैसे वाटा जाय १ इसका समाधान यह मिला कि विकास-मात्रा ( स्रनावृत्त दशा ) के स्राधार पर उसे बाटा जाय । श्रान के पाच

स्थल मेद हुए:--

(१) मतिज्ञान-इन्द्रिय शान, मानस शान <u>ऐन्द्रियक</u> (२) श्रुतज्ञान---शब्दशान

(३) अवधिज्ञान--मूर्तपदार्थ का ज्ञान

श्चती न्द्रिय ( 🗸 ) मनः पर्यवज्ञान---मानसिक भावना का ज्ञान ( ५ ) केवलज्ञान-समस्त द्रव्य पर्याय का ज्ञान, पूर्णज्ञान

श्रव प्रश्न रहा, प्रमाण का विभाग कैसे किया जाय १ ज्ञान केवल स्नारमा का विकास है। प्रमाण पदार्थ के प्रति ज्ञान का सही व्यापार है। ज्ञान **आत्म-निष्ठ है। प्रमाण का सम्बन्ध अन्तर्जगत् और बहिर्जगत् दोनो से है।** वहिर्जगत् की यथार्थ घटनाओं को अन्तर्जगत् तक पहुँचाए, यही प्रमाण का जीवन है। वहिर्जगत् के प्रति शान का ज्यापार एक-सा नहीं होता। शान का विकास प्रवल होता है, तब वह बाह्य साधन की सहायता लिए विना ही निपय को जान लेता है। विकास कम होता है, तब बाह्य साधन का सहारा

(१) पदार्थ को जो सहाय-निरपेल्ल होकर ग्रहण करता है, वह प्रत्यत्त-प्रमाण है श्रीर (२) जो सहाय-सापेच होकर ग्रहण करता है, वह परोच्च-प्रमाख है। स्वनिर्णय में प्रत्यन्त ही होता है। उसके प्रत्यन्त श्रीर परोन्न-ये दो मेद पदार्थ-निर्णय के दो रूप साचात और असाचात की अपेचा से होते हैं।

लेना पडता है। वस यही प्रमाण-मेद का ऋाधार बनता है।

'प्रवाद्य श्रीर परोद्य' प्रमाग की कल्पना जैन न्याय की विशेष स्रुक्त है। इन दो दिशास्त्रों में सब प्रमाण समा जाते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु के मेद किये जाते हैं किन्तु मेद उतने ही होने चाहिए- जितने अपना प्यरूप असकीर्य रख सकें। फिर भी जिनमें यथार्थता है, उन्हें प्रमायमेद मानने में समन्वयवादी जैनो को कोई आपित नहीं होनी चाहिए। प्रत्यच्च और परोच्च का उदर इतना विशाल है कि उसमें प्रमाणभेद समाने में किंचित् मी कठिनाई नहीं होती।

## प्रमाण-विभाग

प्रमाण के मुख्य भेद दो हैं—प्रत्यच्च और परोच्च । प्रत्यच्च के दो भेद होते हैं—च्यवहार-प्रत्यच्च और परमार्थ-प्रत्यच्च । व्यवहार-प्रत्यच्च के चार विमाग हैं—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा । परमार्थ-प्रत्यच्च के तीन विमाग हैं—केवल, अवधि और मनः पर्यव । परोच्च के पॉच भेद हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम।

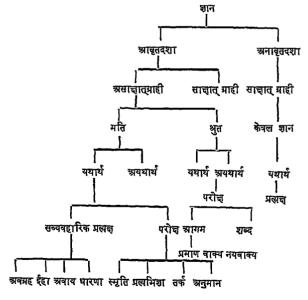

प्रत्यक्ष प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष-परिवार

प्रत्यक्ष का लक्षण

समन्वय का फ़लित रूप

केवल ज्ञान

व्यवहार प्रत्यक्ष

अवग्रह

ईहा

अवाय

धारणा

व्यवहार प्रत्यक्ष का क्रम-विभाग

ईहा और तर्क का भेद प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी

अवग्रह आदि का काल मान

'नहि इप्टे अनुगयन्त नामं—प्रत्यक्त सिद्ध के लिए युक्ति की कीई वावश्यकता नहीं होती। स्वरूप की अपेक्षा आन में कोई अन्तर नहीं है। यथायंता के क्षेत्र में प्रलक्ष चौर परोक्ष का स्थान न्यूनाधिक नहीं है। अपने न्यपे विषय में दोनो तल्यक्ल हैं। मामर्थ्य की इप्टि से दोनो में बड़ा अन्तर है। प्रलक्ष असिकाल में स्वतन्त्र होता है और परोक्ष साधन-परतन्त्र। फलत प्रलक्ष का पदार्थ के साथ अव्यवहित (सावात्) सम्बन्ध होता है और परोक्ष का ब्यवहित (दूसरे के माध्यम से)।

## प्रत्यक्ष-परिवार

प्रत्यच् की दो प्रधान शास्त्राए हैं—(१) आत्म-प्रखच् (२) इन्द्रिय-श्रानिन्द्रिय-प्रखच् । पहली परमार्थाश्रयी है, इमलिए यह वास्तविक प्रखच्च है श्रीर दूसरी व्यवहाराश्रयी है, इसलिए यह श्रीपचारिक प्रत्यच्च है।

त्रात्म-प्रलक्त के दो भेट होते हैं-(१) केवल शान-पूर्ण या सकल-प्रत्यच,

(२) नो-केवलगान--- ऋपूर्णया विकल-प्रत्यच।

नो-केवल ज्ञान के टो भेट हैं--- अवधि और मनः पर्यत्र।

इन्द्रिय-श्रमिन्द्रिय प्रत्यत् के चार प्रकार है-

- (१) स्रवग्रह
- (२) ईहा
- (३) श्रवाय
- (४) धारणा

### प्रत्यक्ष का लक्षण

न्नात्म-प्रत्यक्—न्नात्मा—पदार्थ <sub>।</sub>

इन्द्रिय प्रत्यक्त-ग्रात्मा-इन्द्रिय-पदार्थ ।

(१) स्रात्म-प्रत्यदा---

इन्द्रिय मन और प्रमाणान्तर का सहारा लिए विना श्रात्मा की पदार्थ

का साजात् ज्ञान होता है। उसे आलम-प्रत्यज्ञ, पारमार्थिक-प्रत्यज्ञ या नो— इन्द्रिय-प्रत्यज्ञ कहते हैं।

## (२) इन्द्रिय-प्रत्यच्च

इन्द्रिय और मन की सहायता से जो जान होता है वह इन्द्रिय के लिए प्रत्यच और आत्मा के लिए परीच होता है, इसलिए उसे इन्द्रिय-प्रत्यच या सन्यवहार-प्रत्यच कहते हैं। इन्द्रियां धूम आदि लिङ्ग का सहारा लिए विना अप्रि आदि का साचात् करती हैं, इसलिए यह इन्द्रिय-प्रत्यच होता है।

श्राचार्य तिद्धसेन ने 'श्रपरोत्ततया अर्थ-परिच्छेदक जान' को प्रसत्त कहा है । इसमें 'श्रपरोत्त' शब्द विशेष महत्त्व का है। नैयायिक 'इन्द्रिय और अर्थ के सिजकर्ष से स्टब्ज ज्ञान' को प्रत्यत्व मानते हैं। श्राचार्य सिद्धसेन ने 'श्रपरोत्त' शब्द के द्वारा स्वसं श्रसहमित प्रकट की है। इन्द्रिय के माध्यम से होने वाला श्रान आत्मा (प्रमाता) के सात्वात् नहीं होता, इसलिए वह प्रत्यत्व नहीं है। शान की प्रत्यत्वता के लिए अर्थ और स्वकं बीच अध्यवधान होना जरूरी है।

श्राचार्य सिद्धसेन की इस निश्चयमूलक दृष्टि का श्राघार भगवती श्रीर स्थानाझ की प्रमाण-व्यवस्था है ३। श्राचार्य श्रकलंक की व्याख्या के श्रमुसार—'विशद शान प्रत्यन्न है । श्रपरोन्न के स्थान पर 'विशद' को 'लन्नण' में स्थान देने का एक कारण है। श्राचार्य श्रकलंक की प्रमाण-व्यवस्था मे व्यवहार-दृष्टि का भी त्राध्यण है, जिसका श्राघार नन्दी की प्रमाण व्यवस्था है । इसके अनुसार प्रत्यन्न के दो मेद होते हैं— मुख्य और संव्यवहार । मुख्य-प्रत्यन्न वही है, जो अपरोन्नतया श्रयं ग्रहण करे। सव्यवहार प्रत्यन्न में श्रयं का ग्रहण इन्द्रिय के माध्यम से होता है, जसमें 'श्रपरोच्चतया-श्रयं-ग्रहण' लन्नण नहीं वनता। इसलिए दोनों की सगति करने के लिए 'विशद' शब्द की योजना करनी पड़ी।

'निशर' का अर्थ है—<u>प्रमाणान्तर की अनमेता (अनु</u>मान आदि की अपेद्धा न होना) और 'यह है' ऐसा प्रतिमास होना । स्व्यवहार-प्रत्यत अनुमान आदि की अपेद्धा अधिक प्रकाशक होता है—'यह है' ऐसा प्रतिमास होता है, इसलिए इसकी 'निशुद्धता' निर्वाध है। यद्यपि 'श्रपरोत्त' का वेदान्त के श्रीर विशद का बौद के प्रत्यच्-लद्यण से श्रिषिक सामीप्य है, फिर भी उसके विषय-प्राहक स्वरूप में मौलिक भेद हैं। वेदान्त के मतानुसार पदार्थ का प्रत्यच्च अन्तःकरण ( आन्तरिक इन्द्रिय ) की वृत्ति के माध्यम से होता है । अन्तःकरण दृश्यमान पदार्थ का आकार धारख करता है। आत्मा अपने शुद्ध-साची चैतन्य से उसे प्रकाशित करता है, तब प्रत्यच्च ज्ञान होता है ।

जैन-दृष्टि के अनुसार प्रत्यच्च में जान और हेय के बीच दूसरी कोई शिक नहीं होती । शुद्ध चैतन्य के द्वारा अन्तःकरण को प्रकाशित मानें और अन्तःकरण की पदार्थाकार परिणति मानें, यह प्रक्रियागीरव है। आखिर शुद्ध चैतन्य के द्वारा एक को प्रकाशित मानना ही है, तब पदार्थ को ही क्यों न मानें।

बौद्ध प्रत्यक्त को निर्विकल्प मानते हैं। जैन-दृष्टि के अनुसार निर्विकल्प-बोध (दर्शन) निर्णायक नहीं होता, इसलिए वह प्रत्यक्त तो क्या प्रमाण ही नहीं बनता।

### समन्वय का फलित रूप

अपरोच और विशद का समन्वय करने पर सहाय-निरपेच अर्थ फलित होता है। 'अपरोच' यह परिमाषा परोच चच्चािश्रत है। 'विशद' यह आकाचा-सापेच है। वैशव का क्या अर्थ है, इसकी अपेचा रहती है। 'सहाय-निरपेच प्रत्यचं' इसमें यह आकाचा अपने आप पूरी हो जाती है। जो सहाय के निरपेच आपन-व्यापारमात्रापेच होगा, वह विशद मी होगा और अपरोच भी ''। व्यवहार प्रत्यच में प्रमाणान्तर की और वास्तविक-प्रत्यच में प्रमाणान्तर और पौद्गिलक इन्द्रिय—इन दोनों की सहायता अपेचित नही होती।

### केवलज्ञान

श्रनावृत्त अवस्था में श्रात्मा के एक या अखरड शान होता है, वह केवल-शान है । जैन-दृष्टि में आत्मा जान का अधिकरण नहीं, किन्तु शान-स्वरूप है । इसीलिए कहा जाता है—चेतन आत्मा का जो निरावरण-स्वरूप है, वही केवल-शान है । वास्तव में 'केवल' क्यतिरिक्त कोई शान नहीं है । वाकी के सब शान इसी की आवरण-दशा के तारतम्य से बनते हैं। जयान्वार्य ने जान के भेद-श्रभेद की मीमाला करते हुए समकाया है—''माना कि एक चादी की चौकी धृल से दकी हुई है। उसके किनारों पर से धृल हटने लगी। एक कोना दीखा, हमने एक चीज मान ली। दूसरा दीखा तब दो, इसी प्रकार तीसरे और चौथे कोने के दीखने पर चार चीज मान ली। वीच में से धृल नहीं हटी, इसलिए उन चारों की एकता का हमें पता नहीं लगा। उपों ही बीच की धृल हटी, चौकी सामने आई। हमने देखा कि वे चारों चीज उसी एक में समा गई हैं। ठीक वैसे ही केवलग्रान दका रहता है तब तक उसके अल्प-विकसित छोरों को मिन्न-मिन्न जान माना जाता है। आवरण-विलय (घाति कर्म चतुष्टय का द्वव) होने पर जब केवलज्ञान प्रकट होता है कि , तब जान के छोटे-छोटे सब भेट उसमें विलीन हो जाते हैं। फिर आत्मा में सब द्रव्य और द्रव्यगत सब परिवर्तनों को साचात् करने वाला एक ही जान रहता है, वह है केवलज्ञान। जिकालवर्ती प्रमेय मात्र इसके विषय वनते हैं, इसलिए यह पूर्ण-प्रत्यन्त कहलाता है। इसकी आवृत दशा में अविध और मन पर्यव अपूर्ण (विकल) प्रत्यन्त कहलाते हैं।

## व्यवहार-प्रत्यक्ष

## ( अवग्रह, ईहा, अवाय, घारणा )

इन्द्रिय और मन का जान अल्प-विकसित होता है, इसलिए पदार्थ के जान में जनका एक निश्चित कम रहता है। हमें जनके द्वारा पहले-पहल वस्तु-मान्न-सामान्य रूप या एकता का बोध होता है। उसके बाद क्रमशः वस्तु की विशेष अवस्थाए या अनेकता जानी जाती हैं। एकता का बोध मुलम और अल्प समय-चभ्य होता है उस दशा में अनेकता का बोध यलसाध्य और दीर्धकालकभ्य होता है। उदाहरणस्वरूप—गाव है, वन है, समा है, पुस्तकालय है, घडा है, कपड़ा है, यह बोध हजार घर हैं, सौ वृच्च हैं, चार सौ आदमी हैं, दस हजार पुस्तकें हैं, अमुक-परिमाण मृत् कण हैं, अमुक परिमाण तन्तु हैं—से पहले और सहज-सरल होता है। आम एक वृज्ञ है—इससे पहले चृज्जल का बोध होना व्यावस्थक है। आम पहले चृज्ञ है और वाद में आम।

विशेष का बोध सामरून्यपूर्वक होतर हैं 1 सामान्य ज्यापके होता हैं जी

विरोष व्याप्य । धर्मी अनेक धर्मों का, अवयवी अनेक अवयवी का, समस्टि अनेक व्यक्तियों का पिण्ड होता है।

एकता का रूप स्यूल और स्पष्ट होता है, इसलिए हमारा स्थूल जान पहले उसी को पकड़ता है। अनेकता का रूप सूहम और अस्पष्ट होता है, इसलिए उसे जानने के लिए विशेष मनोयोग लगाना पड़ता है। फिर क्रमशः पदार्थ के विविध पहलुओं का निश्चय होता है। निश्चय की तीन सीमाए हैं :—

- (१) दश्य वस्तु का सत्तात्मक निश्चय-- ऋर्थमात्र-ग्रह्मा ।
- (२) त्रालोचनात्मक निश्चय-स्वरूप-विमर्श ।
- (३) अपायात्मक निरुचय—स्वरूप-निर्णय । इनकी प्रष्ठ-भूमि मे दो वार्ते अपेतित हैं :—
- (१) इन्द्रियो और पदार्थका उचित स्थान मेयोग (सन्निकपया सामीप्य)।
  - (२) दर्शन—निर्विक्त्य-बोध, सामान्य मात्र (सत्तामात्र) का ग्रहण। पूरा क्रम यों बनता है:—
- (१) इन्द्रिय और ऋर्यका उचित योग—शब्द और श्रोत्र का सन्निकर्ष (उसके बाद)
- (२) निर्विकल्प बोध द्वारा सत्ता मात्र का ज्ञान। जैसे—'है'। (चनके बाद)
- ( ३ ) प्राह्म वस्तु का सत्तात्मक निश्चय । जैसे---'यह वस्तु है'। ( उसके बाद )
- (४) त्रालोचनात्मक निश्चय । जैसे—'यह शब्द होना चाहिए'। ( उसके बाद )
- (५) अपायात्मक निश्चय । जैसे—'यह शब्द ही हैं' । यहाँ निश्चय की पूर्णवा होती है । ( उसके बाद )
- (६) निश्चय की धारणा। जैसे—'तद्रूप शब्द ही होता है'। यहाँ व्यवहार प्रत्यत्त्व समाप्त हो जाता है।

### अवप्रह

खबगह का अर्थ है पहला जान। इन्द्रिय और वस्तु का सम्यन्य होते ही

'धत्ता है' का बोध जाग उठता है । प्रमाता इसे जान नहीं पाता। इसमें विशेष धर्म का बोध नहीं होता, इसिलए प्रमाण नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह उत्तर भावी-अवग्रह प्रमाण का परिणामी कारण है। इसके बाद स्पर्शन, रसन, प्राण और क्षेत्र का व्यञ्जन-अवग्रह होता है। 'व्यञ्जन' के तीन अर्थ हें— (१) शब्द आदि पुद्गल द्रव्य (२) उपकरण—इन्द्रिय—विषय—ग्राहक इन्द्रिय (३) विषय और उपकरण इन्द्रिय का संयोग। व्यञ्जन-अवग्रह अव्यक्त जान होता है १२। प्रमाता अब भी नहीं जानता। इसके बाद होता है—अर्थ का अवग्रह।

श्चर्य शब्द के दो अर्थ होते हैं (१) द्रव्य (सामान्य)(२) पर्याय (विशेष)। अवग्रह आदि पर्याय के द्वारा द्रव्य को ग्रहण करते हैं, पूर्ण द्रव्य को नहीं जान सकते। इन्द्रिया अपने-श्रुपने विषयभूत वस्तु पर्यायों को जानती हैं और मन भी एक साथ नियत श्रश का ही विचार करता है।

अर्थावनह व्यक्तनावग्रह से कुछ व्यक्त होता है, जैसे—'यह कुछ हैं—यह सामान्य अर्थ का जान है। सामान्य का निर्देश हो सकता है (कहा जा सकता है) जैसे—वन, सेना, नगर आहि-आदि! अर्थावनह का विषय अनिरंश्य-सामान्य होता है—किसी भी शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सके, वैसा होता है। तात्पर्य यह है कि अर्थावग्रह के द्वारा अर्थ के अनिरंश्य सामान्यरूप का जान होता है। दर्शन के द्वारा 'सत्ता है' का बोध होता है। अर्थावनह के द्वारा 'वस्तु है' का जान होता है। सत्ता से यह जान सिर्फ इतना सा आगे बदता है। इसमें अर्थ के स्वरूप, नाम, जाति, किया, गुण, द्रव्य आदि की कल्पना के अन्तर्गत शाब्तिक प्रतीति नहीं होती 'े! अर्थावनह से जात अर्थ का स्वन्य क्या है, नाम क्या है, वह विस्य जाति का है, उसकी किया क्या है, गुण प्रमा है, वीन मा द्रव्य है, यह नहीं जाने जाते। इन्हें जाने दिना (स्वन्य आदि की क्ल्पना के दिना ) अर्थ मामान्य का निर्देश भी नहीं किया जा गकता। चन्त न्या के जापार पर उमनी यह परिभाषा बनती है—''अनिरंश्य-मामान्य सर्थ की जानने बाता जान अर्थावग्रह होता है।"

महत्त हो गणता है कि श्रमध्यमनाय श्रीर प्रयोगमह दोनों सामान्यमारी हैं एक एक को श्रम्माण श्रीर दूतरे को मनाज क्यों माना जाए । उत्तर साम है । अनध्यवसाय अर्थावत्रह का ही आभास है। अर्थावत्रह के दो त्य वनते हैं— निर्ण्योन्सुख और अनिर्ण्योन्सुख । अर्थावत्रह निर्ण्योन्सुख होता है, तब प्रमाण होता है और जब वह निर्ण्योन्सुख नहीं होता अनिर्ण्य में ही दक जाता है, तब वह अनध्यवसाय कहलाता है। इसीलिए अनध्यवसाय का अवग्रह में समावेश होता है १४।

ईहा

अवग्रह के बाद संशय शान होता है। 'यह क्या है १—राब्द है अथवा स्पर्श ?' इसके अनन्तर ही जो सत्-अर्थ का साधक वितर्क उठता है—'यह श्रोत्र का विषय है, इसलिए 'शब्द होना चाहिए', इस प्रकार अवग्रह द्वारा जाने हुए पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने के लिए विमर्श करने वाले शान-कम का नाम 'ईहा' है। इसकी विमर्श-पद्धित अन्वय व्यक्तिकपूर्वक होती है। शात वस्तु के प्रतिकुल तथ्यों का निरसन और अनुकुल तथ्यों का संकलन कर यह उसके स्वरूप निर्णय की परम्परा को आगे वदाता है।

ईहा से पहले सशय होता है पर वे दोनो एक नहीं हैं। सशय कोरा विकल्प खड़ा कर देता है किन्तु समाधान नहीं करता। ईहा सशय के द्वारा खड़े किये हुए विकलपो को प्रथक् करती हैं। सशय समाधायक नहीं होता, इसीलिए स्से शानकम में नहीं रखा जाता। अवग्रह में ऋषे के सामान्य रूप का अहण होता है और ईहा में स्वके विशेष धर्मों (स्वरूप, नाम जाति आदि) का पर्यालोचन शुरू हो जाता है।

#### अवाय

ईहा के द्वारा ज्ञात सत्-ऋर्य का निर्णय होता है, जैसे—'यह शब्द ही है, स्पर्श, नहीं हैं — उसका नाम 'ऋषाय' है। यह ईहा के पर्याकोचन का समर्थन ही नहीं करता, किन्तु उसका विशेष ऋषधानपूर्वक निर्णय मी कर डालता है।

#### धारणा

श्रवाय द्वारा किया गया निर्णय कुछ समय के लिए टिकता है श्रीर मन के विपयान्वरित होते ही वह चला जाता है। पीछे श्रपना सस्कार छोड़ जाता है। वह स्मृति का हेतु होता है। धारणाकाल में जो सतत उपयोग चलता है, उसे अविच्युति कहा जाता है। उपयोगान्तर होने पर धारणा वामना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही वासना कारण-विशेष से उद्युद्ध होकर स्मृति का कारण वनती है। वासना स्वय जान नहीं है किन्तु अविच्युति का कार्य और स्मृति का कारण होने से दो जानो को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में जान मानी जाती है।

ज्यवहार-प्रलक्त की परम्परा यहाँ पूरी हो जाती है। इसके बाद स्मृति स्नाचि की परोक्ष परम्परा शुरू होती है।

अवमह के दो भेट है-ज्यानहारिक और नैश्चियक।

श्री मिच्चुन्यायकर्णिका में व्यवहार-प्रखन्न की जो रूपरेखा है, वह नैश्चियक अवग्रह की भित्ति पर है। व्यावहारिक अवग्रह की भारा का रूप कुछ दूसरा वनता है।

नैश्चियक श्रवश्र श्रविशेषित-सामान्य का जान कराने वाला होता है। इसकी चर्चा ऊपर की गई है। ज्यावहारिक श्रवग्रह विशेषित-सामान्य को ग्रहण करने वाला होता है। नैश्चियक श्रवग्रह के बाद होने वाले ईहा, श्रवाय से जिसके विशेष धर्मों की मीमासा हो चुकती है, उसी वस्तु के नये नये धर्मों की जिज्ञासा और निश्चय करना ज्यावहारिक श्रवग्रह का का काम है। श्रवाय के द्वारा एक सध्य का निश्चय होने पर फिर तत्सम्बन्धी दूसरे तथ्य की जिज्ञासा होती है, तब पहले का श्रवाय ज्यावहारिक-श्रधांत्रग्रह बन जाता है श्रीर उस जिज्ञासा के निर्याय के लिए फिर ईहा और श्रवाय होते हैं। यह काम तब तक चलता है, जब तक जिज्ञासाएँ पूरी नहीं होतीं।

नैरचियक अवग्रह की परम्परा--- 'यह शब्द ही है'--- यहाँ समाम हो जाती है। इसके वाद व्यावहारिक-श्रवग्रह की धारा चलती है। जैसे :---

(१) ज्यावहारिक अवग्रह---यह शब्द है। [सञ्चय---पशुका है या मनुष्य का १]

(२) ईहा-सम्प्र भाषात्मक है, इसलिए मनुष्य का होना चाहिए।

(३) श्रवाय—(विशेष परीक्षा के पश्चात्) मनुष्य का ही है। व्यवहार प्रत्यक्ष के एक स्राकार में—'यह शब्द है' यह श्रपायात्मक निश्चय है। इसका फिलत यह होता है कि नैश्चियक अनग्रह का अपाय रूप व्यानहारिक अनग्रह का आदि रूप बनता है। इन प्रकार उत्तरोत्तर अनेक जिजासाए हो सकती हैं। जैसे—

श्रनस्था-भेद से---यह शब्द नालक का है या बुड्दे का श्र लिङ्ग-भेद से स्त्री का है या पुरुष का श्र स्त्रादि स्त्रादि । व्यवहार-प्रत्यक्ष का क्रमविभाग

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा का न उत्क्रम होता है और न ज्यतिक्रम । अर्थ ग्रहण के बाद ही विचार हो सकता है, विचार के बाद ही निश्चय और निश्चय के बाद ही धारणा। इसलिए ईहा अवग्रहपूर्वक होती है, अवाय ईहापूर्वक और धारणा अवायपूर्वक ।

व्यवहार-प्रसन्त के ये विमाग निहंतुक नहीं हैं। यदापि वे एक-वस्तु-विपयक ज्ञान की धारा के अविरत्त रूप हैं, फिर भी उनकी अपनी विशेष स्यितिया हैं, जो उन्हे एक दूसरे से पृथक् करती हैं। (१) 'यह कुछ हैं'— इतना-सा ज्ञान होते ही प्रमाता दूसरी वात मे ध्यान देने लगा, वस वह फिर आगे नहीं वदता। इसी प्रकार 'यह अमुक होना चाहिए'—'यह अमुक ही है'—यह भी एक-एक हो सकते हैं। यह एक स्थिति है जिसे 'असामस्त्येन उत्पत्ति' कहा जाता है।

- (२) दसरी स्थिति है—'क्रमभावित्व'—धारा-निरोध। इनकी धारा अन्त तक चले, यह कोई नियम नहीं किन्तु जब चलती है तब क्रम का उल्लंघन नहीं होता। 'यह कुछ है' इसके बिना 'यह अमुक होना चाहिए'—यह ज्ञान नहीं होता। 'यह अमुक होना चाहिए'—इसके बिना 'यह अमुक ही है' यह नहीं जाना जाता। 'यह अमुक ही है'—इसके बिना धारखा नहीं होती।
- (३) तीसरी स्थित है—'क्रिमिक प्रकाश'—थे एक ही वस्तु के नथे-नथे पहलुक्रों पर प्रकाश डालते हैं। इससे एक वात और भी साफ होती है कि अपने-ऋपने विषय में इन सबकी निर्णायकता है, इसिलए थे सब प्रमाख हैं। अवाय स्वतन्त्र निर्णय नहीं करता। ईहा के द्वारा शांत ऋश की ऋपेक्षा से ही सस पर विशेष प्रकाश डालता है।

परीय प्रमारागत तर्र में देश किरन है। तर्र में स्थापि (स्ट्यूप स्वतिरेट का देशियक नियम ) का निर्णय होता है और इंटर में केरन सर्वभान कर्म का सम्बद्ध स्पतिरेक्ष्यूचेर विमर्थ होता है १८।

नगर के जनुमार परिवात क्या को जानने की इन्जा होती है। विशास के बाद सदान करन्न होता है। सरसारास्था में विष्य बद्ध की खोर कार्य की क्यांचि देशने में पाती है, जी की सरमानना मानी जाती है खीर बदी सम्भावना तर्क है। 'अश्यावस्था में तर्क का प्रभावन होता है'—यह लक्ष्य ईटा के साथ संगति कराने वाला है।

# प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी

साधारणतया पाँच इन्द्रिया समकत्त मानी जाती हैं किन्तु योग्यता की इष्टि से चतु का स्थान कुछ विशेष है। शेष चार इन्द्रिया प्रपना विषय अहण करने में पढ़ हैं। इस दशा में चतु पहुतर है।

स्पर्यम, रसन, भाण श्रीर श्रीत्र माह्य वस्तु से चप्रक होने पर उसे जानते हैं, इसिलए वे पटु हैं। चतु शाह्य वस्तु को उचित सामीप्य से ही जान लेता है, इमिलए यह पटुतर है। पटु इन्द्रिया प्राप्यकारी हैं, इसिलए उनका व्यञ्जनावग्रह होता है। चतु प्राप्यकारी नहीं, इसिलए इमका व्यञ्जनावग्रह नहीं होता।

व्यञ्जनावग्रह सम्पर्कपूर्वक होने वाला ऋत्यक जान है । अर्थावग्रह उसी का चरम अश है । पद्ध इन्द्रिया एक साथ विषय को पकड़ नहीं सकतो । व्यञ्जनावग्रह के द्वारा ऋव्यक जान होते होते जब वह पुष्ठ हो जाता है, वब उसको ऋर्य का ऋवग्रह होता है । चत्तु ऋपना विषय तक्काल एकड लेता है, इसिलए उसे पूर्वमानी अञ्चक जान की ऋषेद्या नहीं होती ।

मन की भी यही बात है। वह चत्तु की भाति व्यवहित पटार्थ को जान स्रेता है, इसस्तिए उसे भी व्यक्जनावग्रह की उपेचा नहीं होती।

बौद्ध श्रोत्र को भी अप्राप्यकारी मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक चल्लु ग्रीर मन को अप्राप्यकारी नहीं मानते। उक्त दोनों दृष्टियों से जैन दृष्टि भिन्न है।

श्रीत्र व्यवहित शब्द को नहीं जानता । जो शब्द श्रीत्र से सप्टक्त होता है, वहीं उसका विषय बनता है। इसिलए श्रीत्र स्त्रप्राप्यकारी नहीं हो सकता ! चत्तु ख्रीर मन व्यवहित पदार्थ को जानते हैं, इसिलए वे प्राप्यकारी नहीं हो सकते। इनका श्राह्म वस्तु के साथ सम्पर्क नहीं होता।

#### विज्ञान के अनुसार

• चलु में दृश्य वस्तु का तटाकार प्रतिविध्य पड़ता है। स्वसे चलु को अपने विषय का जान होता है। नैयायिको की प्राप्यकारिता का आघार है चलु की सूल्म-रिहमयो का पदार्थ से सप्टक होना। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता। वह आँख को एक बढिया केनेरा (Camera) मानता है। सम दूर्त्य वस्तु का चित्र अकित हो जाता है। जैन दृष्टि की अप्राप्यकारिता में इससे कोई वाघा नहीं त्राती। कारण कि विज्ञान के अनुमार चलु का पटार्थ के साथ सम्पर्क नहीं होता। काच स्वच्छ होता है, इमलिए ससके सामने जो वस्तु आती है, उसकी छाया काच में प्रतिविध्यत हो जाती है। ठीक यही प्रक्रिया आँख के सामने कोई वस्तु आने पर होती है। काच में पटने वाला वस्तु का प्रतिविध्य और वस्तु एक नहीं होते, इसलिए काच सम वन्त से सप्टक महीं कहलाता। ठीक यही वात आँख के लिए है।

व्यवहार प्रत्यदा के २८ मेंह :--

|        | व्यवग्रह   |            | ऐंटा | ग्रवाय      | धारगा |   |
|--------|------------|------------|------|-------------|-------|---|
| 1      | न्य जना सम | श्रथांग्रा |      |             | 1     |   |
| रपर्शन | 1,         | 33         | ,,   | 93          | 11    |   |
| रमन    | ,,         | 71         | 17   | 11          | ,,    |   |
| माण    | ,,         | ,,         | "    | 11          | ,,    | ١ |
| चतु    | ×          | ,,         | 23   | 17          | ,,    | Ì |
| ধীম    | ,,         | ,,         | "    | ,,          | ,,    | l |
| सन     | ×          |            |      | <u>  "_</u> | ١,,   | ! |

### अवग्रह आदि का काल मान

च्याञ्जनावग्रह-स्थामख्य मगय ।

श्चर्यांवग्रह-एक समय।

ऋवाय---श्रन्तर मुहर्त्त ।

धारणा-सख्येय काल श्रीर श्रसख्येय काल।

मित के दो मेद हैं—(१) श्रुत-निश्रित (२) अश्रुत-निश्रत 'े। श्रुत-निश्रित मित के २८ मेद हैं, जो ज्यवहार-प्रत्यच्च कहलाते हैं विश्व और्यचिकी आदि बुद्धि-चतुष्टय अश्रुत-निश्रित है विशेष निर्मित के स्थित का विवरण है। अश्रुत निश्रित के चार मेदी का इन मे समावेश होता है या नहीं इसकी कोई चर्चा नहीं। मित के २८ मेद वाली परम्परा सर्वमान्य है किन्तु २८ मेदो की स्वरूप रचना में दो परम्पराएँ मिलती हैं। एक परम्परा अवग्रह-अमेदवादियों की है। इसमें ज्यञ्जनावग्रह की अर्यावग्रह से मिन्न ग्राणना नहीं होती, इसिलए श्रुव निश्रित मित के २४ मेद व अश्रुत-निश्रित के चार—इस प्रकार मित के २८ मेद वनने हैं विश्व

दूसरी परम्परा जिनमद गणि चुमाश्रमण की है। इसके ऋतुसार अक्षण आदि चतुष्टय अशुन-निश्चित और शुन-निश्चित मति के सामान्य धर्म हैं, इसिएए भेर-गणना में अशुन-निश्चित मति शुत-निश्चित में समाहित हो जाती है 23 । फलस्वरूप व्यवहार प्रत्यक्त के २८ मेद और मित के २८ मेद एक रूप वन जाते हैं। इसका आधार स्थानाङ्ग २-१-७१ है। वहाँ व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह की श्रुत निश्रित और अर्श्युत-निश्रित—इन दोनों मेदों में गणना की है। अर्श्युत-निश्रित बुद्धि-चतुष्ट्य मानस जान होता है। उपका व्यञ्जनावग्रह नहीं होता, इससे फिलत होता है कि बुद्धि चतुष्ट्य के अतिरिक्त भी अवग्रह आदि चतुष्क अर्थुत-निश्रित होता है।

नन्दी के अनुसार अवग्रहादि चतुष्क केवल श्रुत-निश्रित हैं। विशेपावश्यक माष्य के अनुसार वह श्रुत-निश्रित और अश्रुत निश्रित दोनों है। स्थानाङ्ग के अनुसार वह दोनों तो है ही, विशेप वात यह है कि बुद्धि-चतुष्टय में होने वाला अवग्रहादि चतुष्क ही अश्रुत-निश्रित नहीं किन्तु उनके अतिरिक्त भी अत्रग्रहादि चतुष्क सूत्र-निश्रित होता है ।

# परोक्ष प्रमाण

परोक्ष
स्मृति प्रामाण्य
प्रत्यभिज्ञा
तर्कं का प्रयोजकत्व
अनुसान
अनुसान का परिवार
स्वार्थं और परार्थं
व्याप्ति
हेतु—भाव और अभाव
साध्य—धर्मं और धर्मी
हेतु के प्रकार
विधि-साधक उपलब्धि हेतु
निषेध-साधक अनुपलब्धि हेतु
विधि-साधक अनुपलब्धि हेतु
विधि-साधक अनुपलब्धि हेतु
विधि-साधक अनुपलब्धि हेतु

परोक्ष

(१) इन्द्रिय और मन की सहायता से आत्मा की जो शान होता है, वह 'श्रात्म-परोत्त' है।

त्रात्मा--इन्द्रिय शान-पौद्गलिक-इन्द्रिय-पदार्थ।

(२) धूम ऋादि की सहायता से ऋिन ऋादि का जो ज्ञान होता है, वह 'इन्द्रिय परोत्त' है।

आत्मा — इन्द्रिय — धूम — श्रीम ।

पहली परिभाषा नैश्चियिक है। इसके अनुसार सञ्यवहार-प्रत्यच को वस्तुतः परोच्च माना जाता है।

मित और श्रुत—ये दोनों शान त्राहम निर्मर नहीं हैं, इसलिए थे परोच्चं कहलाते हैं । मित, साचात् रूप में पौद्गलिक इन्द्रिय और मन के और परम्परा के रूप में आई और आलोक के, अधीन होती है। श्रुत, साचात् रूप में मन के और परम्परा के रूप में शब्द-सकेत तथा इन्द्रिय (मित-शानाश) के अधीन होता है। मित में इन्द्रिय मन की अपेचा समकच्च है, श्रुत में मन का स्थान पहला है।

मित के दो साधन हैं—इन्द्रिय और मन। मन द्विविध धर्मा है— अवग्रह आदि धर्मवान् और स्मृत्यादि धर्मवान्। इस स्थिति में मित दो भागों में बंट जाती है—(१) व्यवहार-प्रत्यत्त मित। (२) परोत्त-मित। इन्द्रियात्मक और अवग्रहादि धर्मक मनरूप मित व्यवहार-प्रत्यत्त्व है, जिसका स्वरूप प्रसन्त-विमाग में बतलाया जा चुका है।

स्मृत्यादि धर्मक, मन रूप परोज्ञ-मति के चार विभाग होते हैं :-

- (१)समृति।
- (२) मत्यभिज्ञा।
- (३) तर्कः।
- (४) भ्रनुमान।

स्मृति घारणामूलक, प्रत्यिमशा स्मृति और अनुभवमूलक, तर्क प्रत्यिमशाः मूलक, अनुमान तर्क निर्णीत साधनमूलक होते हैं, इसलिए ये परोज हैं। अुत का साधन मन होता है। उसका एक मेद है—'त्रागम'। वह वचनमूलक होता है, इसलिए परोच्च है।

### स्मृति प्रामाण्य

जैन तर्क-पद्धति के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राच्य भारतीय तर्क-पद्धित में स्मृति का प्रामाण्य स्वीकृत नहीं हैं। इसका कारण यह वतलाया जाता है कि स्मृति अनुभव के द्वारा गृहीत विषय की ग्रहण करती है, इसलिए गृहीतग्राही होने के कारण वह अप्रमाण है—स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हैं। जैन दर्शन की युक्ति यह है कि अनुभव वर्तमान अर्थ को ग्रहण करता है और स्मृति अतीत अर्थ को, इसलिए यह कथंचित् अगृहीतग्राही है। काल की दृष्टि से इसका विषय स्वतन्त्र है। इसरी वात—गृहीतग्राही होने मात्र से स्मृति का प्रामाण्य धुल नहीं जाता।

प्रामाएय का प्रयोजक अविसवाद होता है, इसलिए अविसवादक स्मृति का प्रामाएय अवश्य होना चाहिए।

#### प्रत्यभिज्ञा

न्याय, वैशेषिक और मीमासक प्रत्यभिज्ञा को प्रत्यच्च से पृथक् नहीं मानते। चिष्यकवादी बौद्ध की दृष्टि में प्रत्यच्च और स्मृति की सकलना हो भी कैसे सकती है।

जैन-हिष्ट के अनुसार यह प्रत्यच्च ज्ञान हो नहीं सकता। प्रत्यच्च का विषय होता है—टश्य वस्तु (वर्तमान-पर्यायच्यापी द्रव्य)। इसका (प्रत्मिम्जा) का विषय वनता है सकलन—अतीत और प्रत्यच्च की एकता, पूर्व और अपर पर्यायव्यापी द्रव्य, अथवा दो प्रत्यच्च द्रव्यों या दो परोच्च द्रव्यों का सकलन। हमारा प्रत्यच्च अतीन्द्रिय-प्रत्यच्च की भाति त्रिकालविषयक नहीं होता, इसलिए उससे सामने खडा व्यक्ति जाना जा सकता है किन्तु 'यह वही व्यक्ति हैं'—यह नहीं जाना जा सकता। उसकी एकता का वोध स्मृति के मेल से होता हैं, इसलिए यह अस्पष्ट-परोच्च हैं। प्रत्यच्च और तक के मेल से होने वाला अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण है, तव फिर प्रत्यच्च और स्मृति के मेल से होने वाली प्रत्यभिश्वा का स्वतन्त्र स्थान क्यों नहीं होना चाहिए १

पत्यसदय के सकलन में दोनी वस्तुएं सामने होती हैं फिर भी उनका

सकलन इन्द्रिय से नहीं होता, विचारने से होता है। विचार के समय उनमें से एक ही वस्तु मन के प्रत्यत्त होती है, इसिलए यह मी प्रत्यत्त नहीं होता। परोत्त द्वय के सकलन में दोनों वस्तुए सामने नहीं होतीं, इसिलए वह प्रत्यत्त का स्पर्श नहीं करता।

प्रत्यभिज्ञा को दूसरे शब्दों में तुलनात्मक ज्ञान, उपिमत करना या पहचानना भी कहा जा सकता है।

प्रस्थिमज्ञान में दो अर्थों का सकत्तन होता है। स्तर्क तीन रूप बनते हैं— (१) प्रत्यक्ष और स्मृति का सकत्तन —

- (क) यह वही निर्म्रन्थ है।
- (ख) यह उमके सदृश है।
- (ग) वह उससे विलक्षण है।
- (घ) यह उससे छोटा है।

पहले स्नाकार मे---निर्मन्थ की वर्तमान स्रवस्था का स्रतीत की स्रवस्था के साथ सकलन है, इमलिए यह 'एकत्व प्रत्यिमजा' है।

दूतरे आकार मे—हण्ट वस्तु की पूर्व हण्ट वस्तु से तुलना है। इसिलए यह 'साहरय प्रत्यिमना है।

तीसरे आकार में—हप्ट वस्तु की पूर्व हप्ट वस्तु से विलत्त्वणता है, इसिलए वह 'वैसहरूव-प्रत्यभिता' है।

चौथे त्राकार मे—हप्ट वस्तु की पूर्व हप्ट वस्तु प्रतियोगी है, इसलिए यह 'प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञा' है।

- (२) दो प्रत्यक्तो का सक्लन
  - (क) यह इमके सदृश है।
  - (ख) यह इससे विलक्त्य है।
  - (ग) यह इससे छोटा है। इसमें दोनों प्रत्यन्न हैं।
- (३) दो स्मृतियों का संकलन
  - (क) वह उसके सदृश है।
  - ( ख ) बह उमसे निलक्षण है।

(ग) वह उससे छोटा है। इसमें दोनों परोक्ष हैं।

तर्क

नैयायिक तर्क को प्रमाण का अनुबाहक या सहायक मानते हैं या नौद इसे अप्रमाण मानते हैं। जैन-इष्टि के अनुसार यह परोज्ञ-प्रमाण का एक भेद हैं। यह प्रत्यक्त में नहीं समाता। प्रत्यक्त से दो वस्तुत्री का शान हो सकता है किन्त वह उनके सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाता ।

यह अप्रि है, यह धुत्रा है-यह प्रत्यत्त का विषय है क्लि :-

- (१) धूम होने पर ऋति ऋवस्य होती हैं।
- (२) धूम ऋिम में ही होता है।
- (३) अग्नि के अभाव में घूम नहीं होता।

---यह प्रत्यच् का काम नहीं, तर्क का है।

हम प्रत्यच, स्मृति और प्रत्यभिज्ञा की सहायता से अनेक प्रामाणिक नियमीं की सुष्टि करते हैं। वे ही नियम हमें अनुमान करने का साहस वंघाने हैं। तर्फ की प्रमाण माने विना अनुमान की प्रामाणिकता अपने आप मिट जाती है। तर्क और श्रुतुमान की नींव एक है। मेद सिर्फ ऊपरी है। तर्क एक व्यापक नियम है और अनुमान उसका एकदेशीय प्रयोग। तर्क का काम है, धुएं के साथ अग्नि का निश्चित सम्बन्ध बताना । अनुमान का काम है, उस नियम के सहारे अमुक स्थान में अमि का ज्ञान कराना। तर्क से बुएं के साथ ऋष्ति की व्याप्ति जानी जाती हैं किन्तु इस पर्वत मे 'श्रमिन है' यह नहीं जाना जाता। 'इस पर्वत में श्रमिन है'—यह श्रनुमान का साध्य है। तर्क का साध्य केवल ऋग्नि (धर्म) होता है। ऋतुमान का साध्य होता है-- "अग्निमान् पर्वत" (धर्मी)। दूसरे शब्दों मे तर्क के साध्य का अधार अनुमान का साध्य वनता है।

न्याय की तीन परिधिया है-(१) सम्मव-सत्य ।

- (२) श्रनुमानतः सत्य।
- (३) ध्रुव सत्य।

श्रकुशल व्यक्ति सम्मव-सल से सल को ढूंढता है। न्यायाधीश श्रमुमानित सत्य से सत्य का पता लगाते हैं। दार्शनिक का न्याय इन दोनों से भिन्न हैं। वह ध्रुव सल्य—व्याप्ति के द्वारा सत्य की शोध करता है। ध्रुव सत्य नियमों की निश्चित जानकारी तर्क है। उसके द्वारा निश्चित नियमों के श्रमुसार श्रमुमान होता है।

#### तर्क का प्रयोजकत्व

"स्वमावे तार्किका मग्नाः"—स्वमाव के च्रेत्र में तर्क का कोई प्रयोजन नहीं होता। इसीलिए जैन दर्शन में दो प्रकार के पदार्थ माने हैं—हेतु गम्य (तर्क-गम्य) और ऋहेतुगम्य (तर्क-ऋगम्य)।

पहली वात—तर्क का अपना चेत्र कार्य-कारणवाद या अविनाभाव या व्याप्ति है। व्याप्ति का निश्चय तर्क के विना और किसी से नहीं होता। इसका निश्चय अनुमान से किया जाये तो उसकी (व्याप्ति के निश्चय के लिए प्रयुक्त अनुमान की) व्याप्ति के निश्चय के लिए फिर एक दूधरे अनुमान की आवश्यकता होगी। कारण यह है कि अनुमान व्याप्ति का स्मरण होने पर ही होता है। साधन और साध्य के सम्बन्ध का निश्चय होने पर ही साध्य का ज्ञान होता है।

पहले अनुमान की ज्याप्ति 'ठीक है या नहीं' इस निश्चय के लिए इसरा अनुमान आये तो इसरे अनुमान की वहीं गति होगी और उसकी ज्याप्ति का निर्णय करने के लिए फिर तीसरा अनुमान आयेगा। इस प्रकार अनुमान-परम्परा का अन्त न होगा। यह अनवस्था का रास्ता है, इससे कोई निर्णय नहीं मिलता।

दसरी बात—ज्याप्ति अपने निश्चय के लिए अनुमान का सहारा ले और अनुमान ज्याप्ति का—यह अन्योन्याश्रय दोष है। अपने-अपने निश्चय में परस्पर एक दूसरे के आश्रित होने का अर्थ है—अनिश्चय। जिसका यह घोड़ा है, मै उसका सेवक हूँ और जिसका मैं सेवक हूँ उसका यह घोड़ा है—इसका अर्थ यह हुन्ना कि कुछ मी समक्त मे नहीं न्नाया। इसिलए व्याप्ति का निरुचय करने के लिए तर्क को प्रमाण मानना न्नावश्यक है।

#### अनुमान

अनुमान तर्क का कार्य है। तर्क द्वारा निश्चित नियम के आधार पर यह उत्पन्न होता है। पर्वत सिद्ध होता है और अग्निमी। अनुमान इन्हें नहीं साधता। वह 'इस पर्वत में अग्नि है' (अग्निमानयं पर्वत') इसे साधता है। इस सिद्धि का आधार व्यासि है।

## अनुमान का परिवार

वर्क-शास्त्र के बीज का विकास अनुमानरूपी करुपतर के रूप मे होता है। कई नैयायिक आचार्य पञ्चवाक्यात्मक प्रयोग को ही न्याय मानते हैं ने निगमन फल-प्राप्ति है। वह समस्त प्रमाणों के ज्यापार से होती है भा मिता में शब्द, हैं हैं अनुमान, हण्टान्त में प्रत्यक्त, जपनय में जपमान—इस प्रकार मभी प्रमाण आ जाते हैं। इन सबके योग से फलितार्थ निकलता है—ऐसा न्याय-वार्तिककार का मत है। ज्यवहार-हिष्ट से जैन-हिष्ट भी इससे सहमत है। यद्यपि पञ्चावयव में प्रमाण का समावेण करना आवश्यक नहीं लगता, फिर भी तर्क-शास्त्र का मुख्य विषय साधन के द्वारा माध्य की सिद्धि है, इसमें द्वैते नहीं हो सकता।

अनुमान अपने लिए स्वार्थ होता है, वैसे दूसरो के लिए परार्थ भी होता है। 'स्वार्थ' जानात्मक होता है और 'परार्थ' वचनात्मक। 'स्वार्थ' की दो शाखाए होती हैं—पच और हेता। 'परार्थ' की, जहाँ श्रोता तीव बुद्धि होता है वहाँ पिर्फ ये दो शाखाए और जहाँ श्रोता मद बुद्धि होता है वहाँ पाच शाखाए होती हैं —

- (१)पचा
- (२) हेतु।
- (३) दृष्टान्त।
- (४) चपनेय i
- ` (५) निगमन ।

#### स्वार्थ और परार्थ

अनुमान नास्तव में 'स्वार्थ' ही होता है। अनुमाता श्रीता को वचनारमक हेतु के द्वारा साध्य का जान कराता है, तब वह वचन श्रीता के अनुमान का कारण वनता है। वचन-प्रतिपाटक के अनुमान का कार्य और श्रीता के अनुमान का कारण वनता है। प्रतिपादक के अनुमान की अपेद्या कार्य को कारण मानकर (कारण में कार्य का उपचार कर) और श्रीता के अनुमान की अपेद्या कारण को कार्य मानकर (कार्य में कारण का उपचार कर) वचन को अपेद्या कारण को कार्य मानकर (कार्य में कारण का उपचार कर) वचन को अनुमान वहा जाता है।

व्याप्ति

व्यक्ति के टो मेट हैं—अन्तर्व्यक्ति और विहर्व्यक्ति । पत्तीकृत विषय में ही माधन की साध्य के साथ व्यक्ति मिले, अन्यत्र न मिले, यह अन्तर्व्यक्ति होती है । आत्मा है यह हमारा पत्त है । 'वैतन्यगुण मिलता है, इसलिए वह है' यह हमारा साधन है । इसकी व्यक्ति वो वनती है—'जहाँ-जहाँ चैतन्य है, वहाँ-वहाँ आत्मा है'—िकन्तु इसके लिए हच्छान्त कोई नहीं वन सकता । क्योंकि यह व्यक्ति अपने विषय को अपने आप में समेट लेती है । उसका समानधर्मा कोई बचा नहीं रहता । विह्वियत्ति में माधम्य मिलता है । पत्तीकृत विषय के सिवाय मी साधन की साध्य के साथ व्यक्ति मिलती है । पर्वत अग्रिमान हैं — यह पत्त है । धूम है, इसलिए वह अग्रिमान है—यह साधन है । 'जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ आग्न है'—इसका हष्टान्त वन सकता है—जैसे—रमोई धर या अन्य अग्निमान प्रदेश ।

# हेतु—भाव और अभाव

अभाव चार होते हैं ":--

- (१) प्राक्।
- (२) प्रध्वसः।
- (३) इतरेतर ।
- (४) ऋत्यन्त ।

भाव जैसे वस्तु स्वरण का साधक है, वैसे अभाव भी। माव के विना वस्तु की सत्ता नहीं वनती तो अभाव के विना भी उत्तरी सत्ता स्वतन्त्र नहीं वनहीं ।

अगर हम वस्तु को देवल भावात्मक मान तो उतमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वह होता है। एक च्रुप से दूसरे च्रुप में, एक देश से दूसरे देश में, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में वस्तु जाती है। यह कालकृत, देशकृत और अवस्थाकृत परिवर्तन वस्तु से सवंथा भिन्न नहीं होता। दूसरे च्रुप, देश और अवस्थावर्ती वस्तु से पहले च्रुप, देश और अवस्थावर्ती वस्तु का सम्बन्ध वुड़ ही नहीं सकता, अगर अभाव उसका स्वभाव न हो। परिवर्तन का अर्थ ही गहीं है—भाव और अभाव की एकाअयता। 'सर्वथा मिट जाय, सर्वथा नया वन जाय' यह परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन यह होता है—'जो मिटे मी बने भी और फिर भी धारा न ट्रेट'।

जपादान कारण में इसकी साफ भावना है। कारण ही कार्य वनता है। कारण का भाव मिटता है, कार्य का अभाव मिटता है तब एक वन्तु वनती है। वनते वनते उसमें कारण का अभाव और कार्य का भाव आ जाता है। यह कार्यकारण सापेन्त भावाभाव एक वस्तुगत होते हैं, वैसे ही स्वगुण-परगुपापेन्त भावाभाव भी एक वस्तुगत होते हैं। अगर यह न माना जाय तो वन्त निर्विकार, अनन्त, सर्वात्मक और एकात्मक वन जाएगी । किन्तु ऐसा होता नहीं। वस्तु में विकार होता है। यहला रूप मिटता है, दूसरा वनता है। मिटने वाला रूप वनने वाले रूप का प्राक् अभाव होता है, दूसरे शब्दों में उपादान-कारण कार्य का प्राक्-अभाव होता है। वीज मिटा, अंकुर वना। वीज के मिटने की दशा में ही अंकुर का प्राहुमीव होगा। प्राक्-अभाव अनादि-सान्त है। जब तक वीज का अकुर नहीं वनता, तब तक वीज में अंकुर का प्राक्-अभाव रहता है। अहर वनते ही प्राक्-अभाव मिट जाता है। जो लोग प्रत्येक अनादि वन्तु को नाश रहित (अनन्त्र) मानते हैं, यह अधुक हैं, यह इसने तमका जा सकता है।

प्राक्-अभाव जैसे निर्विकारता का विगोधी है, वैसे ही प्रध्वंसामान वस्तु की अनन्तता का विरोधी है। प्रध्यस अभाव न हो तो वस्तु बनने के बाद - मिटने का नाम ही न ले, वह अनन्त हो जाय। पर ऐसा होता कहाँ है ! दूसरी पर्याय बनती है, पहली मिट जाती है। वृत्त कार्य है। वह टूटता है, तब उसकी लकड़ी बनती है। दूसरे कार्य में पहले कार्य का प्रध्यस-रूप अभाव होता है। लकड़ी में चृत्त का अभाव है या यो कहिए लकड़ी वृत्त का प्रध्यसमामाव है। लकड़ी की आविर्माव-दशा में वृत्त की तिरोमाव-दशा हुई है। प्रध्यसामाव सादि-अनन्त है। जिस चृत्त की लकड़ी बनी, उससे वही वृत्त कभी नहीं बनता। इससे यह भी समिक्तए कि प्रत्येक सादि पदार्थ सान्त नहीं होता।

जपर की पक्तियों को थोड़े में यू समक्त लीजिए—वर्तमान दशा पूर्वदशा का कार्य बनती है और उत्तर दशा का कारण। पूर्वदशा उनका प्राक्-श्रमाव होता है और उत्तर दशा प्रध्वंस-श्रभाव।

एक बात और साफ कर लेनी चाहिए कि द्रव्य सादि-सान्त नहीं होते। सादि-सान्त द्रव्य की पर्याए ( अवस्थाए ) होती हैं। अवस्थाए अनादि-अनन्त नहीं होतीं किन्तु पूर्व-अवस्था कारण रूप में अनादि है। उससे बनने वाली वस्त पहले कभी नहीं बनी। उत्तर अवस्था मिटने के बाद फिर वैसी कभी नहीं वनेगी, इसलिए वह अनन्त है। यह सारी एक ही द्रव्य की पूर्व-उत्तरवर्ती दशाओं की चर्चा है। अब हमें अनेक सजातीय द्रव्यों की चर्चा करनी है। खम्मा पौद्मिलक और घडा भी पौद्मिलक है किन्त खम्मा घडा नहीं है और घडा खम्भा नही है। दोनो एक जाति के हैं फिर भी दोनो दो हैं। यह 'इतर-इतर-अभाव' आपस में एक दूसरे का अभाव है "। खम्मे में घडे का और घड़े में खम्मे का अभाव है। यह न हो तो हम वस्त का लक्षण कैसे बनायें ? किसको खम्भा कहें और किमको घडा। फिर सब एकमेक वन जाए थे. यह श्रभाव सादि-सान्त है। खम्मे के पुद्गल स्कन्ध घड़े के रूप में श्रीर घड़े के पुद्गल-स्कथ खम्मे के रूप में बदल सकते हैं किन्त सर्वथा विजातीय द्रव्य के लिए यह नियम नहीं। चेतन-अचेतन और अचेतन-चेतन तीन काल में भी नहीं होते। इसका नाम है--अत्यन्त अभाव । यह अनादि-अनन्त है। इसके विना चेतन और अचेतन--- इन दो अत्यन्त भिन्न पदार्थों की तादातम्य-निवृत्ति सिद्ध नही होती। साध्य-धर्म और धर्मी

साध्य ग्रीर साधन का सम्बन्ध मात्र जानने में साध्य धर्म ही होता है।

कारण कि धुए के साथ अगिन होने का नियम है, वैसे अशिमान पर्वत हो का नियम नहीं बनता। अशि पर्वत के सिवाय अन्यत्र भी मिलती है। साथ के प्रयोगकाल में साध्य धर्मी होता है। धर्मी तीन प्रकार का होता है—

- (१) बुद्धि-सिद्ध।
- (२) प्रमाण-सिद्ध।
- (३) जभय-सिद्ध।
- (१) प्रमाण से जिमका श्रास्तित्व या नास्तित्व निद्ध न हो किन्तु श्रास्तित्व या नास्तित्व सिद्ध करने के लिए जो शाब्दिक रूप में मान लिया गया हो, वह 'बुढि-निद्ध धर्मी' होता है। जैसे—'मर्चश्च है'। श्रस्तित्व मिढि से पहले सर्वज किमी भी प्रमाण द्वारा मिढ नहीं है। जमका श्रस्तित्व सिढ करने के लिए पहले पहल जब धर्मी बनाया जाता है, तब उसका श्रस्तित्व बुढि से ही माना जाता है। प्रमाण द्वारा उमका श्रस्तित्व वाद में सिढ किया जाएगा। थोट में यो समिक्तिए—जिम साध्य का श्रस्तित्व या नास्तित्व माधना हो, वह धर्मी बुद्धि-निद्ध या विकल्य-निद्ध होता है।
- (२) जिमका अस्तित्व प्रत्यक्त आदि प्रमाणों से निद्ध हो, वह धर्मी 'प्रमाण सिद्ध' होता है। 'इग वादल में पानी है'—पाटल हमारे प्रत्यक्त है। जममें पानी धर्म को निद्ध करने के लिए हमें वादल, जो धर्मी है, को क्लाना से मानने की कीई आवश्यकता नहीं होती।
- (३) 'मनुष्य मरणशील है'—यहाँ भ्रियमाण मनुष्य प्रत्यत्त-गिद्ध है श्रीर गृत तथा मनिष्यमाण मनुष्य बुद्धि-तिद्ध । "मनुष्य मरणशील है" इनमें की है एक रनाम धर्मी नहीं, मभी मनुष्य धर्मी हैं। प्रमाण-निद्ध धर्मी व्यवस्थातम्ब होता है, उम न्थिति में उभय-निद्ध धर्मी जात्यातमक । उभय-निद्ध धर्मी म मत्ता श्रमता के निवाय शेष नव धर्म गाध्य हो सकते हैं।

श्रनुमान की नास्तिक के गिवाय प्राया मभी दर्शन प्रमाण मानते हैं। नास्तिक व्याप्ति की निर्मायकता स्वीकार नहीं करते। छगके विना श्रनुमाने में नहीं सकता। व्याप्ति को सदिस्य मानने का श्रार्य तर्म से परे हटना होता नाहिए।

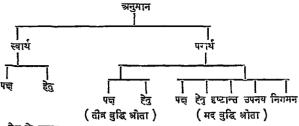

### हेतु के प्रकार

हेतु के दो प्रकार होते हैं —(१) उपलब्धि (२) अनुपलब्धि । ये बोनो विधि और नियेष के साधक हैं।

आचार्य हेमचन्द्र ने अनुपलिय को त्रिधि-साधक हेनु के तप मे स्थान नहीं दिया है।

परीत्तासुख में विधि-साधक इह उपलिव्ययों एव तीन अनुपत्तविवयों का तया निषेध-साधक छह उपलिव्ययों एव सात अनुपत्तविवयों का निरूपण है। इसका निकास प्रमापनयतत्वालोक में हुआ है। वहाँ विधि-साधक छह उपलिव्ययों एव पांच अनुपत्तविवयों का तथा निषेध साधक मात सात उपलिव्ययों एवं अनुपत्तविवयों का उल्लेख है। प्रस्तुत वर्गोकरण प्रमाणनयतत्वा-लोक के अनुसार है।

### विधि-साधक उपलब्धि-हेत्

माध्य से अविरुद्ध रूप में उपलब्ध होने के कान्या जो हेनु साध्य की सत्ता को स्टिद्ध करता है, वह अविरुद्धोपखिष्य कहलाता है।

श्रविरुद्ध-उपलब्धि के छह प्रकार हैं:---

(१) ऋषिरुद्ध-स्याप्य-उपलब्धिः --साध्य--शब्द परिणामी है ।

हेतु—क्यों कि वह प्रयत-जन्य है। यहाँ प्रयन्न-जन्यत्व ब्याप्य है। वह परिणामित्व से ऋषिहद्ध है। इसलिए प्रयन्न-जन्यत्व से राज्य का परिणामित्व विद्व होता है।

(२) अविरुद्ध-कार्य उपलब्धिः :-- जाध्य--- इन पर्वत पर अग्नि है। हेत--क्योंनि धुआ है।

धुत्रा त्रज्ञि का कार्य है । वह त्रज्ञि से चिवद्ध है । इस्तिए धूस्कार्य से पर्वत पर ही त्रज्ञि की निद्धि होती है । (३) स्रविरुद्ध-कारण-उपलिथः---

साध्य-वर्षा होगी ।

हेतु-- स्योंकि विशिष्ट प्रकार के वादल मंडरा रहे हैं। < वाटलों की विशिष्ट-प्रकारता वर्षा का कारण है और उनका विरोधी

नहीं हैं।

( Y ) त्रविरुद्ध-पूर्वचर-उपलिधः --साध्य--- एक महर्च के बाद तिष्य नस्रव का उदय होगा ।

हेतु-- क्योंकि पुनर्वसु का उदय हो चुका है।

'पुनर्वेष्ठ का उट्य' यह हेतु 'तिच्योट्य' साध्य का पूर्वेचर है और उत्तका विरोधी नहीं है।

( ५ ) ग्रविरुद्ध-उत्तरचर-४पलव्यिः :—

साध्य-एक मृहर्च पहले पूर्वा-फाल्गुनी का उदय हुन्ना था।

हेत-क्योंकि उत्तरफाल्युनी का उदय हो चुका है।

उत्तर-फाल्गुनी का उदय पूर्वा-फाल्गुनी के उदय का निश्चित उत्तरवर्ती है ।

( ६ ) अविदद्ध-सहस्वर-उपलव्धिः :--

साध्य-इस आम में रूप विशेष है।

हेनु-न्यॉकि रस निशेष आस्वाद्यमान है।

यहाँ रस ( हेतु ) रूप ( साध्य ) का नित्य सहचारी हैं।

### निषेध-साधक उपलव्धि-हेत्

साध्य से विरुद्ध होने के कारण जो हेतु उसके श्रमान की सिद्ध करता है। वह निरुद्धीपलिश्य कहलाता है।

विरुद्धोपलन्धि के सात प्रकार है :---

(१) स्त्रमाव-विरुद्ध-संपत्तिथः :--

नाध्य-कर्षया एकान्त नहीं है।

हेनु-क्योंकि श्रनेकान्त उपलब्ध ही रहा है।

श्रनेकान्त-एकान्त स्वमाव के विद्ध है।

(२) निदद्ध-द्याप्य तपलव्यि :---

नाध्य-इन पुरुष का बस्त में निश्चय नहीं है।

हेत-क्योंकि सन्देह है ।

'सन्देह है' यह 'निश्चय नहीं है' इसका व्याप्य है। इसलिए सन्देह-दशा में निश्चय का ऋभाव होगा। ये दोनो विरोधी हैं।

(३) विरुद्ध-कार्य-चपलव्धि:--

साध्य-इस पुरुष का कोघ शान्त नहीं हुआ है।

हेतु-क्योंकि मुख-विकार हो रहा है।

मुख-विकार क्रोध की विरोधी वस्तु का कार्य है।

(४) विरुद्ध-कारण-उपलब्धि:---

साध्य-यह महर्षि ऋसत्य नही बोलता ।

हेतु—क्योकि इसका ज्ञान राग-द्रोध की कलुपता से रहित है ।

यहाँ ऋसत्य-वचन का विरोधी, सत्य-वचन है ऋौर उसका कारण राग-डेप रहित ज्ञान-सम्पन्न होना है।

(५) त्रविरुद्ध-पूर्वचर उपलब्धि:---

साध्य-एक मूहर्त्त के पश्चात् पुष्य नज्ञत्र का उदय नहीं होगा।

हेत-- त्यों कि अभी रोहिणी का उदय है।

यहाँ प्रतिषेध्य पुष्य नच्च के उदय से निरुद्ध पूर्वचर रोहिणी नच्च के उदय की उपलब्धि है। रोहिण्यी के पश्चात् मृगशीर्ष, आर्द्रा और पुनर्वमु का उदय होता है। फिर पुष्य का उदय होता है।

(६) विरुद्ध-उत्तरचर-उपलिधः---

साध्य-एक मुहूर्त्त के पहिले मृगशिरा का उदय नहीं हुन्ना था।

हेतु-नयोंकि अभी पूर्वा-फाल्गुनी का उदय है।

यहाँ मृगशीर्ष का उदय प्रतिषेध्य है। पूर्वा-फाल्गुनी का उदय उसका विरोधी है। मृगशिरा के पश्चात् क्रमश आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मधा और पूर्वा फाल्गुनी का उदय होता है।

( ७ ) विरुद्ध-महत्त्वर-उपलब्धि :—

साध्य-इसे मिध्या ज्ञान नहीं है।

हेतु-वयोंकि सम्यग् दर्शन है।

मिथ्या ज्ञान और सम्यग् दर्शन एक माथ नहीं रह सक्ते !

# निषेध-साधक-अनुपलब्धि-हेतु

प्रतिपेध्य से अविरुद्ध होने के कारण जो हेनु, उसका प्रतिपेध्य सिद्ध करता है, वह अविरुद्धानुपलिध्ध कहलाता है।

श्रविरुद्धानुपलव्धि के सात प्रकार हैं :---

(१) श्रविरुद्ध-स्वमाव-श्रनुपल्चिधः--

साध्य-यहाँ घट नहीं है।

हेतु-स्योंकि उसका दृश्य स्वभाव उपलब्ध नहीं हो रहा है।

चतु का विषय होना घट का स्त्रमाव है। यहाँ इस अविरुद्ध स्वभाव ते ही प्रतिषेध्य का प्रतिषेष है।

(२) ऋविरुद्ध-व्यापक-ऋनुपलव्धि :---

हेतु-क्योंकि वृत्त् नहीं है ।

वृत्त व्यापक है, पनस व्याप्य । यह व्यापक की ऋनुपराध्यि में व्याप्य ना प्रतिपेश है ।

(३) अविमद्ध-कार्य-अनुपलव्धि ---

माध्य-यहाँ अप्रतिहत शक्ति वाले वीज नहीं है।

हेतु - क्यों कि अक्र नहीं दीख रहे हैं।

यह अविरोधी कार्य की अनुपलव्धि के कारण का प्रतिपेध है।

( Y ) अविभद्ध-कारण-अनुपलव्धि :---

साध्य-इस व्यक्ति में प्रशमभाव नहीं है।

हेतु-नयोंकि इसे सम्यग् टर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रशामनाल-सम्याग् दर्शन का कार्य है। यह कारण के अप्रभाव में कार्य का प्रतिपेध है।

( ५ ) अविरुद्ध-पूर्वचर-अनुपल्विः :---

साध्य-एक सुहूर्च के पश्चात् स्वाति का उदय नहीं होगा।

हेतु-क्योंकि अभी चित्रा का चदय नहीं है।

यह चित्रा के पूर्ववर्ती उदय के अभाव द्वारा स्वाति के उत्तरवर्ती उटय का प्रतिपेश है।

(६) अविरुद्ध-उत्तरचर-श्रनुपल्टिः :---

माध्य-एक मृहूचं पहले पूर्वामाद्रपना का चट्टय नहीं हुन्ना था।

हेतु-क्योकि उत्तर भाद्रपदा का उदय नहीं है।

यह उत्तर भाद्रपदा के उत्तरवर्ती उदय के अभाव के द्वारा पूर्व भाद्रपदा के पूर्ववर्ती उदय का प्रतिवेध है।

(७) ऋविस्द्ध-सहचर-ऋनुपलन्धि :---

साध्य-इसे सम्यग् जान प्राप्त नहीं है।

हेतु-वयोकि सम्यग् दर्शन नहीं है।

सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दर्शन दोनों नियत सहचारी हैं। इसलिए यह एक के अभाव में दूसरे का प्रतिषेध है।

विधि-साधक अनुपलिध-हेतु

साध्य के विरुद्ध रूप की उपलब्धि न होने के कारण जो हेतु उमकी सत्ता को सिद्ध करता है, वह विरुद्धानुपलब्धि कहलाता है।

विरुद्धानुपलिथ हेनु के पाच प्रकार हैं .-

(१) विरुद्ध-कार्य-म्रानुपलन्धिः :---

साध्य-इसके शरीर में रोग है।

हेतु—क्योंकि स्वस्थ प्रवृत्तिया नहीं मिल रहीं हैं। स्वस्थ प्रवृत्तियों का भाव रोग विरोधी कार्य है। उसकी यहाँ अनुपलव्धि है।

(२) विरुद्ध-कारण-ऋनुपलव्धिः ---

साध्य-यह मनुष्य कष्ट में फंसा हुन्ना है।

हेतु— स्योकि इसे इष्ट का संयोग नहीं मिल रहा है। क्प्ट के भाव का बिरोधी कारण इष्ट सयोग है, वह यहाँ अनुपलका है।

( ३ ) विरुद्ध-स्वमाव-स्रनुपलन्धिः :— साध्य--वस्तु समूहः स्रनेकान्तात्मकः है ।

हेतु- क्योंकि एकान्त स्वमाव ही अनुपलन्धि है ।

( ४ ) विरुद्ध-ज्यापक-स्रनुपलब्धिः ---साध्य---यहाँ छाया है।

हेतु-चयोंकि चष्णता नही है।

( ५ ) विरुद्ध-सहचर-ग्रनुपलब्धिः :--

साध्य-इसे मिथ्या शान प्राप्त है।

हेतु- क्योंकि इसे सम्यम् दर्शन प्राप्त नहीं हैं १ ।



#### आगम प्रमाण

आगम
वाक्-प्रयोग
शब्द की अर्थबोधकता
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध
शब्द का याथार्थ्य और अयाथार्थ्य
सत्य-वचन की दश अपेक्षाएँ
प्रमाण-समन्वय
समन्वय
प्रमाता और प्रमाण का भेदामेद
प्रमाण और फल का भेदामेद

"ज़ुतीए अनिरुद्धो सदागमो सानि तयनिरुद्धत्ति।" इय अण्णोण्णाग्रुगयं उभय पडिनत्ति हेउ ति गा" —पचा० नि० १८ "जो हेउनाय पक्खम्मि हेउओ आगमे य आगमिस्रो।

सो ससमयपण्णवञ्जो सिद्धंतिवराहञ्चो ञ्चन्नो<sup>णव</sup>॥ —सन्म ३।४५ । "इह त्रिविधक्षुत-मिथ्याश्रुत, नयश्रुत, स्याद्वाद श्रुतम्।"

—न्याया० टी० पृ० **६३** ।

श्रागम श्रुतज्ञान या शाब्द-ज्ञान है। उपचार से श्राप्तवचन या द्रव्यश्रुत को भी श्रागम कहा जाता है किन्तु वास्तव में श्रागम वह ज्ञान है जो श्रीता या पाठक को श्राप्त की मौखिक या लिखित वाणी से होता है।

वैशेषिक शाब्द-प्रमाण को अनुमान का ही रूप मानते हैं। जैन दर्शन को यह वात मान्य नहीं। पूर्व-अध्यास की स्थिति में शब्द-जान व्याप्तिनिर्पेच्च होता है। एक व्यक्ति खोटे खरे सिक्के को जानने वाला है। वह उसे देखते ही पहचान लेता है। उसे ऊहापोह की आवश्यकता नहीं होती। यहीं वात शब्द जान के लिए है। शब्द सुनते ही सुनने वाला समक्त जाता है। वह अनुमान नहीं होता। शब्द सुनने पर उसका अर्थ वोध न हो, उसके लिए व्याप्ति का सहारा लेना पढ़े तो वह अवस्य अनुमान होगा, शब्द नहीं। प्रत्यच्च के लिए भी यहीं वात है। प्रत्येक वस्तु के लिए 'यह अमुक होना चाहिए' ऐसा विकल्प वने, तब यह शान प्रत्यच्च नहीं होगा, अनुमान होगा। आगम व्यक्तिनिरपेच्च होने के कारण अनुमान के अन्तर्गत नहीं आता वा

जैन-दृष्टि के अनुसार आगम स्वत प्रमाण, पौक्षेव अर्थे स्त्राप्त स्वासप्रणीत होता है । चचन-रचना को स्त्रागम, ज्ञान को अर्थागम और समन्वित रूप में दोनों को उमयागम कहा जाता है । प्रकारान्तर से आलागम, अनन्त-रागम और परम्परागम, यो तीन प्रकार का आगम होता है। उपदेश के विना अपने आप अर्थ ज्ञान होता है, वह आलागम है। यह तीर्यकर या स्वयम्बुद्ध आदि के होता है। उनकी उपदेश-वाणी से शिष्य के सूत्र की अपेना आलागम और अर्थ की अपेना अन्तरागम होता है। तीसरी कन्ना में प्रशिष्य के सूत्र की अपेना अन्तरागम और अर्थ की अपेना अन्तरागम होता है। चीथी कन्ना में सूत्र और अर्थ दोनों परम्परागम होते हैं ।

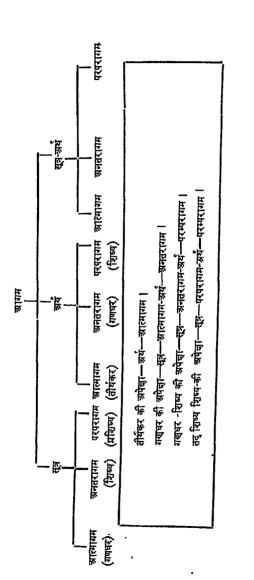

शाता, शेय और वचन, इन तीनों की सहिता आगम का समय रूप है।

ज्ञाता ज्ञान कराने वाला और करने वाला दोनों होते हैं। जेय पहले ने जान रखा है, इसरे को जानना है। ज्ञान पहले के ज्ञान का प्रकाश है और इसरे के ज्ञान का साधन। ज्ञेय अनन्तशक्तियों, गुणों, अवस्थाओं का अखण्ड-िपण्ड होता है। उसका स्वरूप अनेकान्तात्मक होता है। ज्ञेय आगम की रीड होता है, फिर भी उसके आधार पर आगम के विभाग नहीं होते। जाता की हिन्ट से इसका एक मेद होता है—अर्थांगम। वचन की हिन्ट से इसके तीन विभाग वनते हैं—

- (१)स्याद्वाद-प्रमाख वाक्य।
- (२) सद्वाद-नय वाक्य।
- (३) दुर्णय-निथ्या शत।

दसरे शब्दो में---

- (१) अनेकान्त वचन,
- (२) सत्-एकान्त वचन
- (३) असत्-एकान्त वचन।

#### वाक्-प्रयोग

वर्ण से पद, पद से वाक्य और वाक्य से भाषा वनती है। भाषा अनच्य भी होती है पर वह स्पष्ट नहीं होती। स्पष्ट भाषा अच्छात्मक ही होती है। अच्छ तीन प्रकार के हैं

- (१) सज्ञाद्धर--- ऋद्धर--- लिपि।
- (२) व्यञ्जनाचर---श्रवर का उचारण।
- (३) लब्ध्यन्तर--- ग्रन्तर का ज्ञान--- उपयोग।

ये तीन प्रकार के हैं—(१) रूढ (२) यौगिक (३) मिश्र। जिनकी चत्वित्त नहीं होती, वे शब्द 'रूढ' होते हैं । गुण, क्रिया, सम्बन्ध ऋादि के योग से बनने वाले शब्द 'यौगिक' कहलाते हैं '। जिनमे दो राब्दों का योग होने पर भी परावृत्ति नहीं हो सकती, वे 'मिश्र' हैं '।

नाम और किया के एकाश्रयी योग को वाक्य कहते हैं। शब्य या वचन ध्विन रूप पीद्गलिक परिणाम होता है। वह शापक या वताने वाला होता है। वह चेतन के वाक्ष्रपत्न से पैदा होता है और अवपव-धंयोग से भी, सार्थक भी होता है और निर्धक भी। अचेतन के समात और भेद से पैदा होता है, वह निर्धक ही होता है, अर्थ प्रेरित नहीं होता प्रश्

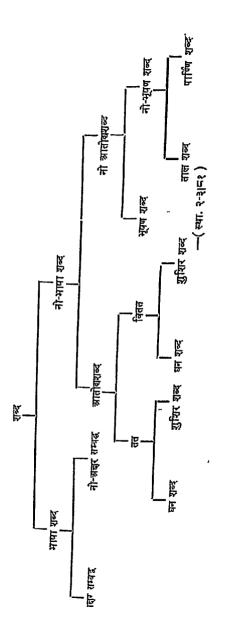

### शब्द की अर्थ वोधकता

राज्य अर्थ का बोधक बनता है, इसके दो हेत हैं (१) स्वामाविक (२) समय या सकेत १३ नेयायिक स्वामाविक शक्ति को स्वीकार नहीं करते। वे केवल सकेत को ही अर्थशान का हेतु मानते हैं १४। इस पर जैन-हष्टि यह है कि यदि शब्द में अर्थ बोधक शक्ति सहज नहीं होती तो ससमें संकेत भी नहीं किया जा सकता। सकेत रिंद है, वह व्यापक नहीं। "अप्रस्क वस्तु के लिए अमुक शब्द"—मह मान्यता है। देश-काल के भेद से यह अनेक भेद वाली होती है। एक देश में एक शब्द का अर्थ कुछ ही होता है और दूसरे देश में कुछ ही। हमें इस सकेत या मान्यता के आधार पर हिष्ट डालनी चाहिए। सकेत का आधार है शब्द की सहज अर्थ-प्रकाशन शक्ति। शब्द अर्थ को बता सकता है, किसको बताए, यह बात संकेत पर निर्भर है। संकेत जातकालीन और अजातकालीन दोनो प्रकार के होते हैं। अर्थ की अनेकता के कारण शब्द के अनेक रूप बनते हैं, जैसे—जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, क्रियावाधक आदि-आदि।

# शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

शब्द और अर्थ का वाच्य-वाचकमाव-सम्बन्ध है। वाध्य से वाचक न सर्वथा मिन्न है और न सर्वथा अमिन्न। सर्वथा मेव होता तो शब्द के द्वारा अर्थ का जान नहीं होता। वाख्य को अपनी सत्ता के ज्ञापन के लिए वाचक चाहिए और वाचक को अपनी सार्थ कता के लिए वाच्य चाहिए। शब्द की वाचकपर्याय वाच्य के निमित्त से बनती है और अर्थ की वाच्यपर्याय शब्द के निमित्त से बनती है, इसलिए दोनों में कथंचित् तादात्म्य है। सर्वथा अमेद इसलिए नहीं कि वाच्य की किया वाचक की किया से मिन्न है। वाचक बोध कराने की पर्याय में होता है और वाच्य ज्ञेय पर्याय मे।

 होती है। "जहाँ वाच्य-वाचक भाव नहीं होता, वहाँ शब्द के ऋतुसार ऋषं के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती।"

# शब्द का याथार्थ्य और अयाथार्थ्य

शब्द पीट्गलिक होता है। वह श्रपने आप मे यथार्थ या अयथार्थ हुछ भी नहीं होता। वक्ता के द्वारा समना यथार्थ या अयथार्थ प्रयोग होता है। यथार्थ प्रयोग के स्यादाद और नय—ये हो प्रकार हैं। दुर्श्य इविलिए आगमाभास होता है कि वह यथार्थ प्रयोग नहीं होता।

वचन की नत्यता के दो पहलू हैं, प्रयोगकालीन श्लीर अर्थप्रहणकालीन।
एक बका पर निर्भर है, दूसरा श्लीता पर। बका यथार्थ-प्रयोग करता है, वह
सख है। श्लीता नथार्थ प्रहण करता है, वह मत्य है। ये दोनों मत्य अपेका से
खुडे हुए हैं।

### सत्य वचन की दस अपेक्षाए

चत्य वचन के लिए दस अपेसाए हैं ' :--

- (१) जनपद, देश या राष्ट्र की अपेक्षा मत्य।
- (२) सम्मत या रुद्धि-सत्य।
- (३) स्थापना की अपेद्धा सत्य।
- (Y) नाम की अपेद्धा सत्य।
- (५) रूप की श्रपेक्षानत्य।
- (६) प्रवील-सत्य--दूसरी वस्तु की अपेंता सत्य।

जैसे — किन्छा की अपेसा अनामिका वही और मध्यमा की अपेसा छोटी है। एक ही वस्तु छोटी और बड़ी टोनों हो; यह विस्त बात है, ऐसा आरोप आता है किन्तु यह ठीक नहीं १०। एक ही वस्तु का छोटापन और मोटापन दोनों तात्त्वक हैं और परस्पर विरुद्ध भी नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं कि दोनों के निमित्त दो हैं। वदि अनामिका को एक ही किन्छा या मध्यमा की अपेसा छोटी बड़ी कहा जाय तब विरोध आता है किन्तु "छोटी की अपेसा छोटी" इसमें कोई विरोध नहीं आता। एक निमित्त से वैसे दो कार्य नहीं हो सकते किन्तु दो निमित्त से वैसे दो कार्य होने में कोई आपित नहीं। छोटाएन और मोटापन जात्त्विक नहीं है ऋजुटा

न्यौर वनता की भाँवि इसरे निमित्त की अपेदा रखे विना प्रतीत नहीं होती । इसलिए उनकी प्रतीति इसरे की निपेद्या ने होती है, इमलिए वे काल्पनिक हैं, ऐसी शंका होती है पर समक्षते पर नात ऐसी नहीं है। वस्तु मे दो प्रकार के धर्म होते हैं 1 ----

- (१) परप्रवीति-मापेक्-सहकारी द्वारा व्यक्त।
- (२) परप्रतीति-निरपेश्च-स्वतः व्यक्त।

त्रस्तित्व त्राटि गुण स्वतः व्यक्त होते हैं। छोटा, यड़ा ऋादि धर्म सहकारी द्वारा व्यक्त होते हैं। गुलाव में सुरिम ऋपने ऋाप व्यक्त है। पृथ्वी में गन्ध पानी के सयोग से व्यक्त होती है।

छोटा, यड़ा—ये धर्म काल्पनिक हो तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु के ममावेश की (यटी वस्तु में छोटी के ममाने की) वात व्यनहोनी होती। इमिलए हमे मानना चाहिए कि सहकारी त्यग धर्म काल्पनिक नही है विश्व निक्त सिना चिता होती है। जैमा जैसा सहकारी का सिन्नधान होता है वैसा ही उमका रूप यन जाता है। "कोई व्यक्ति निक्ट से लम्या और वहीं दूर से ठिंगना दीखता है, पर वह लम्या और ठिंगना एक साथ नहीं हो सकता। अतः लम्या व ठिंगना केवल मनस् के विचार मात्र हैं।" वर्कले का यह मत चित्त नहीं हैं। लम्या और ठिंगना ये केवल मनस् के विचार मात्र होते तो दूरी और सामीप्य सामेच नहीं होते। चक्त दोनों धर्म सापेच हैं—एक व्यक्ति जैसे लम्बे व्यक्ति की अपेचा ठिंगना और ठिंगनो की अपेचा लम्बा हो सकता है, वैसे ही एक ही व्यक्ति दूरी की अपेचा ठिंगना और सामीप्य की अपेचा कम्बा हो सकता है। लम्बाई और ठिंगनापन एक साय नहीं होते, मिन्न-मित्र सहकारियों द्वारा मिन्न-मिन्न काल में अमिज्यक होते हैं। सामीप्य की अपेचा लम्बाई सत्य है और दूरी की अपेचा ठिंगनापन।

- (७) व्यवहारसत्य--श्रीपचारिक सत्य-पर्वत जल रहा है।
- (二) भावसत्य-व्यक्त पर्याय की ऋषेत्ता से सत्य-दूध सफेद है।
- (E) योगसत्य-सम्बन्ध सत्य।
- (१०) ग्रीपम्य-सल ।

प्रत्येक वस्तु को अच्छी-बुरी, उपयोगी-अनुपयोगी, हितकर-अहितकर जो कहा जाता है वह देश, काल, स्थिति की अपेद्या से सरू है। इसीलिए मगवान् महावीर ने कहा-- "सत्यवादी के लिए विमन्यवाद का अवलम्बन ही श्रेयस्कर है <sup>२०</sup>।" वे स्वयं इसी मार्ग पर चले । ऋात्मा, लोक स्नादि परनी मौन नहीं रहे। उन्होंने इन प्रश्नों को महात्मा बुद्ध की भौति अन्याहत न कहा ऋौर न सजय-वेलाडी पुत्त की भाँति बीच में लटकाए रखा। इन्होंने सलाके अपनेक रूपों का अपनेक दृष्टियों से वर्णन किया। लोक में जितने द्रव्य हैं उतने ही थे और रहेंगे २१। उनमें न असु मात्र कम होता है और न ऋषिक । जन्म और मृत्यु, छत्याद और नाश केवल अवस्था-परिवर्तन है। जो स्थिति स्रात्मा की है, नहीं एक परमासु या गौदगलिक स्कंघ या शरीर की है। आत्मा एकान्त नित्य नहीं है, शरीर एकान्त झनित्य नहीं है। प्रत्येक पदार्थ का परिवर्तन होता रहता है। पहला रूप जन्म या उत्पाद और दूसरारूप मृत्युया विनाश है। अञ्युच्छेदनय की दृष्टि से पदार्यसान्त है। त्रांविच्छेदनय की दृष्टि से चेतन श्रीर श्रचेतन सभी वस्तुए सदा श्रापने हुए में रहती हैं, अनन्त हैं <sup>२९</sup>। प्रवाह की अपेचा पदार्थ अनादि है, स्थिति (एक अवस्था) की अपेद्या सादि २३। लोक व्यक्ति सख्या की दृष्टि से एक हैं। इसलिए सान्त है। लोक की लम्वाई चौडाई असंख्य-योजन कोड़ाकोड़ी है, इस च्रेत्र-दृष्टि से सान्त है। काल और भाव की दृष्टि से वह अनन्त है 24

इस प्रकार एक वस्तु की अनेक स्थिति-जन्य अनेकरूपता स्वीकार कर भगवान महावीर ने विरुद्ध प्रतीत होने वाले मतवाद एक सूत्र में पिरो दिये, तान्त्रिक चर्चा के निर्णय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भगवान से पूछा गया— "भगवन् ! जीव परभव को जाते समय स इन्द्रिय जाता है या अन् इन्द्रिय?"

भगवान्-"स-इन्द्रिय भी जाता है और अन् इन्द्रिय भी।"

गीनम—"कैसे १ भगवन् ।"

भगवान्—"ज्ञान इन्द्रिय की श्रपेक्षा स-इन्द्रिय श्रीर पीदगलिक इन्द्रिय की श्रपेक्षा श्रन्-इन्द्रिय।"

पीर्गलिक इन्द्रियां स्थूल शरीर से श्रीर ज्ञान इन्द्रिया त्रास्मा से सम्बद्ध ँ होती हैं। स्यूल शरीर छूटने पर पीर्गलिक इन्द्रिया नहीं एहती, चनकी श्रपेदा परभवगामी जीव अन् इन्द्रिय जाता है। जान शक्ति आत्मा में बनी रहती है, इम दृष्टि से वह स-इन्द्रिय जाता है २५।

गौतम—"भगवन् ! दुःख ज्ञात्मकृत है, परकृत है या उभयकृत १''
भगवान्—"दुःख ज्ञात्मकृत है, परकृत नहीं है, उभयकृत नहीं २६।''
महात्मा बुद्ध शाश्वतवाद ज्ञीर उच्छेदबाद दोनो वो मस नही मानते थे।
उनसे पृद्धा गया —

"भगवन् गौतम । क्या दुःख स्त्रयंकृत है २७१"

"काश्यप ! ऐसा नहीं है।"

"क्या दुःख परफृत है ?"

"नहीं।"

7

"क्या दुःख स्वकृत श्रीर परकृत है १"

"नहीं।"

"क्या अस्वकृत अपरकृत दुःख है ?"

"नहीं।"

"तत्र क्या है ? आप तो सभी प्रश्नों का उत्तर नकार में देते हैं, ऐसा क्यों !

"दुःख स्वकृत है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि जो करता है, वही भोगता है, यह शाश्वतवाद है। दुःख परफूत है ऐसा कहने का अर्थ होता है कि दुःख करने वाला कोई दूसरा है और उसे भोगने वाला कोई दूसरा, यह उच्छेदवाद है ?" उनने इन दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग—प्रतीत्य-समुत्पाद का उपदेश दिया। उनकी दृष्टि में "उत्तर पूर्व से सर्वथा अमध्यद्ध हो, अपूर्व हो यह वात भी नहीं, किन्तु पूर्व के अस्तित्व के कारण ही उत्तर होता है। पूर्व की सारी शक्ति उत्तर में आ जाती है। पूर्व वा कुल सरकार उत्तर को मिल जाता है। अत्यव्य पूर्व अय उत्तर रूप में अस्तित्व में हैं। उत्तर पूर्व से सर्वथा भिन्न भी नहीं, अभिन्तु भी नहीं किन्तु अन्याकृत है, बगीकि भिन्न करने पर उच्छेदवाद और अभिन्न कहने पर शाह्यतवाद होता है" व्याह्म उत्तर व्याह्म क्राह्म स्वाह्म उत्तर स्वाह्म स्वाह्म कर व्याह्म क्राह्म स्वाह्म कर का स्वाह्म कर कर स्वाह्म स्वाह्म कर स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म कर स्वाह्म स भगवान महावीर भी शार्वतवाद श्रीर उच्छेदवाद के विरुद्ध थे। इस् विषय में दोनो की भूमिका एक थी फिर भी भगवान महावीर ने कहा— "दु-ख त्रात्मकृत है।" कारण कि वे इन दोनों वादों से हूर भागने वाले नहीं थे। उनकी अनेकान्तदान्धि में एकान्तशार्वत या उच्छेद जैसी कोई वद्ध भी दी नहीं। दुःख के करण और भोग में जैसे आत्मा की एकता है वेसे ही करण्काल में और मोगकाल में उमकी अनेकता है। आत्मा की जो अन्ध्य करण्काल में होती है, वहीं भोगकाल में नहीं होती, यह उच्छेद है। कर्र और भोग दोनों एक आधार में होते हैं, यह शास्वत है। शास्वत नौर उच्छेद के भिन्न-भिन्न रूप कर जो विकल्य पढ़ित से निरूपण किया जाता है, वहीं विभाज्यवाद है।

इम विकल्प-पद्धति के समर्थक अनेक सवाद उपलब्ध होते हैं। एहं संवाद देखिए र -

सीमिल—"भगवन्। क्या श्राप एक हैया दी १ श्रह्मच, श्रव्या, श्रविकार

भगवान्—"तोमिल ! मै एक भी हूँ और दो भी।"

सोमिल-"यह कैसे भगवन् । १"

भगवान्—"द्रव्य की दृष्टि से एक हूँ; सोमिल ! ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से दो !"

"श्रास्म प्रदेश की दृष्टि से में श्रक्ष्य, श्रव्यय, श्रवस्थित भी हूँ और भूत-भावी काल में विविध विषयों पर होने वाले उपयोग (चेतना-व्यापार) की दृष्टि से परिवर्तनशील भी हूँ।"

यह शंकित मापा नहीं है। तस्त्र-निरूपण में उन्होंने निश्चित भाषा का प्रयोग किया और शिष्यों को भी ऐसा ही उपदेश दिया। छुदमस्य मनुष्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाण, शरीर रहित जीव आदि को सर्वभाव में नहीं जान सकते <sup>3</sup>ं।

श्रवीत, वर्तमान, या भविष्य की जिम स्थिति की निश्चित जानवारी न हो तय 'ऐसे ही हैं यू निश्चित भाषा नहीं वोलनी चाहिए सीर यदि स्वर्तहरूप जानकारी हो तो 'एवमेव' बहना चाहिए विश्व केवल माबी कार्य के बारे में - निश्चथपूर्वक नहीं बोलना चाहिए। न मालूम जो काम करने का संकल्प है, वह अधूरा रह जाय। इसलिए भानी कार्य के लिए 'अमुक कार्य करने का ... विचार है' या 'यह होना सम्भव है'—यह भाषा होनी चाहिए। यह कार्य से सम्मन्धित सल्यभाषा की भीमासा है, तत्त्व-निरूपण से इसका सम्मन्ध नहीं है। तत्त्व-प्रतिपादन के अवसर पर अपेत्वापूर्वक निश्चय भाषा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है 3 3।

महात्मा बुद्ध ने कहा:--

- (१) मेरी आत्मा है।
- (२) मेरी आत्मा नहीं है।
- (३) मैं ब्रात्मा को ब्रात्मा समकता हूँ।
- (४) मैं अनात्मा को आत्मा सममता हूँ।
- (५) यह जो मेरी आतमा है, वह पुण्य और पाप कर्म के विपाक की मोगी है।
- (६) यह मेरी त्रात्मा निल है, शुन है, शास्त्रत है, अनिपरिसामिधर्मा है, जैसी है वैसी सदैन रहेगी <sup>33</sup>।

इन छह दृष्टियों में फसकर अञानी जीव जरा-मरण से मुक्त नहीं होता इसिलए साधक को इनमें फसना उचित नहीं । उनके विचारानुसार—"में भृत काल में क्या था १ में भविष्यत् काल में क्या होऊगा १ में क्या हूं १ यह सस्त कहाँ से आया १ यह कहाँ जाएगा १—इस प्रकार का चिन्तन 'श्रयोनिसो मनसिकार' विचार का अयोग्य ढग है। इससे नये आखन उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न आखन बुद्धिगत होते हैं।"

भगवान् महावीर का सिद्धान्त ठीक इसके विपरीत था। छन्होने कहा-

- (१) आतमा नहीं है।
- (२) त्रात्मा निस नहीं है।
- (३) आत्मा कर्म की कर्ता नही है।
- (४) आत्मा कर्म-फल की भोका नही है।
- (५) निर्वाण नहीं है।
- (६) निर्वाण का खपाय नहीं है।

٠,

- —ये छह मिथ्यात की प्ररुपणा के स्थान है।
- (१) आत्मा है।
- (२) स्रात्मा निल है।
- (३) आतमा कर्म की कर्ता है।
- (४) आत्मा कर्म की भोका है।
- (५) निर्वाण है।
- (६) निर्वाण के उपाय है।
- --- ये छह सम्यकत्व की प्ररूपणा के स्थान हैं <sup>3 ४</sup>।

"कई न्यक्ति यह नहीं जानते—'में कौन हूँ १ कहाँ से आया हूँ १ नहीं जारूगा १ जो अपने आप या पर—ज्याकरण से यह जानता है, वहीं आरमशादी, लोकवादी, कर्मवादी और फियावादी है 24)

इस दृष्टि को लेकर भगवान् महावीर ने तस्त-चिन्तन की पृष्ठभूमि पर बहुत वल दिया। उन्होंने कहा—"जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव-अजीव दोनों को नहीं जानता; वह संयम को कैसे जान सकेगा <sup>3 ६,95</sup> "जिसे जीव-अजीव, त्रस-स्थावर का जान नहीं, उसके प्रखाख्यान दुष्पत्याख्यान हैं और जिसे इनका जान है, उसके प्रखाख्यान सुप्रखाख्यान हैं <sup>3 ७</sup>।" यही कारण है कि भगवान् महाबीर की परम्परा में तस्त-चिन्तन की अनेक धाराए अविचिक्षत्र प्रवाह के रूप में वहीं।

स्रात्मा, कर्म, गति, स्रागति, भाव, श्रावर्गाम, पर्याप्त स्नादि के बारे में ऐना मीलिक चिन्तन हैं, जो जेन दर्शन की स्वतन्त्रता का स्वयम्भू प्रमाण है।

जैन दर्शन मे प्रतिपादन की पद्धति में अव्याकृत का स्थान है—वस्तु मान कथिन् अवकव्य है। तस्त-चिन्तन में कीई वस्तु अव्याकृत नहीं। उपनिषद् के अपि परमब्रह्म को मुख्यतया 'नेति-नेति द्वारा बताते हैं ३८। वेदान्त में वह अनिर्वचनीय है। 'नेति नेति' से अमान की शंका न आए, इसलिए ब्रह्म को सत्-चित्-आनन्द कहा जाता है। ताल्पर्य में वह अनिर्वचनीय ही है कारण कि वह वाणी का विषय नहीं बनता ३९।

बौद दर्शन में लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? सान्त है या अनन्त ?

जीन श्रीर शरीर भिन्न या श्रभिन्न १ मृत्यु के बाद तथागत होते हैं या नहीं होते १—होते भी हैं, नहीं भी होते, न होते हैं, न नहीं भी होते हें ४०१—इन प्रश्नों को श्रव्याकृत कहा है | बीद दर्शन का यह निषेषक दृष्टिकोण शाश्वतवाद श्रीर उच्छेद्वाद, दोनों का श्रस्वीकार है | इसमें जैन-दृष्टि का मतद्वैध नहीं है किन्तु वह इससे श्रागे बद्दती है | भगवान् महावीर ने शाश्वत श्रीर उच्छेद दोनों का समन्वय कर विधायक दृष्टिकोण सामने रखा | बही श्रनेकान्तर दर्शन श्रीर स्याद्वाद है |

#### प्रमाण-समन्वय

खपमान<sup>४९</sup>:--

साहरूय प्रत्यभिजा जैन न्याय का उपमान है ऋर्यापनिष्य :---

श्रनुमान में जैसे साध्य-साधन का निश्चित श्रविनाभाव होता है, वैसे ही श्रयीपत्ति में भी होता है। पुष्ट देवदत्त दिन में नहीं खाता—इसका अर्थ यह आया कि नह रात को अवश्य खाता है। इसके साध्य देवदत्त के रात्रि-भोजन के साथ 'पुष्टत्व' साधन का निश्चित श्रविनाभाव है। इसलिए यह श्रवमान से भिन्न नहीं है कोरा कथन-मेद है।

स्रभाव ४३ :---

अभाव प्रमाण दो विरोधियों में से एक के माव से दूसरे का अभाव और एक के अभाव से दूसरे का भाव चिद्ध करने वाला है। केवल भूतल देखने से घट का जान नहीं होता। भूतल में घट, पट आदि अनेक वस्तुओं का अभाव हो सकता है, इसलिए घट-रिक्त भूतल में घट के अभाव का प्रतियोगी जो घट है, उसका स्मरण करने पर ही अभाव के द्वारा भूतल में घटामाव जाना जा सकता है।

जैन-दृष्टि से—(१) 'वह अघट भूतल है'—इसका समावेश स्मरण में, (२) 'यह वही अघट भूतल है'—इसका प्रत्यभिष्ठा में, (३) 'जी अग्निमान् नहीं होता, वह धूम्वान् नहीं होता'—इसका तर्क में, (४) 'इस भूतल में घट नहीं है, क्योंकि यहाँ घट का जो स्वमान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है'--इसका अनुमान में, तथा (५) 'सोहन घर पर नहीं है'--इसका आगम में समावेश हो जाता है ४४।

सामान्य अभाव का ग्रहण् प्रस्यत्त् से होता है। कोई भी वस्तु केवल सरूप या केवल असरूप नहीं है। वस्तु मात्र सत्-असत्-रूप (सभयात्मक) है। प्रस्य के द्वारा जैसे सद्भाव का जान होता है, वैसे असद्भाव का भी देशी कारण स्पष्ट है। ये दोनी इतने धुलेमिले हैं कि किसी एक की छोड़कर दूसरे को जाना नहीं जा सकता।

एक वस्तु के भाव से दूसरी का अभाव और एक के अभाव से दूसरी का भाव निश्चित चिह्न के मिलने या न मिलने पर निर्भर है }

स्वस्तिक चिह्न वाली पुस्तक के लिए जैसे स्वस्तिक उपलब्धि-हेतु वनता है, वेसे ही अचिन्हित पुस्तक के लिए चिन्हामाव अनुपलब्धि-हेतु वनता है, इसलिए यह अनुमान की परिधि से बाहर नहीं जाता।

सम्भव४६ . --

अविनामानी अर्थ — जिसके विना दूसरा न हो सके, वैसे अर्थ की सचा महण करने से दूसरे अर्थ की सचा वतलाना 'सम्भव' है । इसमें निश्चित अर्विनामान है— गौनांपर्य, साहचर्य या व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । इसलिए यह भी अनुमान-परिवार का ही एक सबस्य है ।

ऐतिह्य४७ .--

प्रवाद-परम्परा का आदि-स्थान न मिले, वह ऐतिहा है। जो प्रवाद-परम्परा अथयार्थ होती है, वह अप्रमाण है और जिस प्रवाद-परम्परा का आदि-लोत आस पुरुप की वाणी मिले, वह आगम से अतिरिक्त नहीं है।

प्रातिम '---

प्रातिम के बारे में जैनाचायों में दो विचार परम्पराए मिलती हैं। वादिदेन सूरि श्रादि जो न्याय प्रधान रहे, उन्होंने इसका प्रस्त और अनुमान में समावेश किया और हरिभद्र सूरि, उपाध्याय यशोविजयबी श्रादि जो न्याय के समये में साथ-साथ योग के चित्र में भी चले, उन्होंने इसे प्रत्यक्ष और श्रुत के बीन का माना।

पहली प्रनिपरा के ऋनुमार इन्द्रिय, हेतु श्रीर शब्द-व्याग्रार निरपेक औ

स्पष्ट ग्रात्म-प्रतिमान होता है, वह मानस-प्रत्यच्च मे चला जाता है।

प्रसाद और उद्देश के निश्चित लिङ्ग से जो प्रिय-ऋप्रिय फल प्राप्ति का प्रतिभान होता है, वह ऋनुमान की श्रेणी में है <sup>४८</sup>।

दूसरी परम्परा—प्राविभ ज्ञान न क्वल जान है, न श्रुवज्ञान और न ज्ञाना-न्तर ४९! इसकी दशा ठीक अक्लोदय-सध्या जैसी है । अक्लोदय न दिन है, न रात और न दिन-रात से अतिरिक्त है । यह आकस्मिक प्रत्यत्त है और यह सकुष्ट त्योपशम-निरावरण दशा या योग-शक्ति से स्त्यन्न होता है ।

प्रातिम शान विवेक-जनित शान का पूर्व रूप है! सूर्योदय से कुछ पूर्व प्रकट होने वाली सूर्य की प्रभा से मनुष्य सव वस्तुर्क्षों को देख सकता है, वैसे ही प्रातिम शान के द्वारा योगी सव वालों को जान लेता है "°। समन्वय

वस्तुतः जैन शान-मीमासा के अनुसार प्रातिम शान अश्रुत निश्रित मित शान का एक प्रकार है, जिसका नाम है—''श्रौत्पतिकी दुद्धि।'' सूत्र कृताग (श१३) में आए हुए 'पडिहाणव' प्रतिमानान का अर्थ वृत्तिकार ने श्रौत्पत्तिकी दुद्धि किया है। नन्दी में उसके निम्न लच्च्य वतलाए हैं—'पहले श्रद्धरुठ, अश्रुठ, श्रश्रात अर्थ का तत्काल दुद्धि के उत्पादकाल में श्रपने आप सम्यग निर्णय हो जाता है और उसका परिच्छेब अर्थ के साथ श्रवाधित बोग होता है, वह श्रौत्पत्तिकी दुद्धि है ५१ ।

मित जान के दो मेद होते हैं—श्रुतिनिश्रत और अश्रुत निश्रित "१ श्रुत निश्रित के अवप्रह आदि चार मेद व्यावहारिक प्रत्यत्व में चले जाते हैं " और स्मृति आदि चार मेद परोच्च में " अश्रुत निश्रित मित के चार मेद औरपित्तकी आदि बुद्धिचतुष्ट्य का समावेश किसी प्रमाण के अन्तर्गत किया हुआ नहीं मिलता।

जिनभद्रगणि ने बुद्धि चतुष्टय में भी अवग्रह आदि की योजना की है ", परन्तु उसका सम्बन्ध मित जान के २८ मेद निषयक चर्चा से है " । अश्रुत निश्रित मित को किस प्रमाण में समाविष्ट करना चाहिए, यह वहाँ मुख्य चर्चनीय नहीं है।

स्रीत्पत्तिकी स्नादि बुद्धि-चतुष्टय में स्रवग्रह स्नादि होते हैं, फिर भी यह न्यवहार प्रत्यत्त से पूर्ण समता नहीं रखता। स्वमें पदार्थ का इन्द्रिय से साचात् होता है, इसमें नहो | वह शास्त्रोपदेशजिनत संस्कार होता है और यह आत्मा की सहज स्फुरणा | इसिलए यह केवल और श्रुव के बीच का ही होना चाहिए तथा इसका प्रातिभ के साथ पूर्ण सामजस्य दीखता है । इसे केवल और श्रुव के बीच का जान इसिलए मानना चाहिए कि इससे न तो समस्त प्रव्य पर्यायों का ज्ञान होता है और न यह इन्द्रिय लिंग आदि की सहायता तथा शास्त्राभ्यास आदि के निमित्त से उत्पन्न होता है । पहली परम्परा के प्रातिभज्ञान के लक्षण इससे भिन्न नहीं हैं । मानस-प्रलच्च इसी का नामान्तर हो सकता है और जो निश्चित लिङ्ग के हारा होने वाला प्रातिभ कहा गया है, वह वास्तव में अनुमान है । जो उसे प्रातिभ मानते हैं, उनकी अपेचा उसे प्रातिभ कहकर उसे अनुमान के अन्तर्गत किया गया है ।

### प्रमाता और प्रमाण का भेदाभेद

प्रमाता आत्मा है, वस्तु है। प्रमाण निर्णायक ज्ञान है, आत्मा का गुण है। प्रमेय आत्मा भी है और आत्म-अतिरिक्त पदार्थ भी। प्रमिति प्रमाण का फल है।

गुणी से गुण न अरयन्त मिन्न होता है और न अरयन्त अमिन्न किन्तु दोनों भिन्नाभिन्न होते हैं। प्रमाण प्रमाता में ही होता है, इस दृष्टि से इनमें कथित्वद् अमेद है। कर्ता और करण के रूप में ये मिन्न हैं—प्रमाता कर्ता है और प्रमाण करण। अमेद-कचा में ज्ञाता और ज्ञान का साधन—ये दोनों आत्मा या जीव कहलाते हैं। मेद कचा में आत्मा ज्ञाता कहलाता है और ज्ञान जानने का साधन ""। ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञान-व्यतिरिक्त भी—इस दृष्टि से भी प्रमाता और प्रमाण में मेद है"।

# प्रमाता व प्रमेय का भेदाभेद

प्रमाता चेतन ही होता है, प्रमेय चेतन और अचेतन दोनों होते हैं, इस हिन्द से प्रमाता प्रमेय से भिन्न है। छेय-काल में जो आत्मा प्रमेय बनती है, वही जान काल में प्रमाता वन जाती है, इस हिन्द से ये अभिन्न भी हैं।

# प्रमाण और फल का मेदामेद

प्रमाण साधन है और फल साध्य—इस दृष्टि से दोनों मिन्न हैं। प्रमाण और फल इन दोनों का ऋधिकरण एक ही प्रमाता होता है। प्रमाण रूप में परिणत होती है—इस दृष्टि से ये श्रमिन्न भी हैं "१।

### स्याद्वाद

विकला देश और सकलादेश काल आदि की दृष्टि से सिन्न धर्सी का अभेद सपचार स्यादाद के बारे जैन-दृष्टि अहिसा-विकास से अनेकान्त दृष्टि का योग तत्त्व और आचार पर अनेकान्त दृष्टि स्थादाद की आलोचना त्रिमङ्गी या सप्तमङ्गी प्रसाण सप्तमंगी सप्त भङ्गी ही क्यों ? मिथ्या द.हिट भाषा-सम्बन्धी भूलें इक्षण या दर्शन सम्वन्धी भूले आकने की भूलें कार्य-कारण सम्बन्धी भूले प्रमाण-सम्बन्धी भूलें मानसिक भुकाव-सम्बन्धी प्रभाव

"न चाऽसियानाय वियागरेजा" · · सू० १-१४-१६

ग्र स्याद्वाद पद्धति से नही वोलना चाहिए।
"विभव्जवाय च वियागरेजा" सू० १-१३

विभज्यवाद की पद्धति से बोलना चाहिए।

"सम्पूर्णार्यविनिश्चायि स्याद्वादशुतमुच्यते"

---न्याया० ५-३०

"श्राह्मकुमार ने कहा—गोशालक । जो श्रमण और ब्राह्मण (जन्हों) के दर्शन के अनुसार चलने से मुक्ति होगी, दूसरे दर्शनों के अनुसार चलने से मुक्ति नहीं होगी—यू कहते हैं—इस एकान्त दृष्टि की मैं निन्दा करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति की निन्दा नहीं करता ९।"

जैन दर्शन के चिन्तन की शैली अनेकान्त दृष्टि है और प्रतिपादन की शैली स्याद्वाद। जानना शान का काम है, बोलना वाणी का (शान की शिक्त अपरिमित हैं, वाणी की परिमित।) शेय, अनन्त, शान अनन्त, किन्तु वाणी अनन्त नहीं, इसलिए नहीं कि एक चण में अनन्त शान अनन्त शेयों को जान सकता है, किन्तु वाणी के द्वारा कह नहीं सकता।

एक तत्त्व—(परमार्थ मख) श्रिमिन्न श्रनन्त सत्यों की समिष्ट होता है।
एक शब्द एक च्रण में एक सख को बता सकता है। इसिलए कहा है—
''वस्तु के दो रूप होते हैं:—

- (१) ऋनभिलाप्य---ऋवाच्य
- (२) स्रभिलाप्य—वाच्य

अनिभित्ताप्य (अप्रज्ञापनीय) का अनन्तवा भाग अभित्ताप्य, अभित्ताप्य का अनन्त वा भाग सूत्र-प्रथित आगम होता है र।

प्रज्ञापनीय भावो का निरूपण वाग्-योग के द्वारा होता है <sup>3</sup>। वह श्रोता के भाव-श्रुत का कारण बनता है। इसलिए द्रव्यश्रुत (ज्ञान का साधन) होता है। यहाँ एक समस्या वनती है—हम जानें कुछ श्रोर ही श्रोर कहें कुछ श्रीर ही श्रथवा सुने कुछ श्रीर ही श्रीर जान कुछ श्रीर ही, यह कैसे ठीक ही सकता है 2

इसका उत्तर जैनाचार्य स्थात शब्द के द्वारा देते हैं। 'मनुष्य स्थात् है'-इम शब्दाविल में सत्ता धर्म की अभिव्यक्ति है। मनध्य केवल 'अस्ति-धर्म' मात्र नहीं है। उसमें 'नास्ति-धर्म' भी है। स्यात्-शब्द यह बताता है कि त्रिमिन्यक सलाश को ही पूर्ण सत्य मत समको । त्रुनन्त धर्मात्मक वस्तु ही सत्य है। ज्ञान अपने आप में सत्य ही है। उसके सत्य और असत्य-ये दो रूप प्रमेय के सम्बन्ध से बनते हैं। प्रमेय का यथार्यग्राही ज्ञान सत्य श्रीर श्रयथार्थग्राही ज्ञान श्रसत्य होता है। जैसे प्रमेय-सापेन्रज्ञान सत्य या श्रसत्य वनता है, वैसे ही वचन भी प्रमेय-सापेच होकर सत्य या श्रसत्य वनता है। शब्द न सत्य है और न असत्य। वक्ता दिन को दिन कहता है, तब वह यथार्थ होने के कारण सत्य होता है और यदि रात को दिन कहे तव वही अयथार्थ होने के कारण असत्य वन जाता है। 'स्यात्' शब्द पूर्ण सत्य के प्रतिपादन का माध्यम है। एक धर्म की मुख्यता से वस्तु की बताते हुए भी हम उसकी अनन्तधर्मात्मकता को ओ्रांकल नहीं करते। इस स्थिति को सम्मालने वाला 'स्यात' शब्द है। यह प्रतिपाद्य धर्म के साथ शेष अप्रतिपाद्य धर्मों की एकता बनाए रखता है। इसीलिए इसे प्रमाण वाक्य या सकलादेश कही जाता है।

## विकलादेश और सकलादेश

वस्तु-प्रधान ज्ञान सकलादेश ऋौर गुण-प्रधान ज्ञान विकलादेश होता है। इसके सम्बन्ध में तीन मान्यताए हैं। पहली के ऋनुसार सप्तमगी का प्रत्येक भग सकलादेश और विकलादेश दोनों होता है <sup>४</sup>।

दूसरी मान्यता के श्रानुकार प्रत्येक भंग निकलादेश होता है श्रीर सम्मिलित सातो भग सकलादेश कहलाते हैं।

तीसरी मान्यता के अनुसार पहला, दूसरा और चौथा भग विकलादेश और शेप सब तकलादेश होते हैं भ।

"द्रन्य नय की मुख्यता और पर्याय-नय की श्रमुख्यता से गुर्धों की श्रमेदबृत्ति वनती हैं। उससे स्याद्वाद सकलादेश या प्रमाणवास्य वनता है। पर्याय-नय की मुख्यता और द्रव्य-नय की श्रमुख्यता से गुणो की मेदवृत्ति वनती है। उससे स्याद्वाद-विकलादेश या नय-वाक्य वनता है।

वाक्य दो प्रकार के होते हैं—सकलादेश और विकलादेश । अनन्त धर्म वाली वस्तु के अखण्ड रूप का प्रतिपादन करने वाला वाक्य सकलादेश होता है। वाक्य में यह शक्ति अमेद-वृत्ति की मुख्यता और अमेद का उपचार—इन दो कारणों से आती है। अनन्त धर्मों को अभिन्न बनाने वाले प्रकारण हैं—

(१) काल (५) छपकार (२) स्त्राहम-रूप (६) ग्रुखी-देश (३) स्त्रर्थ स्त्राधार (७) संसर्ग (४) सम्बन्ध (८) शब्द

वस्तु ऋौर गुण-धर्मों के सम्बन्ध को जानकारी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

हम वस्तु के अनन्त गुणो को एक-एक कर वताए और फिर उन्हें एक धाणे में पिरोए, यह हमारा अनन्त जीवन हो तव वनने की वात है। विखेरने के बाद समेटने की वात ठीक वैठती नहीं, इसिलए एक ऐसा द्वार खोलें या एक ऐसी प्रकाश-रेखा डालें, जिसमें से या जिसके द्वारा समूची वस्तु दीख जाय। यह युक्ति हमें भगवान महावीर ने सुकाई। वह है, उनकी वाणी में 'सिय' शब्द। उसी का सस्कृत अनुवाद होता है 'स्यात'। कोई एक धर्म 'स्यात' से जुडता है और वह बाकी के सब धर्मों को अपने में मिला लेता है। 'स्यात् जीव हैं'—यहाँ हम 'है' इसके द्वारा जीव की अस्तिता बताते हैं और 'है' स्यात् से जुडकर आया है, इसिलए यह अखएड रूप में नहीं, किन्तु अखण्ड वनकर आया है। एक धर्म में अनेक धर्मों की अभिन्तता वास्तविक नहीं होती, इसिलए यह अभेद एक धर्म की मुख्यता या उपचार से होता है।

- (१) जिस समय वस्तु में 'है' है, उस समय अन्य धर्म मी हैं, इसिलए काल की दृष्टि से 'हैं' और वाकी के सब धर्म अभिन्न हैं।
- (२) 'है' धर्म जैसे वस्तु का आत्मरूप है, वैसे अन्य धर्म मी उसके आत्मरूप हैं। इस आत्मरूप की दृष्टि से प्रतिपाद्य धर्म का अप्रतिपाद्य धर्मों से अमेर है।

- (३) जो अर्थ 'है' का व्याधार हे, वही अन्य धर्मों का है। जिनमें एक है, जनीमे नव है—इस अर्थ हिस्ट या ब्राधार भृत द्रव्य की दृष्टि से सब धर्म एक हैं—समानाधिकरण हैं।
- (४) वस्तु के साथ 'है' का जो स्नविष्वग्माव या श्रष्ट्यग्माव सम्बन्ध है, वही स्रन्य धर्मों का है—इस ताटाहम्य सम्बन्ध की दृष्टि से भी सब धर्म स्रिभिन्न हैं।
- (५) जैसे वस्तु के स्वरूप-निर्माण में 'हैं' अपना योग देता है, वैसे ही दूसरे धर्मों का भी उसके स्वरूप निर्माण में योग है। इस योग या उपचार की हिन्द से भी सब में अभेद है। एके हुए आम में मिठास और पीलेपन का उपचार मिन्न नहीं होता। यही स्थिति शेप सब धर्मों की है।
- (६) जो वस्तु सम्प्रन्थी होत्र 'है' का होता है, वही अन्य धर्मों का होता है—इस गुणी-देश की दृष्टि से भी सब धर्मों में भेद नहीं है। इसहरण स्वरूप आम के जिम भाग में मिठाम है, उसीमें पीलापन है। इस प्रकार वस्तु के देश—भाग की दृष्टि से वे दोनो एक रूप हैं।
- (७) वस्त्वारमा का 'है' के साथ जो संसर्ग होता है, वही अन्य धमां के साथ होता है—इस समगं की हिन्द से भी सब धर्म भिन्न नहीं है। आम का मिठास के साथ होने वाला सम्प्रन्थ उसके पीलान के साथ होने वाले सम्बन्ध से भिन्न नहीं होता! इमलिए वे दोनों अभिन्न हैं। धर्म और धर्मी भिन्ना-भिन्न होते हैं। अविष्वग्माव सम्प्रन्थ में अभेद प्रधान होता है और भेद गीण।
- (८) जो 'ई' राज्य स्त्रस्तित्व धर्म वाली वस्तु का वाचक है, वह शेष स्त्रनन्त धर्म वाली वस्तु का भी वाचक है—इस शब्द-दृष्टि से भी सब धर्म अभिन्त हैं।

# काल आदि की दृष्टि से मिन्न धर्मों का अभेद-उपचार

- (१) समकाल एक में अनेक गुण हों, यह सम्मव नहीं, यदि हीं ती सनका आक्षय मिन्न होगा।
- (२) अनेक विध गुणों का आत्मरूप एक हो, यह सम्भव नहीं, यदि ही वो उन गुणों में भेद नहीं माना जाएगा।

- (३) अनेक गुणों के आश्रयभूत अर्थ अनेक होगे,, यह न हो तो एक अनेक गुणों का आश्रय कैसे बने ?
  - (४) अनेक सम्बन्धियों का एक के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता।
  - (५) अनेक गुणो के उपकार अनेक होगे-एक नहीं हो सकता।
- (६) गुणी का च्रेत्र—प्रत्येक भाग प्रतिगुण के लिए भिन्न होना चाहिए नहीं तो दूसरे गुणी के गुणों का भी इस गुणी-देश से भेद नहीं हो सकेगा।
- (७) ससर्ग प्रतिससर्गी का भिन्न होगा।
- (८) प्रत्येक निषय के शब्द पृथक् होंगे। सब गुणों को एक शब्द बता सके तो सब ऋर्य एक शब्द के बाच्य बन जाए गे और इसरे शब्दों का कोई ऋर्य नहीं होगा।

## स्याद्वाद के बारे में जैन-दृष्टि (भान्त दृष्टिकोण और उसकी समीचा)

'मूल नास्ति कुतः शाखा'—किव ने इसे अवस्थन बताया है। स्याद्ववाद की जैन-व्याख्या पढने के बाद आप कुछ जैनेतर विद्वानों की व्याख्या पहें, आपको मालूम होगा कि मूल के विना भी शाखा होती है।

'स्यात्' शब्द तिड्न्त प्रति चपक अव्यय है। इसके प्रशसा, अस्तित्व, विवाद, विचारणा, अनेकान्त, संशय, प्रश्न आदि अनेक अर्थ होते हैं। जैन-दर्शन में इसका प्रयोग अनेकान्त के अर्थ में भी होता है। स्याद्वाद अर्थात्—अनेकान्तात्मक वाक्य।

स्याद्वाद की नीव है अपेचा। अपेचा वहाँ होती है, जहाँ वास्त्रविक एकता और ऊपर से विरोध दीखे। विरोध वहाँ होता है, जहाँ निश्चय होता है। दोनों संश्वशील हो, उस दशा में विरोध का क्या रूप बने 2

स्याद्वाद का छद्गम अनेकान्त वस्तु है। तत्स्वरूप वस्तु के यथार्थ-ग्रहण के लिए अनेकान्त-दृष्टि है। स्याद्वाद उस दृष्टि को वाणी द्वारा व्यक्त करने की पद्धित है। वह निमित्तमेद या अपेचामेद से निश्चित विरोधिधर्मंगुगलो का विरोध मिटाने वाला है। जो वस्तु सत् है, वही असत् मी है, किन्तु जिस रूप से सत् है, उसी रूप से असत् नहीं है। स्वरूप की दृष्टि से

सत् है और पर रूप की दृष्टि से असत्। तो निश्चित दृष्टि-निन्दुओं के अधार पर वस्तु-तस्त्र का प्रतिपादन करने वाला वाक्य सरायरूप हो है। नहीं सकता। स्याद्वाद को श्रपेक्षावाद या कथिचद्वाट भी वहा जा सकता है।

भगवान् महावीर ने स्याद्वाट की पढित से अनेक प्रश्नो का समाधान किया है, जिसे आगम युग का अनेकान्तवाट या स्याद्वाद वहा जाता है। वार्शनिक युग में उसी का विस्तार हुआ, किन्तु उसका मूल रूप नहीं बटला। परिवाजक स्कन्टक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महाबीर ने वतागा— एक जीव—

> द्रव्य दृष्टि से सान्त है, चेत्र दृष्टि से सान्त है, काल दृष्टि से अनन्त हैं। भाव दृष्टि से अनन्त हैं।

इसमें द्रव्य-दृष्टि के द्वारा जीव की स्वतन्त्र सत्ता का निर्देश किया गया है। योजना करते-करते जीव अत्यन्त वनते हैं, किन्तु अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता की दृष्टि से जीव एक-एक हैं—सान्त हैं।

दूसरी वात—अनन्त गुणों के समुदय से एक गुणी वनता है। ंगुणों से गुणी अभिन्न होता है। इसलिए अनन्त गुण होने पर भी गुणी अनन्त नहीं होता, एक या सान्त होता है। जीव असख्य प्रदेश वाला है या आकाश के असंख्य प्रदेशों में अवगाह पाता है, इसलिए चेन्न-हिंद से भी वह अनन्त नहीं है, सर्वत्र ज्यास नहीं है। काल-हिंद से अनन्त है। वह सदा था, है और रहेगा। शान, दर्शन और अगुस्लघु पर्यायों की हिन्द से अनन्त हैं। भगवान महावीर की स्तर-पद्धित में से चार हिन्द्यों मिलती हैं, वैसे ही अर्पित-अनिर्पेत हिन्द या व्याख्या पद्धित और मिलती हैं, जिसके द्वारा स्याद्वाद विरोध मिदाने में समर्थ होता है । जमाली को स्तर देते हुए भगवान ने कहा— ''जीव शाश्वत है वह कभी भी नहीं था, नहीं है और नहीं होगा—ऐसा नहीं होता।'' वह था, है और होगा, इसिलए वह मुन, नित्य, शाश्वत, अस्व, अन्यय, अवस्थत है। जीन अशाश्वत है—इह नैरिंग कह होकर निर्यंश्व हो

हो जाता है, तियंश्व होकर मनुष्य और मनुष्य होकर देव। यह अवस्था-चक्रं वदलता रहता है। इस हिष्ट से जीन अशाश्वत है। विनिध अवस्थाओं में परिवर्तित होने के उपरान्त भी उसकी जीवरूपता नष्ट नहीं होती। इस हिष्ट से वह शाश्वत है। इस प्रतिपादन का आधार द्रव्य और पर्याय—ये दो हिष्ट्यों हैं। गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में दे स्पष्ट रूप में मिलती हैं:—

गौतम ! जीव स्थात् शाश्वत है, स्थात् अशाश्वत । द्रव्यार्थिक दृष्टि से शाश्वत है और पर्यायार्थिक दृष्टि से अशाश्वत ८ ।

ये दौनो धर्म वस्त मे प्रतिपल सम स्थितिक रहते हैं. किन्त अपित सहय श्रीर अनर्पित गौरा होता है। "जीव शास्वत है"-इसमे शास्वत धर्म मुख्य है और अशास्त्रत धर्म गौण । "जीव अशास्त्रत है" इसमे अशास्त्रत धर्म मुख्य है श्रीर शाश्वत धर्म गौण । यह द्विरूपता वस्तु का स्वमाव-सिद्ध धर्म है। काल-भेद या एकरुपता हमारे वन्त्रन से उत्पन्न है। शाश्वत और अशाश्वत का काल भिन्न नहीं होता । फिर भी हम पदार्थ की शाश्वत या श्रशाश्वत कहते हैं --यह अर्पितानपित ब्याख्या है। पदार्थ का नियम न शाश्वतवाद है और न उच्छेदबाद । ये दोनों उसके सतत-सहचारी धर्म हैं । मगवान महावीर ने इन दोनों समन्त्रित धर्मों के आधार पर अन्य जातीयवाद (जात्यन्तर-वाद) की देशना दी। उन्होने कहा-"पदार्थ न शास्त्रत है और न अशास्त्रत, वह स्यात शाश्वत है--अव्युच्छितिनय की दृष्टि से और स्यात अशाश्वत है-व्युच्छित्तिनय की दृष्टि से । वह उभयात्मक है, फिर भी जिस दृष्टि (दृष्य दृष्टि) से शाइवत है उससे शाइवत ही है और जिस दृष्टि ( पर्याय-दृष्टि ) से अशा-रवत है चस हिन्द से अशास्त्रत ही है. जिस हिन्द से शास्त्रत है. उसी हिन्द से अशाञ्चत नहीं है और जिस दृष्टि से अशाञ्चत है उसी दृष्टि से शाञ्चत नहीं है। एक ही पदार्थ एक ही काल में शाश्वत और अशाश्वत इस विरोधी धर्मगुगल का आधार है, इसलिए वह अनेकधर्मात्मक है। ऐसे अनन्तविरोधी-धर्मयुगलो का वह आधार है, इसलिए अनन्तधर्मात्मक है।

वस्तु अनन्तधर्मात्मक है, इसलिए वाह्य भी है—विसहरा भी है, अवाह्य भी है, सहश भी है। एक पटार्थ दूसरे पदार्थ से विसहरा होता है, इसलिए कि सनके एवं गुण समान नहीं होते। दे दोनो सहश भी होते हैं—इसलिए कि उनके अनेको गुण समान भी होते हैं। चेतन गुण की दृष्टि से जीव अवेतन पुद्गल से भिन्न है तो अस्तित्व या प्रमेय गुण की अपेता वह पुद्गल से अभिन्न भी है १ । कोई भी पदार्थ इसरे पदार्थ से न सर्वथा भिन्न है और न सर्वथा अभिन्न । किन्तु भिन्नाभिन्न है । विशेषगुण की दृष्टि से भिन्न है और सामान्य गुण की दृष्टि से अभिन्न १० । भगवती सूत्र हमे बताता है—"जीव पुद्गल भी है और पुद्गली भी है" १९ । शरीर आत्मा भी है और अप्रात्मा से भिन्न भी है १२ । शरीर रूपी भी है और अस्पी भी है, सचित भी है और अचित भी १३ ।

जीव की पुद्गल सजा है, इसिलए वह पुद्गल है। पीद्गिलिक इन्द्रिय सिंदत है, पुद्गल का उपमोक्ता है, इसिलए पुद्गली है अधवा जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक भाव है (ससारी दशा में जीव के निमित्त से पुद्गल की परिणित होती है और पुद्गल के निमित्त से जीव की परिणित होती है) इसिलए पुद्गती है। शरीर आतमा की पीद्गिलिक सुख-दुःख की अनुभूति का साधन वनता है, इसिलए वह उससे अभिन्न है। आतमा चेतन है, काय अचेतन है, वह पुनर्भवी है काय एकभवी है—इसिलए दोनों भिन्न हैं। स्थूल शरीर (औरारिक शरीर) की अपदा वह रूपी है और सहमशरीर (कार्मण शरीर) की अपेदा वह अस्पी है।

शरीर आतमा से कर्यचित् अप्रथक् भी है, इस दृष्टि से जीवित श्रीर चेतन है। वह प्रथक् भी है इस दृष्टि से अचित है। मृतशरीर भी अचित है। रक्षप्रमा पृथ्वी स्यात् है, स्यात् नहीं है और स्यात् अवक्तव्य है १४। वस्त स्व-दृष्टि से है, पर-दृष्टि से नहीं है, इसीलिए वह सत्-असत् उभयरूप है। एक काल में एक धर्म की अपेचा वस्तु वक्तव्य है और एक काल में अनेक धर्मों की अपेचा वस्तु अवक्तव्य है। इसिलए वह वक्तव्य-अवक्तव्य उभयरूप है। यहाँ भी सन्देह नहीं है—जिम रूप में सत् है, उस रूप में सत् ही है और जिस रूप में असत् है, उस रूप में सत् ही है और विस रूप में असत् है, उस रूप में असत् है। उस रूप में असत् है। वक्तव्य-अवक्तव्य का भी यही रूप वनता है।

इत आगम-गद्धति के आधार पर दार्शनिक युग में स्याद्वाद का रूपः चतुष्टप बना--- १--वस्तु स्यात् नित्य ई, स्यात् ऋनित्य है।

२-वस्तु स्यात् सामान्य है, स्यात् विशेष है।

३- नस्तु स्यात् सत् है, स्यात् ग्रसत् है ।

Y---वस्तु स्यात् वक्तव्य है, स्यात् अवक्तव्य है।

उक्त चर्चा में कहीं भी "स्यात्" शब्द स्रदेह के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुन्रा है। फिर भी शाकरभाष्य से लेकर आज तक के आलोचक साहित्य में स्याद्वाद को अनिर्धारित रूप शान या संशयवाद कहा गया है।

शकराचार्य की युक्ति के अनुसार — "स्याद्वाद की पद्धति से जैन सम्मत सात पदायों की सख्या और स्वरूप का निश्चय नहीं हो सकता १५। वे वैसे ही हैं या वैसे नहीं हैं, यह निश्चय हुए विना उनकी, प्रामाणिकता चली जाती हैं।"

श्राज के परिवर्तित युग में यह श्रालोचना मृल-स्पर्शी नहीं मानी जाती, तर कई व्यक्ति एक नई दिशा युक्ताते हैं। जैसा कि डा॰ एस॰ के॰ बेलवालकर एम॰ ए॰, पी॰ एच॰ डी॰ ने लिखा है—शकराचार्य ने श्रपनी व्याख्या में पुरासन जैन-दिए का प्रतिपादन किया है, और इसलिए उनका प्रतिपादन जान वृक्तकर मिथ्याप्रकाण नहीं कहा जा सकता। जैनधर्म का जैनेतर साहित्य में सबसे प्राचीन उल्लेख वादरायण के वेदान्त स्त्र में मिलता है, जिस पर शंकराचार्य की टीका है। हमें इस वात को स्वीकार करने में कोई कारण नजर नहीं श्राता कि जैनधर्म की पुरातन वात को यह धोतित करता है। यह वात जैनधर्म की सबसे दुर्वल और सदोप रही है हों, श्रागामी काल में स्याद्वाद का दूसरा रूप हो गया, जो हमारे श्रालोचकों के संमच है और श्रव उप पर विशेष विचार करने की किसी को श्रावर्यकता प्रतीत नहीं होती १ १

(समीचा) स्रगर हमारा भुकान व्यक्तिवाद की स्रोर नहीं है तो हमें यह सममने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि शकराचार्य ने स्याद्वाद का जिस रूप में खण्डन किया है, समका वह रूप ज़ैन दर्शन में कभी भी नहीं रहा है। वादरायण के "नैकस्मिन्नसम्भवात्" सूत्र में जैन दर्शन द्वारा एक प्रवार्य में स्रोक विरोधी धमों के स्वीकार की वात मिलती है, सशय की नहीं। फिर भी शकराचार्य ने स्याद्वाद का सशयवाद की भित्ति पर निराकरण किया, षह.

जैन दर्शन की मान्य दृष्टि को हृदयगम किये विना किया—पह कहते हुए हमारी तटस्थ बुद्धि मे कोई कम्पन नहीं होता।

इस परम्परा के उपजीवी विद्वान् डा॰ देवराज आज किंग एक बार उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं। वे लिएते हैं—"स्यादवाद का वाद्यार्थ है शायर वाद।" "आग्रेजी में इसे प्रोवृत्तिलिया (Probabilism) कह सकते हैं। आपने अतिरंजित रूप में स्याद्वाद सदेहवाद का भाई है। वास्तव में जैनियां को भगवान् बुद्ध की तरह तत्व-दर्शन मम्बन्धी प्रश्नो पर मीन धारण करना था। जिसके आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि पर निश्चित तिद्धान्त हीं, उसके मुद्रा से स्याद्वाद की बुहाई शोभा नहीं देती " ।"

(समीचा ) • भहातमा बुद्ध की भाति भगवान् महावीर के तात्विक प्रश्नी पर मौन रखने की सम्मति देते हुए भी विद्वान लेखक यह स्वीकार करते हैं कि भगवान महावीर के आत्मा आदि विषयक सिद्धान्त निश्चित हैं। उन्हें श्रापत्ति इस पर है-एक श्रोर निश्चित सिद्धान्त श्रीर इसरी श्रोर स्याद्वाद-वे इन दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहते। यह ठीक भी है। निश्चित सिद्धान्त के लिए अनिश्चयवाद की दुहाई शोभा नहीं देती। किन्तु जैन-दृष्टि ऐसी नहीं है। वह पदार्थ के अनेक विरोधी धर्मों को निश्चित किन्तु अनेक विन्दुओ द्वारा शहण करती है। आरचर्य की वात यह है कि आली-चक विद्वान् स्याद्वाद की श्रनेक-विरोधी धर्म-ग्राहक स्थिति देखते हैं, वैसे उसकी निश्चित अपेचा को नहीं देखते। यदि दोनो पहलू सम दृष्टि से देखें जाते तो स्याद्वाद को सशयवाद कहने का मौका ही नहीं मिलता। विद्वान लेखक ने अपनी दूसरी पुस्तक—''पूर्वी और पश्चिमी दर्शन" में स्यात का अर्थ कदाचित् किया है १८। इसमें कोई सदेह नही-"स्यात्" का ऋर्य सशय मी होता है त्रौर "कदाचित्" भी। किन्तु 'स्याद्वाद', जो अनेकान्त दृष्टि का पविनिधि है, में 'स्यात्' को कयचित् या अपेचा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। स्याद्वाद का ऋर्य है--कथचित्वाद या ऋपेचावाद। स्रालोचको की दृष्टि स्याद्वाद में प्रयुक्त 'स्यात्' का संशय और कदाचित् ऋर्थ करने की क्रोर दौड़ती है तो कथिचत् श्रीर श्रमेचा की श्रोर क्यों नहीं टौड़ती ?

अपेत्ता-दृष्टि से विरोध होना एक बात है और अपेत्ता-दृष्टि को सशय-दृष्टि या कदाचित् दृष्टि दिखाकर विरोध करना दूसरी बात ।

हाँ, जैन-न्रागम में कदाचित् के अर्थ में 'स्यात्' शब्द का प्रयोग हुआ है <sup>9 8</sup> किन्तु वह स्याद्वाद नहीं; उसकी सज्ञा 'भजना' है । भजना 'नियम' की प्रतिपत्ती है । दो धर्मी या धर्मों का साहचर्य निश्चित होता है, वह नियम है । और वह कभी होता है, कमी नहीं होता—यह भजना है ।

व्याप्य के होने पर व्यापक के, कार्य होने पर कारण के, उत्तरवर्ती होने पर पूर्ववर्ती के और सहभावी रूप में एक के होने पर दूसरे के होने का नियम होता है। व्यापक में व्याप्य की, कारण में कार्य की, पूर्ववर्ती में उत्तरवर्ती की और स्योग की भजना (विकल्प) होती है। इस लिए स्याद्वाद स्थाय और मजना (कदाचिदवाद) दोनों से प्रयक् है। इनकी आकृति-रचना भी एक सी नहीं है। देखिए निम्नवर्ता यन्त्र:—

१--भजना--

श्रिम कदाचित् सधूम होती है | निष्कर्ष—श्रमुक स्थोग दशा में श्रीम कदाचित् निर्धूम होती है | सधूम, श्रन्यथा निर्धूम, र—स्थाय— पर्वार्थ नित्य है | निष्कर्ष—कुछ पता नहीं । पदार्थ श्रीनत्य है । निष्कर्ष—पदार्थ नित्य भी है | निष्कर्ष—पदार्थ नित्यामित्य है ।

भजना अनेको की एकत्र स्थिति या अ-स्थिति वताती है। इसलिए भजना साहचर्य का विकल्प है।

संशय एक-रूप पदार्थ में श्रनेक रूपों की कल्पना करता है। संशय श्रनि-र्यावक विकल्प है।

स्वाद्वाद अनेक धर्मात्मक पदार्थों में अनेक धर्मों की निश्चित स्थिति वताता है। स्याद्वाद निर्णायक विकल्प है।

भजना कलापेल है, जैसे-वह वहाँ कदाचित् होता है, कद्राचित् नहीं

होता। सराय दोषपूर्ण सामग्री-सापेच है। पदार्थ का स्वरूप निश्चित होता है। किन्तु दोषपूर्ण सामग्री से ऋातमा का संशय ज्ञान ऋनिश्चित वन जाता है। स्याद्वाद पदार्थगत ऋौर ज्ञानगत सभय है। पदार्थ का स्वरूप मी ऋते-कान्तात्मक है और हमारे ज्ञान में भी वह ऋनेकान्तात्मक प्रतिमाणित होता है।

डा० वलदेव उपाध्याय ने स्याद्वाद को सश्चवाद का रूपान्तर नहीं माना है। परन्तु अनेकान्तवाद का दार्शनिक विवेचन उन्हें अनेक अंशों में शृद्धिपूर्ण लगता है। वे लिखते हैं— 'यह अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं है। परन्तु अनेकान्तवाद का दार्शनिक विवेचन अनेक अश में शृद्धिपूर्ण मतीत हो रहा है। जैन दर्शन ने वस्तु-विशेष के विषय में होने वाली विविध लौकिक कल्पनाओं के एकीकरण का श्लाध्य प्रयत्न किया है, परन्तु उसका उसी स्थान पर ठहर जाना दार्शनिक दृष्टि से दोष ही माना जाएगा। यह निश्चित ही है कि इसी समन्वय-दृष्टि से वह पदाथों के विभिन्न स्थी का समीकरण करता जाता तो समय विश्व में अनुस्यूत परम तन्त्र तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी दृष्टि को ध्यान मे रख कर शकराचार्य ने इस 'स्याद्वाद' का मार्मिक खण्डन अपने शारीरिक आध्य (२-२-३३) में प्रवल श्रुक्तियों के सहारे किया है रे॰।

(समीचा) "स्याद्वाद का एकीकरण वेदान्त के हिष्टकोण के सर्वधा अनुकृत नहीं, इसीलिए वह उपाध्यायजी को शुटिपूर्ण लगता हो तब तो दूसरी वात है अन्यथा हमे कहना होगा कि स्याद्वाद में वह श्रुटि नहीं जो दिखाई गई है। अनेकान्त हिण्ट को पर-सग्रह की हिष्ट से 'विश्वमेकम्' तक का एकीकरण मान्य है। किन्तु यही हिष्ट सर्वतोभद्र सत्य है, यह धात मान्य नहीं है। महा सत्ता की हिष्ट से सव का एकीकरण हो सकता है, सव हिष्टपी से नहीं। चैतन्य की हिष्ट से चेतन और अचेतन की मृत सत्ता एक नहीं हो सकती। यदि अचेतन का उपादान या मृत्व स्रोत चेतन वन सकता है तय 'अचेतन का उपादान या स्तुत स्रोत वनता है' यह भृतवादी धारणा अपरभव नहीं मानी जा मकती।

अनेकान्त के अनुसार एक परम तत्त्व ही परमार्थ सत्य नहीं है । चेतन-अचेतन द्वयात्मक जगत् परमार्थ सत्य है ।

विद्वान् लेखक ने अनेकान्त को आपाततः उपादेय और मनोरणक वताते हुए मूलभूत तत्त्व का स्वरूप समकाने में नितान्त असमर्थ वताया है और इसी कारण वह परमार्थ के वीचोबीच तत्त्व-विचार को "कतिपय च्या के लिए विसम्म तथा विराम देने वाले विश्राम यह से वटकर अधिक महत्त्व नहीं रखना।" ऐसा माना जाता है २१।

(समीचा) अनेकान्त दृष्टि—"कतु मकर्तु मन्यथाकर्तु समर्थं ईर्वर:" नहीं है, जो कि मूलभूत तस्त्व बना डाले। वह यथार्थं वस्तु को यथार्थत्वरा जानने वाली दृष्टि है। वस्तुहत्त्या मूलभूत तस्त्व ही दो हैं। यदि अचेतन तस्त्व चेतन की भाति मूल तस्त्व नहीं होता—परमब्रक्ष की ही माथा या रूपान्तर होता तो अनेकान्तवाद को वहाँ तक पहुचने में कोई आपित्त नहीं होती। किन्तु वात ऐसी नहीं है, तव अनेकान्त दृष्टि सर्व दृष्टि से परम तस्त्व की एकात्मक सत्ता कैसे स्वीकार करे 2

डा॰ देवराज ने स्याट्वाद की समीचा करते हुए लिखा है—"विमिन्न हिंछिकोणों अथवा विभिन्न अपेचाओं से किये गए एक पदार्थ के विभिन्न वर्णनों में सामञ्जस्य या किसी प्रकार की एकता कैसे स्थापित की जाय, यह जैन दर्शन नहीं वतलाता। प्रत्येक सत् पदार्थ में घ्रवता या स्थिरता रहती है, और प्रत्येक सत् पदार्थ से खुवता या स्थिरता रहती है, और प्रत्येक सत् पदार्थ सर्वा उत्तर और व्यय वाला अथवा परिवर्तनशील है, इन दो तथ्यो पर जैन दर्शन अलग-अलग और समान गौरव देता है। क्या इन दोनों स्थों को किसी प्रकार एक करके, एक सामञ्जस्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। तत्व मीमासा (Ontology) में ही नहीं सत्य-मीमासा (Theory of Truth) में भी जैन दर्शन अनेकवादी है। विशिष्ट सत्य एक सामान्य सत्य के अश या अंग नहीं है। परमाग्रुओं की माति उनका भी अलग-अलग अस्तित्व है। सत्य एक नहीं अनेक हैं, यहीं पर सगितवाद और अनेकान्तवाद में मेद है। अले एक नहीं अनेक के कारण ही जैन दर्शन सापेच सत्यों से निरपेच सत्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं वना पाता। वह यह मानता प्रतीत होता हैं कि पूर्ण सत्य अपूर्ण सत्यों का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वन पोमाज है, उनकी समस्ट (system) नहीं वन पोमाज है।

(ममीला) . जेन टर्शन श्रीट्य श्रीर जन्याट-ट्यय को प्रथम-नृप्यम् तर नहीं मानता। सत्य के दी रूप नहीं है। पदार्थ की सत्याट-ट्यय-श्रीट्यात्मक सत्ता ही सत्य है। यह दी सत्यों का योग नहीं, दिन्तु एक ही सत्य के श्रानेक श्रीन्त रूप है। तात्पर्य यह है कि न भेद सत्य है श्रीर न श्रमेट सत्य है—भेटामेद सत्य है। द्वाय के दिना पर्याय नहीं मिलतो, पर्याय के दिना द्रव्य नहीं मिलतो, जात्यन्तर मिलता है—द्रव्य-पर्यायात्मक पटार्थ मिलता है, इसलिए भेद-श्रान्तित श्रमेट भी मत्य है श्रीर श्रमेट-श्रान्तित भेट भी मत्य है। एक श्रन्ट में मेटामेट मत्य है १३।

सत्य की मीमाना में पूर्ण या ऋपूर्ण यह भेट नहीं होता। यह भेट हमानी प्रतिपादन पद्धति का है। मत्य स्वरूप-दृष्टि में स्त्रविमान्य है। श्रीन्य मे जलाद-च्यय तथा जलाद-च्यय से श्रीव्य कभी प्रथम नहीं हो सनता। अनन्त धमों की एकरुपता नहीं, इस दृष्टि से कथिचन् विमाल्य भी है। इसी स्थिति के कारण वह शब्द या वर्णन का विषय यनता है। यही सापेच सत्यता है। पदार्थ निरपेच सत्य है। उनके लिए सापेज सत्यता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती । सापेज्ञ सत्यता, एक पदार्थ में अनेक विरोधी धर्मों की त्यिति से हमारे जान में जो विरोध की छाया पड़ती है उसकी मिटाने के लिए हैं। जैन दर्शन जितना अनेक्चादी है, उतना ही एक्चादी है। वह सर्वधा एकवाडी या अनेकवादी नहीं है । वेटान्त जैसे व्यवहार में अनेकवादी और परमार्थ में एकवादी है, वैसे जैन एक या अकनेवादी नहीं है। जैन हिप्ट के अनुसार एक्ता श्रीर अनेकता दोनों वास्तविक हैं। अनन्त धर्मों की अप्रथक्-भाव सत्ता सम-न्त्रित सत्य है। यह सत्य की एकता है। ऐसे सत्य अनन्त हैं। छनकी न्वतंत्र सत्ता है। वे किसी एक सामान्य सत्य के श्रंश या प्रतिबिम्ब नहीं है। वेदान्त की विश्व-विषयक कल्पना की जैन की एक-पदार्थ-विषयक कल्पना से वुलना होती है। दूसरे शब्दों में यो कहना चाहिए कि जैन दर्शन एक पदार्थ के वारे मे वैसे एकवादी है जैसे वेटान्त विश्व के वारे में। अनन्त सत्यों ना समीकरण या वर्गीकरण एक में या दो में किया जा सकता है, जिन्तु वे एक नहीं किये जा सकते । अस्तित्व (है ) की दृष्टि से समूचा विश्व एक ऋौर स्वस्त की हिप्ट से समूचा बिश्व दी (चेतन, अचेतन) रूप है। यह निश्चित है कि अनन्त पदार्थों में व्यक्तिगत एकता न होने पर भी विशेष-गुएगत ममा-नता और सामान्य-गुएगत एकता है। अनन्त चेतन व्यक्तियों में चैतन्य गुएग-कृत समानता और अनन्त अचेतन व्यक्तियों में अचेतन गुण-कृत समानता है। वस्तुल गुण की दृष्टि से चेतन और अचेतन दोनों एक हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से न सवंधा भिन्न है—न सवंधा अभिन्न है। सवंधा अभिन्न नहीं है, इसलिए पदार्थों की नानात्मक सत्ता है और सवंधा भिन्न नहीं है, इमलिए एकात्मक सत्ता है। विशेष गुएग की दृष्टि से पदार्थ निरपेच्च है। सामान्य गुएग की दृष्टि से पदार्थ सापेच्च है। पदार्थों की एकता और अनेकता स्वयं सिद्ध या सायोगिक है, इसलिए वह सदा रही है और रहेगी। इसलिए हमारा वैसा ज्ञान कभी सत्य नहीं हो सकता, जो अनेक को अवास्तविक मान-कर एक को वास्तविक माने अथवा एक को अवास्तविक मानकर अनेक को वास्तविक माने।

जैन दर्शन का प्रसिद्ध वाक्य—'जे एगं जाणह, से सब्ब जाणह' जो एक को जानता है वह सबको जानता है, ऋदौत का बहुत बड़ा पौषक है <sup>2 ¥</sup> | किन्तु यह ऋदौत जेयन्व या प्रमेयत्व गुण की दृष्टि से हैं | जो जान एक जेय की ऋनन्त पर्यायों को जानता है, वह जेय भान को जानता है | जो एक जेय को सर्वरूप से नहीं जानता, वह सब जेयो को भी नहीं जानता | यही बात एक प्राचीन श्लोक बताता है—

"एको भावः सर्वथा येन दृष्टाः, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः। सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टाः, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः।"

एक को जान लेने पर सवको जान लेने की वात अथवा सवको जान लेने पर एक को जान लेने की वात सर्वथा अहैत में तालिक नहीं है। कारण कि समें एक ही तालिक है, सब तालिक नहीं। अनेकान्त-सम्मत नेय-दृष्टि से जो अहैत है, उसीमें—"एक और सब दोनो सालिक हैं, इसलिए जो एक को जानता है, वही सबको और जो सबको जानता है, वही एक को जानता है"— इमका पूर्ण सामक्षस्य है।

तर्क-शास्त्र के लेखक गुलाबराय एम० ए० ने स्याद्वाट को ऋनिश्चय-यत्य मानकर एक काल्यनिक भय की रेखा खींची है। जैसे—"जैनो के अनेकान्तवाद में एक प्रकार से मनुष्य की दृष्टि को विस्तृत कर दिया है, किन्तु व्यवहार में हमकी निश्चयता के आधार पर ही चलना पड़ता है। यदि हम पैर बढ़ाने से पूर्व पृथ्वी की दृद्ता के "स्यावस्ति स्यान्नास्ति" के फेर में पढ़ जाय तो चलना ही कठिन हो जाएगा भा।"

(समीता) ... लेखक ने सही लिखा है। अनिश्चय-दशा में देता ही वनता है। किन्तु निद्वान् लेखक को यह आशंका स्याद्वाद को संश्वयाह सममत्ते के कारण हुई है। इसलिए स्याद्वाद का सही रूप जानते के साथ-साथ यह अपने आप मिट जाती है—"शायद घड़ा है, शायद घड़ा नहीं हैं"—इसते दृष्टि का विस्तार नहीं होता प्रत्युत जानने वाला कुछ जान ही नहीं पाता। इष्टि का विस्तार तव होता है, जब हम अनन्त हिप्टिविन्दु-गाल सप्य को एकदृष्टिप्राह्म ही न मानें। सत्य की एक रेखा की भी हम निश्चय-पूर्वक न माप सकें, यह दृष्टि का विस्तार नहीं, ससकी बुराई है।

डा॰ सर् राधाकृष्णन् ने स्याद्वाद को ऋषंतत्व वताते हुए लिखा है— "स्याद्वाद हमें ऋषे क्षयों के पास लाकर पटक देता है। निश्चित ऋनिश्चित ऋषंतत्यों का योग पूर्ण सत्य नहीं हो सकता २६॥।

(समीचा) • इस पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि स्याद्वाद प्रांवत्य को देश काल की परिधि से मिध्यारूप बनने से बचाने वाला है। सत् की अनन्त पर्योप है, वे अनन्तसत्य हैं। वे विभक्त नहीं होती, इतलिए सत् अनन्त सत्यों को गोग नहीं होता, किन्तु उम (अनन्त सत्यों) की विरोधारमक गचा को मिटाने वाला होता है। इसरी यात अनिश्चित सत्य स्यादाद को छूते ही नहीं। स्याद्वाद प्रमाण की कोटि में है। अनिश्चय अप्रमाण है। वह सही है—पूर्ण मत्य शब्द द्वारा नहीं कहा जा सकता, इसीजिए 'स्यात्" को सकेत यनाना पटा। स्याद्वाद निरम्चरित अल्डा सत्य को कहने वा दावा नहीं करता। वह हमें सापेच सत्य की दिशा में ले जाता है।

राहुलजी स्याद्वाद को सजय के विद्योगकाट का अनुकरण बताते हुए लिखते हैं— "आधुनिक जैन दर्शन का आधार स्याद्वाद है, जो मालूम होता है, अजय बेलडिपुत के चार अंग वाले अनेकान्तवाद को लेकर उमें सात आग वाला किया गया है, सजय ने तन्तों (परलोक, देवता) के बारे में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहने से इन्कार करते हुए उस इन्कार को जार प्रकार कहा है—

- (१) है · नहीं कह सकता।
- (२) नहीं है ... नहीं कह सकता।
- (३) है भी श्रीर नहीं भी नहीं कह सकता।
- (४) न है ऋौर न नहीं है∙ नहीं कह सकता।

इसकी तुलना की जिए जैनो के सात प्रकार के स्याद्वाद से---

- (१) है हो सकता है (स्याद्-स्त्रस्ति)
- (२) नहीं हैं • नहीं भी हो सकता है (स्थान्नास्ति)
- (३) हैं भी श्रीर नहीं भी हो सकता है श्रीर नहीं भी हो सकता है। (स्यादस्ति च नास्ति च).

उक्त तीनो उत्तर क्या कहे जा सकते (वक्तव्य) हैं १ इसका उत्तर जैन "नहो" में देते हैं—

- (४) "स्याद्" (हो सकता है) क्यायह कहा जा सकता (वस्तत्य) है ? नहीं "स्याद्" स्त्रवस्तत्य है ।
  - (५) "स्याद् अस्ति" क्या यह क्तज्य है। नहीं, "स्याद् अस्ति" अक्तज्य है।
- (६) "स्याद् नास्ति" क्या यह वक्तव्य है श नहीं, "स्याद् नास्ति" अवक्तव्य है।
- (७) स्याद् ग्रस्ति च नास्ति च"—क्यायह वक्तव्य है १ नहीं, स्याद् श्रस्ति च नास्ति च" अवक्तव्य है।

वोनों के मिलाने से मालूम होगा कि जैनों ने सजय के पहिले वाले तीन वाक्यों (प्रश्न श्रीर उत्तर दोनों ) को अलग-अलग करके अपने स्यादवाद की अह भागया वनाई और उसके जीये वाक्य "व है, और न मही हैं" को छोड़ कर "स्याद" भी वक्तव्य है, यह सातवा मग तैयार कर अपनी स्पन्भगी प्री-की। उपलब्ध सामग्री से मालूम होता है कि सजय अपने अनेकान्तबाद का प्रयोग—परलोक, देवता, कर्म-फल, मुक्त मुक्त जैसे परोज निषयों पर करता था। जैन सजय की युक्ति को प्रयुक्त वस्तुओं पर भी लागू करते हैं। उदाहर- णार्थ सामने भीन्द्र घट की सत्ता के बारे मे जैन दर्शन से बाँट प्रश्न पृष्ठा जाए तो उत्तर निम्मप्रकार मिलेगा—

- (१) घट यहाँ है 2-हो सकता है। ( न्याद् अस्ति )
- (२) घट यहाँ नहीं है 2 -- नहीं भी हो सकता है। (स्यात्रास्ति)
- (३) क्या यहाँ घट है भी श्रीर नहीं भी हैं !—है भी श्रीर नहीं भी ही सकता है। ( स्याद श्रस्ति च नास्ति च )
- (x) हो सकता है (स्याद्) क्या यह कहा जा मकता (बक्ट्य) है! नहीं, "स्याद" यह अवकट्य है।
- (५) "घट यहाँ हो सकता है" (स्याद् ऋस्ति) यह कहा जा सन्ता है। नहीं, "घट यहाँ हो सकता है", यह नहीं कहा जा सकता।
- (६) "घट यहाँ नहीं हो सकता" (स्याद् नास्ति) क्या यह कहा ला सकता है ? नहीं, घट यहाँ नहीं हो सकता, यह नहीं कहा जा सकता।
- (७) "घट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है"—क्या यह कहा जा सकता है? नहीं, घट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता—

इस प्रकार एक भी विद्धान्त (बाद) की स्थापना न करना, जो कि अजव का बाद था, उसी को संजय के ऋतुयायियों के छुत हो जाने पर जैनों ने अपना लिया और उसकी चतुर्भक्की न्याय को सप्तभंगी में परिशत कर दिया २०।

(समीचा) अपह गडूरी-प्रवाह क्यो चला और क्यों चलता जा रहा है पता नहीं। संजय के अनिश्चयनाट का स्याद्वाद से कोई वास्ता तक नहीं, फिर भी पिसा आटा बार-बार पिसा जा रहा है। संजय का वाट न सद्भाव बताता है और न असद्भाव २८। अनेकान्त, विधि और प्रतिपेध दोनों का निश्चयपूर्वक प्रतिपादन करता है। अनेकान्त किर्फ अनेकान्त ही नहीं, वह एकान्त भी है। प्रमास्प्रदिध को मुख्य मानने पर अनेकान्त फलता है और नय दिख्य मानने पर एकान्त २९। एकान्त भी स्याद्वाद के अंकुरा से परे नहीं हो सकता। एकान्त असत्-एकान्त न वन जाय—"यह भी हैं" को छोड़कर 'यही हैं' का रूप न से ले हो, इस्तिए वह अस्टी भी हैं।

भगवान् महावीर का युग दर्शन-प्रणयन का युग था। त्रात्मा, परलोक, स्वर्ग, मोत्त है या नहीं १ इन प्रश्नो की गूंज थी। सामान्य विषय भी जीखोल कर चचं जाते थे। प्रत्येक दर्शन-प्रश्तेता की ऋपने-ऋपने टग की स्वर्रश्तेली थी। महात्मा युद्ध मध्यम प्रतिपदावाद या विमञ्यवाद के द्वारा समकाते थे। सजयवेलद्वीपुत्त विद्येषवाद या ऋनिश्चयवाद की भाषा में बोलते • भगवान् महावीर का प्रतिपादन स्याद्वाद के सहारे होता। इन्हें एक दूसरे का बीज मानना ऋग्रह से ऋषिक और कुछ नहीं लगता।

संजय की क्तर-प्रणाली को अनेकान्तवादी कहना अनेकान्तवाद के प्रति घोर अन्याय है। भगवान् महावीर ने यह कभी नहीं कहा कि मैं समकता होठां कि अमुक है तो आपको वतलाऊं। वे निर्णय की मापा मे बोलते। उनके अनेकान्त में अनन्त धर्मों को परखने वाली अनन्त हिस्टिया और अनन्त वाणी के विकल्प हैं। किन्तु याद रखिए, वे सब निर्णायक हैं। संजय के अमन्तवाद की माति लोगों को भूलमुलैया में डालने वाले नहीं हैं। अनन्त धर्मों के लिए अनन्त हिस्टिकोणों और कुछ भी निर्णय न करने वाले हिस्टिकोणों को एक कोटि में रखने का आग्रह धूप छाह को मिलाने जैमा है। इसे "हा और "नहीं" का मेद नहीं कहा जा सकता। यह मौलिक मेद है। 'अस्तीति न मणामि'—'हैं' नहीं कह सकता और "नास्तीति च न मणामि'—'भहीं हैं" नहीं कह सकता। संजय की इस संशयशीलता के विरुद्ध अनेकान्त कहता है—'स्वात् अस्ति'—अमुक अपेका से यह है ही, "स्यात् नास्ति"—अमुक अपेका से यह है ही, "स्यात् नास्ति"—अमुक अपेका से यह है ही, "स्यात् नास्ति"—अमुक अपेका से यह ही ही है।

'धट यहाँ हो सकता है'—यह स्याद्वाद की उत्तर-पद्धति नहीं है । उनके श्रनुसार 'घट हैं—श्रपनी श्रपेका से निश्चित हैं यह रूप होगा । अर्हिसा-विकास में अनेकान्त दृष्टि का योग

जैन धर्म का नाम याद आतें ही अहिंसा साकार हो आँखों के सामने आ जाती हैं | अहिंसा की आर्थात्मा जैन शब्द के साथ इस प्रकार पुत्ती मिली हुई है कि इनका विभाजन नहीं किया जा सकता । लोक-मापा में यही प्रचलित है कि जैन धर्म यानी अहिंसा, अहिंसा यानी जैन धर्म।

धर्म मात्र ऋहिंसा को ऋगों किये चलते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं

मिलता, जिसका मूल या पहला तस्य ग्राहिसा न हो। तय फिर जेन धर्म के साथ ऋहिंमा का ऐमा तादारम्य वर्षा? यहाँ विचार कुछ ऋागे वदता है।

अहिंसा का विचार अनेक भूमिकाओं पर विक्रसित हुआ है ) कार्षिक, वाचिक और मानिमक अहिंसा के बारे में अनेक धर्मों में विभिन्न धारणाए मिसती हैं। स्थूल रूप में सुसमता के बीज भी न मिसते हो, बैसी बात नहीं, किन्सु बीदिक अहिंसा के चेत्र में भगवान् महाबीर से जी अनेकान्त-हिंप मिसी, वही जाम कारण है कि जेन धर्म के माथ अहिंसा का अविनिद्धन्त सम्बन्ध हो चला।

भगवान् महावीर ने देखा कि हिसा की जड़ विचारों की विप्रतिपिति है। वैचारिक असमन्वय से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और वह फिर वाचिक एवं कायिक हिंसा के रूप में अभिन्यक होती है। शरीर जड़ है, वाणी भी जड़ है, जड़ में हिंसा-अहिंसा के भाव नहीं होते। इनकी उद्भव-भूमि मानसिक चेतना है। उसकी भूमिकाए अनन्त हैं।

प्रत्येक वस्तु के ख्रनन्त धर्म है। उनको जानने के लिए ख्रनन्त दृष्टिया है। प्रत्येक दृष्टि सलाश है। सब धर्मों का वर्गीकृत रूप ख्रादण्ड वस्तु ख्रीर सलाशी का वर्गीकरण खर्खण्ड सत्य होता है।

कोई बात या कोई शब्द सही है या गलत इसकी परख करने के लिए एक दृष्टि की अनेक धाराए चाहिए। बक्ता ने जो शब्द कहा, तब अह किस अवस्था मे था १ उसके आस-पास की परिस्थितिया कैसी थी १ उसका शब्द किस शब्द-शक्ति से अन्वित था १ विवक्षा में किसका प्राधान्य था १ उसका उद्देश्य क्या था १ वह किस साध्य को लिए चलता था १ उसकी अन्य निरूपण-पद्धतिया कैसी थाँ १ तत्कालीन सामियक स्थितिया कैसी थाँ १ आदि-आदि अनेक छोटे-यहे बाट मिलकर एक-एक शब्द को सत्य के तराजू में तौलते हैं।

सत्य जितना जगावेय हैं, उत्तना ही जिटिल और छिपा हुआ है। उसे प्रकाश में लाने का एक मात्र माधन है शब्द। उनके सहारे सत्य का आदान-प्रवान होता है। शब्द अपने आप में सत्य वा अनत्य कुछ भी नहीं है। वक्ता की प्रवृत्ति से वह सत्य वा असत्य से जुड़ता है। 'रात' एक शब्द है, वह अपने आपमें सही या भूठ कुछ भी नहीं। चक्ता त्रगर रात को रात कहें तो वह शब्द सत्य हो जाता है। शब्द की ऐसी स्थित है, तब कैसे कोई व्यक्ति केवल उसिक सहारे सत्य को ग्रहण कर सकता है।

इसीलिए भगवान् महाबीर ने बताया— "प्रत्येक धर्म (वस्त्वंश) को अपेला से ग्रहण करो। सत्य सापेल होता है। एक सत्याश के साथ लगे या छिपे अनेक सत्याशों को उकरा कर कोई ससे पकड़ना चाहे तो वह सत्याश भी उसके सामने असत्याश बनकर आता है।

दूसरों के प्रति ही नहीं किन्तु उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत करों । अपने को समक्षते के साथ-साथ धूसरों को समक्षते की भी चेप्टा करों । यही है अनेकान्त दृष्टि, यही है अपेज्ञावाद और इसीका नाम है—प्रीदिक अहिंसा । भगवान महावीर ने इसे दाशांनिक ज्ञेत्र तक ही जीभित नहीं रखा, इसे जीवन-व्यवहार में भी उतारा । चडकौशिक साँप ने भगवान के डंक मारे तब उनने चोचा—"यह अज्ञानी है, इसीलिए सुक्ते काट रहा है, इस दशा में मैं इस पर क्रोष कैसे करे ?" संगम ने भगवान को कष्ट दिये, ता उनने सोचा— "यह मोह व्याच्छित है, इसिलए सुक्ते क्षोष करता चित्त नहीं ।"

भगवान ने चण्डवीरिक सीर व्यक्ते भक्तों को समान द्वीप्ट से देखा, इसलिए देखा कि उनकी विश्वमंत्री की प्रपेक्ता टोनों समकक्त मिन थे।

चएडकीशिक व्यपनी अप्रता की व्यपेता भगवान का शत्र माना जा नकता है किन्तु भगवान् की मैती की अपेक्षा वह अनका शत्र नहीं माना जा सकता । इम बीढिक ऋहिंगा का विकास होने की आवश्यकता है।

स्कन्डक सन्यानी को उत्तर देते हुए भगवान ने वताया-विश्व सान्त भी है, अनन्त भी । यह अनेकान्त दार्शनिक त्तेत्र में उपयुज्य है । दार्शनिक समर्प इम दृष्टि से बहुत सरलता से सुलकाये जा मकते हैं, किन्तु क्लह का चेत्र सिर्फ मतवाद ही नहीं है। बीटम्पिक, मामाजिक और राजनीतिक श्रखाडे सम्पों के लिए तदा राले रहते हैं। उनमें श्रनेकान्त दृष्टि लम्य बीडिक श्रहिंसा का निकाम किया जाय तो बहुत मारे सम्पर टल सकते हैं। जो कही भय या द्वैभीमान बटता है, उसका कारण ऐकान्तिक न्त्राग्रह टी है। एक रोगी कहे, मिठाई बहुत हानिकारक वस्तु है, उम स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति को यकायक केंपना नहीं चाहिए। उसे मोचना चाहिए-"नोई भी निरपेद्य बस्तु लाभकारक या टानिकारक नहीं होती", उनकी लाम श्लीर हानि की कृषि किसी व्यक्ति-विशेष के माथ जटने से बनती है। जहर किसी के लिए जहर है, वहीं किसी के लिए अमृत होता है, परिस्थित के परिवर्तन में जहर जिनके चिए जहर होता है, उसीके चिए ऋमृत भी वन जाता है। साम्यवाद पूजीवाद को बुरा लगता है और पूजीवाद साम्यवाद को, इसमें ऐकान्तिकता ठीक नहीं हो सकती। किमी में कुछ और किसी में कुछ विशेष तथ्य मिल ही जाते हैं। इस प्रकार हर दोत्र में जैन धर्म ऋहिंसा को साथ लिए चलता है 3°।

# तत्त्व और आचार पर अनेकान्तद्धि

"वाल होकर भी ऋपने की पडित मानने वाले व्यक्ति एकान्त पत ने न्नाध्य से उत्पन्न होने वाले कर्मवन्ध को नहीं जानते <sup>3 5</sup>"। व्यावहारिक और तालिक सभी जगह अनेकान्त का आश्रयण ही कल्याणकर होता है। एकान्तवाद आग्रह या सिक्लष्ट मनोदशा का परिणाम है। उससे कर्मवन्ध होता है। अहिंसक के कर्मबन्ध नहीं होता। अनेकान्तहिष्ट में आग्रह या संक्लेश नहीं होता, इसलिए वह ऋहिंसा है। साधक को उसी का प्रयोग करना

चाहिए। एकान्तदृष्टि से व्यवहार भी नहीं चलता, इसलिए उसका स्वीकार अनाचार है। अनेकान्तदृष्टि से व्यवहार का भी लोग नहीं होता, इसलिए उसका स्वीकार आचार है। इनके अनेक स्थानो का वर्णन करते हुए सूत्रकृताग में बताया है—

- (१) पदार्थ नित्य ही है या ऋनित्य ही है—यह मानना ऋनाचार है। पदार्थ कथचित् नित्य है और कथचित् ऋनित्य—यह मानना ऋाचार है।
- (२) शास्ता—तीर्थेकर, उनके शिष्य या भव्य, इनका सर्वथा उच्छेद ही जाएगा—उसार भव्य जीवन शून्य हो जाएगा, या मोच होता ही नहीं—यह मानना अनाचार है। भवस्थ केवली मुक्त होते हैं, इसलिए वे शाश्वत नहीं हैं और प्रवाह की अपेचा केवली सदा रहते हैं, इसलिए शाश्वत भी हैं—यह मानना आचार है।
- (३) सव जीव विसदश ही हैं या सदश ही हैं—यह मानना अनाचार है। जैवन्य, अमूर्तत्व आदि की दृष्टि से प्राणी आपस में समान भी हैं और कर्म, गित, जाति, विकास आदि की दृष्टि से विलक्षण भी हैं—यह मानना आचार है।
- (४) सव जीव कर्म की गांठ से बन्दे हुए ही रहेंगे ऋथवा सव छूट जाएंगे—यह मानना ऋनाचार है। काल, लब्धि, नीर्य, पराक्रम ऋादि सामग्री पाने वाले मुक्त होंगे भी ऋीर नहीं पाने वाले नहीं भी होंगे—यह मानना ऋाचार है।
- (५) छोटे और वहे जीवों को मारने में पाप सरीखा होता है अथवा सरीखा नहीं होता—यह मानना अनाचार है। हिंसा में बन्ध की दृष्टि से सादश्य भी है और बन्ध की मन्दता, तीवता की दृष्टि से असादश्य भी—यह मानना आचार है।
- (६) आधाकर्म आहार खाने से मुनि कर्म से लिप्त होते ही हैं या नहीं ही होते—यह मानना अनाचार है। जान बूककर आधा कर्म आहार खाने से लिप्त होते हैं और शुद्ध नीति से व्यवहार में शुद्ध जानकर लिया हुआ आधाकर्म आहार खाने से जिप्त नहीं भी होते—यह मानका स्थाचार है।

- (७) श्रीदारिक, वैक्रिय, श्राहारक, तेजस श्रीर कार्मण शरीर श्रमिन्न ही हैं, या भिन्न ही है—यह मानना श्रनाचार है। इन शरीरो की घटक वर्गणाए भिन्न हैं, इस हिंट से ये भिन्न भी हैं श्रीर एक देश-काल में उपलब्ध होते हैं, इसलिए श्रिभन्न भी हैं—यह मानना श्राचार है।
- ( ८ ) सर्वत्र वीर्य है, सब सब जगह है, सर्व मर्वात्मक है, कारण में कार्य का सर्वथा सद्भाव है या सब में सबकी शक्ति नहीं है—कारण में कार्य का सर्वथा अभाव है—यह मानना अनाचार है । अस्तित्व आदि सामान्य धर्मों की अपेद्या पदार्थ एक सर्वात्मक भी है और कार्य-विशेष गुण आदि की अपेद्या असर्वात्मक भी है । कारण में कार्य का मद्भाव भी है और अमद्भाव भी—यह मानना आचार है ।
- ( ६ ) कोई पुरुष कल्याखनान् ही है या पापी ही है—यह नहीं कहना चाहिए। एकान्ततः कोई भी व्यक्ति कल्याखनान् या पापी नहीं होता।
- (१०) जगत् दु.ख रूप ही है—यह नहीं कहना चाहिए। मध्यस्य दृष्टि वाले इस जगत् में परम सुखी भी होते हैं।

मगवान् महावीर ने तस्त और आचार दोनों पर अनेकान्त हिण्ड में विचार किया। इन पर एकान्त हिण्ड से किया जाने वाला विचार मानस- सक्लेश या आग्रह का हेत बनता है। अहिंसा और संक्लेश का जन्मजात विरोध है। इसिलए अहिंसा को पल्जवित करने के लिए अनेकान्त्रहिष्ट परम आवस्यक है। आत्मवादी दर्शनों का सुख्य लह्य है—बन्ध और मोच्न की मीमासा करना। बन्ध, बन्ध-कारण, मोच्न और मोच्न-कारण—यह चतुष्ट्य अनेकान्त को माने बिना घट नहीं सकता। अनेकान्तात्मकता के साथ कम-अक्रम ज्यास है। कम-अक्रम से अर्थ-किया व्यास है। अर्थ किया ते असितल व्यास है।

### स्याद्वाद की आतोचना

स्याद्नाद परला गया और कनौटी पर कसा गया। वहुलाश तार्किकों की दृष्टि में वह सही निकला। कई वार्किकों को उसमें सामियां दीखी, उन्होंने इसिलए उसे दोषपूर्ण बनाया। ब्रह्मसुनकार ज्यास और माण्यकार शंकराचार्य

ते लेकर जान तक स्याद्वाद के बारे में जो दोप बताए गये है, उनकी सख्या लगभग चाठ होती है, जैसे--

(१) विरोध (५) व्यतिकर (२) वैयधिकरण्य (६) सराय

(३) गनवस्मा (७) स्त्रप्रतिपत्ति

(Y) सदर (८) त्रभाव

१—टड श्रीर गर्मा में विरोध है, वेसे ही 'है' श्रोर 'नहीं' में विरोध है  $^{3}$  ' 'जो वस्तु है, वही नहीं है' —यह विरोध है  $_{1}$ 

२—जो वस्तु 'है' शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है, वही 'नही' शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त वनने की स्थिति में सामानाधिकरएय नहीं हो सकता। भिन्न निमित्तों से प्रवर्तित वो शब्द एक वस्तु में रहे, तन सामानाधिकरण्य होता है <sup>93</sup>। मत् वन्तु में श्रमन् की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं मिलता, इसलिए गत् श्रीर श्रमन् का श्रधिकरण एक वस्तु नहीं हो सकती।

3 - पदार्थ में गात भग जांडे जाते हैं, वैसे ही 'श्रस्ति' भग में भी सात भग जोड़े जा मकते हैं - श्रस्ति भंग में जुड़ी सप्त-भगी में श्रस्ति भग होगा, उसमें फिर सप्त भगी होगी। इस प्रकार सम-भगी का कहीं श्रन्त न श्राएगा।

- ( ४ ) 'है' श्रीर 'नहीं' दोनी एक स्थान में रहेंगे ती जिम रूप में 'है' है उसी रूप में 'नहीं' होगा—यह सकर दोप श्राएगा।
- (५) जिन रप से 'है' है, उनी रूप से 'नहीं' हो जाएगा और जिस रूप से 'नहीं' है उनी रूप से 'हैं' हो जाएगा। निषय श्रलग-श्रलग नहीं रह सकेंगे।
- (६,७,८) स्थाय से पदार्थ की प्रतिपत्ति (ज्ञान) नहीं होगी और प्रतिपत्ति हुए विना पदार्थ का स्त्रभाव होगा।

जैन ब्राचायों ने इनका उत्तर विया है। सचमुच स्याद्वाद में वोष् नही आते। यह कल्पना उसका सही रूप - न समक्ते का परिणाम हैं। इसके पीछे एक संध्य है। याव्य थुग में अजैन विद्वानों को जैन अन्य पढ़ने में किकक थी। क्यों थी पता नहीं, पर थी अवश्य। जैन ब्याचार्य खुले दिल से अन्य-दर्शन

के अन्य पढते थे। श्रजैन अन्यो पर उन द्वारा लिखी गई टीकाए इनका स्पष्ट प्रमाण है।

स्याद्वाद का निराकरण करते समय पूर्वपद्य यथार्थ नहीं रखा गया। स्याद्वाद में विरोध तब आता, जब कि एक ही हिन्द से वह दो धर्मों की स्वीकार करता। पर बात ऐसी नहीं हैं। जैन-आगम पर हिन्द जिलए! मगवान महावीर से पूछा गया कि—भगवन! "जीव मर कर दूसरे जन्म में जाता है, तब शरीर सहित जाता है या शरीर रहित ?" भगवान कहते हैं— "स्यात् शरीर सहित और स्यात् शरीर रहित।" उत्तर में विरोध लगता है पर अपेदा हिन्द के सामने आते ही वह मिट जाता है वैं।

शरीर दो प्रकार के होते हैं--सूहम और स्थूल। शरीर मोच्चशा से पिहले नहीं छूटते, इस अपेचा से परभव-गामी जीव शरीर सहित जाता है। स्थूल शरीर एक-जन्म-सम्बद्ध होते हैं, इस दृष्टि से वह अश्वरीर जाता है। एक ही प्राणी की स शरीर और अशरीर गति विरोधी बनती है किन्तु अपेचा समफ्ते पर वह वैसी नहीं रहती।

विरोध तीन प्रकार के हैं—(१) वध्य-घातक-भाव (२) सहानवस्थान (३) प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव।

यहला निरोध बलवान् और दुर्बल के बीच होता है। वस्तु के अस्तिल और नास्तित्व धर्म तुल्यहेतुक और तुल्यवली हैं, इसलिए वे एक दूसरे की बाध नहीं सकते।

द्सरा निरोध वस्तु की क्रमिक पर्यायों में होता है। वाल्य और यौवन क्रमिक हैं, इसलिए वे एक साथ नहीं रह सकते। किन्तु अस्तित्व और नास्तित्व क्रमिक नहीं हैं, इसलिए इनमें यह बिरोध भी नहीं आता।

श्राम डठल से बन्धा रहता है, तब तक गुरु होने पर मी नीचे नहीं गिरता। इनमें 'प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धक भाव' होता है। श्रस्तित्त-मास्तित्व के प्रयोजन का प्रतिबन्धक नहीं है। श्रस्ति-काल में ही पर की श्रपेक्षा नास्ति- दुदि और नास्तिकाल में ही स्व की श्रपेक्षा श्रस्ति-दुदि होती है, इसलिए इनमें प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धक भाव भी नहीं है। श्रपेक्षा-भेद से इनमें विरोध नहीं रहता।

स्याद्वाद विरोध लाता नहीं किन्तु त्यविरोधी धर्मों में जो विरोध लगता है, उसे मिटाता है  $^{34}$ ।

(१) जिस रुप से वन्तु सत् हं, उसी रूप से वस्तु असत् मानी जाए ती विरोध न्याता हं । जैन दर्शन यह नहीं मानता । वस्तु को स्व-रुप से सत् और पर-रुप से ज्ञसन् मानता हं । शकराचार्य और मास्कराचार्य ने जो एक ही वन्तु को एक ही रुप से सत्-अमत् मानने का विरोध किया है, वह जैन टर्शन पर लागू नहीं होता 39।

हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के सस्कृत कॉलेज के प्रिन्धीपल निष्तिल विद्या-वारिधि पिएडत अम्बादासजी शास्त्री ने स्याद्वाद में दीखने वाले विरोध को आपाततः सन्देह बताते हुए लिएता है—"यहाँ पर आपाततः प्रत्येक व्यक्ति को यह शंका हो सकती है कि इस प्रकार परस्पर विरोधी धर्म एक स्थान पर केमें रह सकते हैं और इसी से बंदान्त सूत्र में ब्यासजी ने एक स्थान पर लिखा है—'नैकम्मिन्नसम्भवात'—अर्थात् एक पदार्थ में परस्पर विद्रह्म निख्यानिखलादि नहीं रह सकते । परन्तु जैनाचार्यों ने स्याद्वाद-सिद्धान्त से इन परस्पर विरोधी धर्मों का एक स्थान में भी रहना सिद्ध किया है। और वह युक्तियुक्त भी है क्योंकि वह विरोधी धर्म विभिन्न अपेलाओं से एक वस्तु में रहते हैं, न कि एक ही अपेला से अटा"

मो० फिणभूषण अधिकारी ( अध्यदा—दर्शन शास्त्र, काशी हिन्दू विश्व-विद्याला ) के शब्दों में—''विद्वान् शकराचार्य ने इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया। यह बात अन्य योग्यता वाले पुरुषों में चम्य हो सकती थी किन्तु यदि मुक्ते कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान् विद्वान् को सर्वथा अच्चम्य ही कहूँगा। यद्यपि में इश महर्षि का अतीव आदर की दिष्ट से देखता हूँ ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के, जिसके लिए अनादर से 'विवसन-समय' अर्थात् नग्न लोगों का सिद्धान्त ऐसा नाम वे रखते हैं, दर्शन शास्त्र के मूल अन्धों के अध्ययन की परवाह नहीं की।''

(२) वस्तु के 'सत्' अरा से उसमें 'है' शब्द की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही उसके असत् ग्रंश से उसमें 'नहीं' शब्द की प्रवृत्ति होने का निमित्त वनता है। 'हैं' और 'नहीं' ये दोनो एक ही वस्तु के दो भिन्न धर्मों द्वारा प्रवर्तित होते हैं। इसलिए वैयधिकरण्य दोष भी स्याद्वाद को नहीं छुता।

- (३) किमी वस्तु मे अनन्त विकल्य होते हैं, इसीलिए अनवस्था-दोप नहीं वनता। यह दोप तत्र बने, जब कि कल्पनाए अधामाणिक हों, नमभिषया प्रमाण-सिंड हैं <sup>3 ६</sup>। इसिलए एक पदार्थ में अनन्त-सप्तमगी होने पर भी यह दोप नहीं आता। धर्म में धर्म की कल्पना होती ही नहीं। अस्तित्व धर्म है उसमें दूसरे धर्म की कल्पना ही नहीं होती, तब अनवस्था कैसे 2
- ( Y ) वस्तु जिस रूप से 'श्रस्ति' है, जमी रूप से 'नास्ति' नहीं है। इसलिए सकर-दोप भी नहीं श्राएगा Ye।
- (५) अस्तित्व अस्तित्व रूप मे परिगत होता है त्रीर नास्तित्व नास्तित्व रूप में। किन्तु अस्तित्व नास्तित्व रूप में और नास्तित्व अस्तित्व रूप में परिणत नहीं होता ४९। 'है' 'नहीं' नहीं बनता और 'नहीं' 'है' नहीं बनता, इसिलिए व्यतिकरदोष भी नहीं आने वाला है ४२।
- (६) स्याद्वाद मे अनेक धर्मों का निश्चय रहता है, इसलिए वह सराय भी नहीं है। प्रो॰ आनन्दराकर वापू भाई ध्रुव के शब्दों मे—"महावीर के सिंछान्त में वताये गए स्याद्वाद को कितने ही लोग संशयवाद कहते हैं, इसे में नहीं मानता। स्याद्वाद सशयवाद नहीं है किन्तु वह एक हिष्टिविन्दु हमको उपलब्ध करा देता है। विश्व का किस रीति से अवलोकन करना चाहिए, यह हमे सिखाता है। यह निश्चय है कि विविध दृष्टिविन्दुओं द्वारा निरीच्चय किये विना कोई भी वस्तु सम्पूर्ण रूप में आ नहीं सकती। स्याद्वाद (जैनधर्म) पर आचे। करना अनुचित है।"
- (७-८) सशय नहीं तब निश्चित ज्ञान का स्त्रमाव—स्त्रप्रतिपत्ति नहीं होगी। स्त्रप्रतिपत्ति के विना वस्तु का स्त्रमाव भी नहीं होगा। त्रिभगी या सप्तभगो

श्चिपनी सत्ता का स्वीकार और पर-सत्ता का श्वस्तीकार ही वस्तु का वस्तुत्व है ४३। यह स्वीकार और श्रस्तीकार होना एकाश्रयी होते हैं। वस्तु में 'स्व' की सत्ता की माति 'पर' की श्वसत्ता नहीं हो तो ससका स्वरूप ही नहीं यन सकता। वस्तु के स्वरूप श्वा-प्रतिपादन करते समय श्वानेक विकर्ण करने

आवश्यक हैं। भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—''रलप्रभा पृथ्वी स्वात् आतमा हैं, स्वात् आतमा हैं, स्वात् आतमा क्षित्र स्वात् आतमा अस्तित्व हैं, पर की अपेचा आतमा अस्तित्व नहीं हैं। युगपत् दोनों की अपेचा अवक्तव्य है। ये तीन विकल्प हैं, इनके स्वांग से चार विकल्प और वनते हैं—

- (४) स्यात्-म्रस्ति, स्यात्-नास्ति—रत्नप्रभा पृथ्वी स्न की स्रपेचा है, पर की स्रपेचा नहीं है—यह टो झंशो की क्रमिक विवचा है।
- ( ५ ) स्यात्-अस्ति, स्यात्-अनकत्य-स की अपेचा है, युगपत् स्र-पर की अपेचा अवकत्य है।
- (६) स्यात्-नास्ति, स्यात्-ग्रवक्तव्य—पर की अपेत्ता नही है, युगपत् स-पर की अपेत्ता अवकट्य है।
- (७)स्यात्-अस्ति, स्यात्-नास्ति, स्यात्-अवक्तव्य—एक अश स्य की अपेचा है, एक अश पर की अपेचा नहीं है, युगपत् टोनी की अपेचा अवक्तव्य है।

### प्रमाण-सप्तमगी

सत्त्व की प्रधानता से वस्तु का प्रतिपादन (१) इसिलए अस्ति । श्रसत्त्व ,, ,, ,, (२) इसिलए प्लास्ति । उभव धर्म की ,, सेक्रमशः वस्तु का ,, (३) ,, श्रस्ति-नास्ति । ,, ,, ,, ,, युगपत् ,, ,, नहीं हो सकता (४) इसिलए अवस्तरूप ।

चभय धर्म की प्रधानता से युगपत् वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता─ सत्त्व की प्रधानता से वस्तु का प्रतिपादन हो सकता है (ध्र) इसलिए─ अवक्तव्य-अस्ति।

ज्ञमय धर्म की प्रधानता से अुगपत् वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता— असत्त्व की प्रधानता से वस्तु का प्रतिपादन हो सकता है (६) इसलिए— अवक्तव्य-नास्ति।

डमय धर्म की प्रधानता के साथ उभय धर्म की प्रधानता से क्रमशः वस्तु का प्रतिपादन हो सकता है (७) इसलिए—अवक्तव्य-अस्ति-नास्ति ।

# सप्तभगी ही क्यो ?

वस्तु का प्रतिपादन क्रम और यौगपछ, इन दो पद्धतियों से होता है। वस्तु में 'ऋत्ति' धर्म भी होता है श्लीर 'नात्ति' धर्म भी।

- (१-२) 'वस्तु है'—यह ऋत्ति धर्म का प्रतिपादन है। 'वस्तु नहीं है'—
  यह नास्ति धर्म का प्रतिपादन है। यह क्रमिक प्रतिपादन है। ऋत्ति और
  नात्ति एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए युगपत् अनेक धर्म प्रतिपादन की
  अपेद्या पदार्थ अवकृत्य है। यह युगपत् प्रतिपादन है।
- (३) क्रम-पद्धित में जैसे एक काल में एक शब्द से एक ग्रुण के द्वारा समस्त वस्तु का प्रतिपादन हो जाता है, वैसे एक काल में एक शब्द से दो प्रतियोगी ग्रुणों के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता, इसलिए युगपत् एक शब्द से समस्त वस्तु के प्रतिपादन की विवज्ञा होती है, तब वह अवकत्य यन जाती है।

वस्तु-प्रतिपादन के ये मीलिक विकल्प तीन ही हैं। अपुनस्क रूप में इनके चार विकल्प और हो सकते हैं, इसलिए सात विकल्प बनते हैं। बाद के मगों में पुनरुक्ति आ जाती है। जनसे कोई नया बोध नहीं मिलता, इसलिए उन्हें प्रमाण में स्थान नहीं मिलता। इसका फलित रूप यह है कि वस्तु के अनन्त धर्मों पर अनन्त सत्तपणिया होती हैं किन्तु एक धर्म पर सात से अधिक मगनहीं वनते।

- (४) अधुनरुक्त-चिकल्य—सत् द्रव्याश होता है और असत् पर्यायाश । द्रव्याश की अपेता वस्तु सत् है और अमाव रूप पर्यायाश की अपेता वस्तु असत् है। एक साथ टोनों की अपेता अवक्तव्य है। क्रम-विवता में उभयात्मक है।
- (५-६-७) अवकव्य का सद्भाव की प्रधानता से प्रतिपादन हो तय पांचरों, असद्भाव की प्रधानता से हो तय छठा और क्रमशः दोनो की प्रधानता से हो तर मातवा भग यनता है।

प्रथम तीन श्रमायोगिक विकल्यों में विवक्ति धर्मों के द्वारा प्रखण्ड वस्तु का ग्रहण होता है, इसलिए ये सकलादेशी हैं। रोप चारों का विषय देशाविस्त्र अर्थी होता है, इसलिए वे निकलादेशी हैं ४%। एक नियाधीं में योग्यता, अयोग्यता, सिक्रयता और निष्क्रियता—ये चार धर्म मान सात भंगों की परीचा करने पर इनकी व्यावहारिकता का पता लग सकेगा। इनमें दो गुण सद्भाव रूप हैं और दो उनके प्रतियोगी।

किसी व्यक्ति ने ऋध्यापक से पूछा—"ऋमुक विद्यार्थी पहने में कैसा है ?" ऋध्यापक ने कहा—"बडा योग्य है।"

(१) यहाँ पढ़ाई की ऋषेत्वा से उसका योग्यता धर्म मुख्य वन गया और शेप सब धर्म उसके ऋन्दर छिए गए--गौण वन गए।

दूसरें ने पूछा—"विद्यार्थी नम्रता में कैसा है 2" अध्यापक ने कहा—"वड़ा अयोग्य है।"

(२) यहाँ उद्दरहता की श्रपेचा से उसका अयोग्यता धर्म मुख्य वन गया और शेष सब धर्म गौशु वन गए 2

किसी तीसरे व्यक्ति ने पूछा—"वह पढने में श्रीर विनय-व्यवहार में कैसा है 2"

अध्यापक ने कहा--- "क्या कहे यह बड़ा विचित्र है। इसके बारे मे कुछ कहा नहीं जा सकता।"

(३) यह विचार उस समय निकलता है, जब उसकी पढ़ाई श्रीर उच्छू खलता, ये दोनों एक साथ मुख्य वन दृष्टि के सामने नाचने लग जाती हैं। श्रीर कमी-कभी यू भी उत्तर होता है "भाई श्रन्छा ही है, पढ़ने में योग्य है किन्तु वैसे ज्यवहार में योग्य नहीं।"

् पाचवां उत्तर—"योग्य है फिर भी वडा विचित्र है, उसके वारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।"

छठा उत्तर—''योग्य नहीं है फिर भी बड़ा विचित्र है, उसके वारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।"

सातवा उत्तर—"थोरय भी है, नहीं भी—श्ररे क्या पृछते हो वडा विचित्र लडका है, उसके वारे में कुछ कहा नही जा सकता।"

उत्तर देने वाले की भिन्न-भिन्न मनः स्थितिया होती हैं। कभी उत्तके सामने योग्यता की दृष्टि प्रधान हो जाती है और कभी अयो-यता की। कभी एक साथ दोनों और कभी कमशः। कभी ग्रोग्यता का वृजान होते-होते योग्यता-अयोग्यता दोनों प्रधान बनती हैं, तब आदमी छलक जाता है। कभी अयोग्यता का बखान होते-होते दोनों प्रधान बनती हैं और छलकन आती है। कभी योग्यता और अयोग्यता दोनों का क्रमिक बखान चलते-चलते टोनों पर एक साय दृष्टि टौड़ते ही "कुछ कहा नहीं जा सकता"—ऐनी वाणी निकल पड़ती है।

जीव की सक्रियता श्रीर निष्कियता पर स्याद्-श्रस्ति, नास्ति, अवकव्य का प्रयोग:---

मानिसक, वाचिक और कायिक व्यापार जीव और पुद्गल के संयोग से होता है। एकान्त निश्चयवादी के अनुसार जीव निष्क्रिय और अजीव सिक्रय है। साख्य दर्शन की भाषा में पुरुष निष्क्रिय और प्रकृति सिक्रय है। एकान्त व्यवहारवादी के अनुसार जीव सिक्रय है और अजीव निष्क्रिय। विज्ञान की भाषा में जीव सिक्रय और अजीव निष्क्रिय है। स्थार्वाट की दृष्टि से जीव मिक्रय भी है, निष्क्रय भी है और अवाच्य भी।

लिंध वीर्य या शक्ति की अपेद्धा से जीव की निष्कियता तत्य हैं; करण् वीर्य या क्रिया की अपेद्धा से लीव की सिक्रयता सत्य हैं, समय धर्मों की अपेद्धा से अवक्तव्यता सत्य है।

गुण समुवाय की द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के प्रदेशों — अवयवों को लेक कहते हैं। व्यवहार रूप्टि के अनुसार द्रव्य का आधार भी लेक कहलाता है। द्रव्य के परिणमन को काल कहते हैं। जिस द्रव्य का जो परिणमन है, वहीं उसका काल है। घड़ी, मुहूर्च आदि काल व्यावहारिक कल्पना है। द्रव्य के गुण्— शक्ति-परिण्यमन को मान कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का द्रव्यादि चतुष्ट्य मिन्न-मिन्न रहता है, एक जैसे, एक लेने में रहे हुए, एक साथ बने, एक च्य-रम बाले सी घड़ों में साहत्य हो सकता है, एकता नहीं। एक घड़े के मृत्-परमाणु दूसरे घड़े के मृत्-परमाणुओं से मिन्न होते हैं। इसी प्रकार अवगाह, परिणमन और गुण् भी एक नहीं होते।

वस्तु के प्रत्येक धर्म पर विधि-नियेध की कल्पना करने से जनन्त त्रिमिगया या सप्तमिगया होती हैं किन्तु स्तके एक धर्म पर त्रिधि-नियेध की कल्पना करने ने त्रिमंगी या सन्तमगी ही होती है ४३) वस्तु के विषय सात हैं, इसलिए सात प्रकार के सदेह, सात प्रकार के सदेह हैं इसलिए सात प्रकार की जिज्ञासा से सात प्रकार के पर्यनुयोग से सात प्रकार के विकल्प वनते हैं ४०। सिक्या दिन्दि

"ब्राग्नही वत निनीपति युक्ति, तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । पच्चातरहितस्य तु युक्तियंत्र तत्र मतिरेति निवेशम्॥"

श्राग्रह सब में होता है किन्तु दूसरे के श्राग्रह का उचित मूल्य आक सके, वह आग्रही नहीं होता !

श्रनेकान्त सम्यग्-हिप्ट है । सापेल एकान्त भी सम्यग्-हिप्ट है । निरमेल एकान्त-हिप्ट मिय्या-हिप्ट है । हिप्ट प्रमाद या भूल से मिथ्या वनती है । प्रमाद श्रनेक प्रकार का होता है भाग श्रनान प्रमाद है—श्रनजान मे स्राहमी वड़े से बढ़े अन्याय का समर्थन कर बैठता है । अनामिश्रहिक मिथ्याल में अमस्य के प्रति आग्रह नहीं होता फिर भी अज्ञानकश असस्य के प्रति सख की अद्धा होती है, इसलिए वह मिथ्या-हिप्ट है और इसीलिए अञ्चान को सबसे वड़ा पाप माना गया है।

"श्रक्षान कोध त्रादि पापो से बड़ा पाप है और इसलिए है कि सससे ढका हुआ मनुष्य हित ऋहित का भेट भी नहीं समक्ष सकता<sup>४९</sup>।" श्रक्षान-दशा मे होने वाली भूल भूल नहीं, यह जैन दर्शन नहीं मानता।

मिथ्या शान से होने वाली भूलें साफ हैं। शान मिथ्या होगा तो श्रेय का यथार्थ नोघ नहीं होगा। दर्शन की भाषा में यह निपर्यय या विषरीत शान है। वस्तु का स्त्ररूप अनेकान्त है, उसे एकान्त सममना निपर्यय है।

संगय भी प्रमाद है। अनिश्चित ज्ञान से बस्तु वैसे नहीं जानी जा सकती जैसे वह है। इसलिए यह भी सम्यग्-दृष्टि बनने में वाधक है। जिज्ञासा ज्ञीर सशय एक नहीं है ५० । भाषा सम्बन्धी भूले

एकान्त भाषा, निरपेत्व एक धर्म को अखण्ड जस्तु कहने वाली भाषा दोपपूर्ण है। निर्चयकारिली भाषा, जैसे - असुक काम कहना, आरो वह काम न कर सके, इसलिए यह भी सत्य की बाघक है। आवेरा, कांघ, अभिमान, छल, लोभ-लालच की उम्र दशा में व्यक्ति ठीक-ठीक नहीं सोच पाता, इसलिए ऐसी स्थितियों में अयथार्थ बातें बढाचढ़ाकर या तोड़-मोडकर कडी जाती हैं भी

# ईक्षण या दर्शन सम्बन्धी भूले

बस्तु अधिक दूर होती है या अधिक निकट, मन चचल होता है, वस्तु अति स्हम होती है अधवा किसी दूसरी चीज से ब्यवहृत होती है, दो वस्तुएं मिली हुई होती है, तेत्र की विपमता होती है, कुहासा होता है, काल की विपमता, स्थिति की विपमता होती है, तब दर्शन का प्रमाद होता है—देखने की भूलें होती हैं ५२।

# आकने की भूलें

वस्तु का जो स्वरूप है, जो स्नेत्र है, जो काल श्रीर भाव-पर्यांचें हैं, जन्हें श्लीइकर कोरी वस्तु को समभने की चेष्टा होती है, तव वस्तु का स्वरूप श्लॉकने में भूले होती हैं।

# कार्य-कारण सम्बन्धी भूले

जो पहले होता है, वही कारण नहीं होता । कारण वह होता है, जिसके विना कार्य पैदा न हो सके। पहले होने मात्र से कारण मान लिया जाए. - अथवा कारण-सामग्री के एकारा को कारण मान लिया जाए अथवा एक वात को अन्य सब बातों का कारण मान लिया जाए — वह कार्य कारण सम्बन्धी मूलें होती हैं।

# प्रमाण सस्बन्धी भूले

जितने प्रमाणामास हैं, वे सब प्रमाण का प्रमाद होने से बनते हैं। वैसे—
प्रत्यक्त का प्रमाद, परोक्त का प्रमाद, स्मृति-प्रमाद, प्रत्योभना-प्रमाद, वर्कप्रमाद, अनुमान-प्रमाद, आगम-प्रमाद, व्याप्ति-प्रमाद, हेतु-प्रमाद, क्क्न्य-प्रमाद !
नानितिक भ्रुकाव सस्वन्धी प्रमाद

क्रम-विकास का सिद्धान्त गलिते ही है यह नहीं, यथार्थ ही है, यह मी

नहीं। फिर भी मानसिक भुकाव के कारण कोई उसे सर्वथा त्रुटिपूर्ण कहता है, कोई सोलह स्थाना सही मानता है।

जगर की कुछ पिकत्या स्त्र-रुप में हैं। इनसे हमारी दृष्टि विशाल बनती है। स्याद्वादकी मर्यादा समझने में भी सहारा मिलता है। वस्तु का स्थूल रूप देख हम उसे सही-सही समझ ले, यह बात नहीं। उसके लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जगर के स्त्र सावधानी के स्त्र हैं। वस्तु को समझते समय सावधानी में कभी रहे तो दृष्टि मिथ्या बन जाती है और आगे चल वह हिंसा का रूप ले लेती है और यदि सावधानी बरती जाए—आस-पास के सब पहलुओं पर ठीक-ठीक दृष्टि डाली जाए तो वस्तु का असली रूप समझ में आ जाता है।

# चोदह

नयनाद सापेक्ष दिट भरवान् महावीर की अपेक्षा दिव्या समन्वय की दिशा धर्म-समन्वय धर्म और समाज की मर्यादा और समन्वय समय की अनुभूति का तारतम्य और

दिवेक और समन्वय-दृष्टि राजनीतिक वाद और अपेक्षा-दृष्टि प्रवृत्ति और निवृत्ति श्रद्धा और तर्क समन्वय के दो स्तम्भ नय या सद्वाद स्वार्थ और परार्थ वचन-व्यवहार का वर्गीकरण नयवाद की पृष्ठ-भूमि सत्य का व्याख्यादार नय का उदेश्य नय का स्वरूप नैगम सग्रह और व्यवहार व्यवहारनय ऋजुसूत्र शब्दनय समभिरूढ

ग्रमात

विचार की आधार-भिर्ति
दो परम्पराएँ
पर्यायाधिक नय
अर्थनय और शब्दनय
नय-विभाग का आधार
नय के विषय का अल्प-बहुत्त्व
नय की शब्द-योजना
नय की त्रिभंगी या सप्त भंगी
ऐकान्तिक आग्रह या मिथ्यावाद
एकान्तवाद . प्रत्यक्षज्ञान का विपर्यय

"नित्य नएहिं विहूर्णं, सुत्तं ऋत्योय जिणमए किंचि। ऋासब्जन सोयारं, नए नय विसारश्रो बूआ॥"

ऋाव॰ नि॰ गाथा ७६२

#### सापेक्ष-दृष्टि

प्रत्येक वस्तु में अनेक विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। अपेता के विना उनका विवेचन नहीं किया जा सकता। अखएड द्रव्य को जानते समय उसकी समग्रता जान ली जाती है किन्तु इससे व्यवहार नहीं चलता। उपयोग अखण्ड जान का ही हो सकता है। अपुक समय में अपुक कार्य के लिए अपुक वस्तुधर्म का ही व्यवहार या उपयोग होता है, अखण्ड वस्तु का नहीं। हमारी सहज अपेताएं भी ऐसी ही होती हैं। विटामिन डी (VitaminD) की कमी वाला व्यक्ति सूर्य का आताप लेता है, वह वालसूर्य की किरयों का लेगा। शरीर-विजय की हष्टि से सूर्य का ताप सहने वाला तरणसूर्य की धूप में आताप लेगा। मिन्न-भिन्न अपेता के पीछे पदार्य का मिन्न-भिन्न अपेता होता है। प्रत्येक उपयोग के पीछे हमारी निरचय अपेता जुड़ी हुई होती है। यदि अपेता न हो तो प्रत्येक वचन और व्यवहार आपस में विरोधी वन जाता है।

एक काठ के टुकड़े का मूल्य एक रुपया होता है, उठीका उत्कीर्यन (खुदाई) के बाद दस रुपया मूल्य हो जाता है, यह क्यों ? काठ नहीं बदला फिर भी उसकी स्थिति बदल गई। उसके साथ साथ मूल्य की अपेन्ना बदल गई। काठ की अपेन्ना से उसका अब भी नहीं एक रुपया मूल्य है किन्तु खुदाई की अपेन्ना मूल्य वह नहीं, नौ रुपये और बढ़ गए। एक और दस का मूल्य निरोधी है पर अपेन्ना भेद समकने पर बिरोध नहीं रहता।

अपेत्ता हमारा बुद्धिगत धर्म है। वह भेद से पैदा होता है। भेद मुख्य-कृत्या चार होते हैं—

- (१) वस्तु-भेद।
- (२) चेत्रभेद या श्वाश्रय भेद।

- (३) काल-भेद।
- ( ४ ) ग्रवस्था भेद ।

तात्पर्य यह है—"सत्ता वही जहाँ अर्थ-किया, अर्थ किया वही जहाँ क्रम-अक्रम, क्रम-अक्रम वही जहाँ अनेकान्त होता है। एकान्तवादी व्यापक अनेकान्त को नहीं मानते, तय व्याप्य क्रम-अक्रम नहीं, क्रम-अक्रम के विना क्रिया व कारक नहीं, क्रिया व कारक के विना यन्य आदि चारों (वन्य, यन्य कारण, मोच, मोच कारण) नहीं होने १। इसलिए समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अनेकान्तहाँटि ही शरण है। काठ के दुकडे के मूल्य पर जी हमने विचार किया, वह अवस्था-भेद से उत्पन्न अपेदा है। यदि हम इस अवस्था-भेद से उत्पन्न होने वाली अपेदा की अपेदा वर दें तो भिन्न मृत्यों का समन्वय नहीं किया जा सकता।

श्राम की श्रुत में ,रुपये के दो सेर श्राम मिलते हैं। श्रुत बीवने पर सेर श्राम का मूल्य दो रुपये हो जाते हैं। कोई भी व्यवहारी एक ही वस्तु के इन विभिन्न मूल्यों के लिए मन्गड़ा नहीं करता। उसकी महज बुद्धि में काल-मेद की श्रिपेक्षा समाई हुई रहती है।

काश्मीर मे मेने का जो भाव होता है, वह राजस्थान में नहीं होता। काश्मीर का व्यक्ति राजस्थान में आकर यदि काश्मीर-सुलभ मूल्य में मेना लेने का आग्रह करे तो वह बुद्धिमानी नहीं होती। वस्तु एक है, यह अन्वय की दृष्टि है किन्तु वस्तु की च्रेत्राश्रित पर्याय एक नहीं है। जिसे आम की आवश्यकता है वह धीघा आम के पास ही पहुँचता है। उसकी अपेना यही तो है कि आम के अतिरिक्त सब वस्तुओं के अभाव धर्म वाला और आप्र-परमाणु सद्भानी आम उसे मिले। इस सापेन्न-हिष्ट के विना व्यावहारिक समाधान भी नहीं मिलता।

# भगवान् महावीर की अपेक्षाद्रष्टिया

"से निच्चनिच्चेहिं समिक्त पण्यो<sup>२"</sup>—ऋव्युच्छेद की दृष्टि से <sup>वस्</sup>तु निल है, ज्युच्छेद की दृष्टि से ऋनित्य। भगवान् ने ऋषिच्छेद और विच्छेद दोनों का समन्वय किया। फलस्वरूप ये निर्णय निकलते हैं कि—

<sup>(</sup>१) वस्तु न नित्य, न ऋनित्य किन्तु नित्य-ऋनित्य का समन्त्रय है।

- (२) बस्त न भिन्न, न ग्रिभिन्न किन्तु भेद-ग्रिभेद का समन्वय है।
- (३) वस्तु न एक, न अनेक किन्तु एक-अनेक का समन्वय है। इन्हें बुद्धिगम्य बनाने के लिए उन्होंने अनेक वर्गीकृत अपेकाए प्रस्तुत कों। वे कल इम प्रकार हैं:—
  - (१) द्रव्य।
  - (२) चेत्र।
  - (३) काल।
  - (४) भाव-पर्याय या परिणमन<sup>3</sup>।
  - (५) भव।
  - (६) संस्थान<sup>४</sup>।
  - (७) सुष।
  - ( ८ ) प्रदेश-स्रवयव ।
  - (६) सङ्गा।
    - (१०) स्रोध।
    - (११) विधान। -

काल और विशेष गुण्कृत अविच्छिन्न नित्य काल और क्रमभावी धमकृत विच्छिन्न अनित्य होता है। चेत्र और सामान्य गुण्कृत अविच्छिन्न अभिन्न, चेत्र और विशेष गुणकृत विच्छिन्न भिन्न होता है। वस्तु और मामान्य गुणकृत अविच्छिन्न एक, वस्तु और विशेष गुणकृत विच्छिन्न अनेक .होता है।

बस्तु के विशेष गुर्ण (स्वतन्त्र सत्ता-स्थापक धर्म) का कभी नाश नहीं होता, इसिलए वह नित्य श्रीर उनके क्रम-भावी धर्म बनते-विगडते रहते हैं, इसिलए वह श्रानित्य है। "वह श्रमन्त धर्मात्मक है, इसिलए उसका एक ही चूण में एक स्वभाव से उत्पाद होता है, दूसरे स्वभाव से विनाश श्रीर तीसरे स्वभाव से स्थिति '।" वस्तु में इन विरोधी धर्मों का सहज सामञ्जस्य है। ये अपेचा हिएयों वस्तु के विरोधी धर्मों की मिटाने के लिए नहीं हैं। ये इस विरोध को मिटाने के लिए नहीं हैं। ये इस विरोध को मिटाने के लिए नहीं हैं। ये इस

#### समन्वय की दिशा

श्रमेत्तावाद समन्वय की श्रोर गित है। इसके श्राधार पर परम्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले विचार सरलतापूर्वक सुलकाए जा सकते हैं। मध्ययुगीन दर्शन प्रणेताश्रो की गित इस श्रोर कम रही। यह दुःख का विषय है। जैन दार्शनिक नयवाद के श्रृणी होते हुए भी श्रमेत्ता का खुलकर उपयोग नहीं कर सके, यह श्रखन्त खेद की वात है। यदि ऐसा हुआ होता तो सत्य का मार्ग इसना कटीला नहीं होता।

समन्वयं की दिशा वताने वाले ख्राचार्यं नहीं हुए, ऐसा भी नहीं । ख्र<sup>नेद</sup> ख्राचार्यं हुए हैं, जिन्होने दार्शनिक विवादों को मिटाने हे लिए प्रचु<sup>र अम</sup> किया । इनमें हरिभद्र खादि ख्रयस्थानीय हैं।

श्राचार्य हरिभद्र ने कतृ त्यवाद का समन्वय करते हुए लिखा है—"श्रात्मा मे परम ऐरवर्य, श्रमन्त शक्ति होती है, इसलिए वह ईश्वर है और वह कर्ता है। इस प्रकार कर्तु त्ववाद श्रपने श्राप व्यवस्थित हो जाता है"।"

जैन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता, नैयायिक आदि मानते हैं। अनाकार ईश्वर का प्रश्न है, वहाँ तक दोनों में कोई मतमेद नहीं। नैयायिक ईश्वर के साकार रूप में कर्त वतलाते हैं और जैन मनुष्य में ईश्वर बनने की चमता बतलाते हैं। नैयायिकों के मतानुसार ईश्वर का साकार अवतार कर्ता और जैन-दृष्टि में ऐश्वर्यशक्ति सम्पन्न मनुष्य कर्ता, इस विन्दु पर सत्य अभिन्न हो जाता है, केवल विचार-पद्धति का भेद रहता है।

परिणाम, फल या निष्कर्ष हमारे सामने होते हैं, उनमें विशेष विचार-भेद नहीं होता। अधिकाश मतमेद निमित्त, हेतु या परिणाम सिद्धि की प्रक्रिया में होते हैं। उदाहरण के लिए एक तथ्य ले जीलिए—ईएवर कर्मु त्ववादी संसार की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय मानते हैं। जैन, वौद्ध आदि ऐसा नहीं मानते। दोनो विचारघाराओं के अनुसार जगत् अनादि-अनन्त है। जैन-हिण्ट के अनुसार असत् से सत् और वौद्ध-हिण्ड के अनुसार सत्-प्रवाह के विना सत् उत्पन्न नहीं होता। यह स्थिति है। इसमें सव एक हैं। जन्म और मृत्यु, उत्पाद और नाश बरावर इल रहे हैं, इन्हें कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अ व मेद रहा सिर्फ इनझी निमित्त प्रक्षिया में। स्टिप्टनादियों के स्थित्

पालन श्रीर संहार के निमित्त हैं—ब्रह्मा, निष्णु श्रीर महेश । जैन पदार्थ मात्र में उत्पाद, व्यय श्रीर प्रीव्य मानते हैं। पदार्थ-मात्र की स्थिति स्वनिमित्त से ही होती हैं। उत्पाद श्रीर व्यय स्वनिमित्त से होते ही हैं श्रीर परिनिमित्त से भी होते हैं। वौद्ध उत्पाद श्रीर नाश मानते हैं। स्थिति सीधे शब्दों में नहीं मानते किन्तु सन्तति प्रवाह के रूप में स्थिति भी उन्हें स्वीकार करनी पड़ती है।

जगत् का स्ट्रम या स्थूल रूप में उत्पाद, नाश और भीव्य चल रहा है, इसमें कोई मतमेद नहीं। जैन-इष्टि के अनुसार सत् पदार्थ त्रिरूप हैं आरे वैदिक दृष्टि के अनुसार हैं इस प्रक्रिया को नैयायिक 'सुष्टिकाद,' जैन 'परिणामि-निस्तवाद' और वौद्ध 'प्रतीत्य समुत्याद वाद' कहते हैं। यह कारणभेद प्रतीक परक है, सत्यपरक नहीं। प्रतीक के नाम और कल्पनाएँ मिन्न हैं किन्तु तथ्य की स्वीकारोक्ति मिन्न नहीं है। इस प्रकार अनेक दार्शनिक तथ्य हैं, जिन पर विचार किया जाए तो उनके केन्द्र-विन्दु पृथक्-पृथक् महीं जान पडते।

मौगोलिक त्त्रेत्र में चिलए, प्राच्य भारतीय ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को चर माना जाता है। सूर्य-विद्धान्त के अनुसार सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चर । कोपरिनकस पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को चर मानता था।

वर्तमान विश्वान के अनुसार सूर्य को स्थिर और पृथ्वी को चर माना जाता है। आइन्स्टीन के अपेनावाद के अनुसार पृथ्वी चर है, सूर्य स्थिर या सूर्य चर है और पृथ्वी स्थिर, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। व्यवहार में जो सूर्य को स्थिर और पृथ्वी को चर माना जाता है, वह उनकी हिण्ट में गणिव की सुविधा है, इसलिए वे कहते हैं—यह हमारा निश्चयवाद नहीं किन्तु सुविधावाद है। महण आदि निष्कर्ष दोनों गणित-पद्भवियों से समान निकलते हैं, इसलिए वस्तु स्थित का निश्चय इन्द्रियशान से सम्मव नहीं बनता। किन्तु मावी प्रसन्त परिणाम को व्यक्त करने की पद्भित की अपेना से क्षिसी को भी असस्य नहीं माना जा सक्ता।

# धर्म समन्वय

धर्म-दर्शन के तेत्र में समन्वय की श्रोर सकेत करते हुए एक श्राचार्य ने लिखा है-"समाज व्यवहार या दैनिक व्यवहार की अपेक्षा वैदिक धर्म, अहिंसा या मोचार्य आचरण की अपेचा जैन धर्म, अति-माध्ये या करुणा की अपेला बौद्ध धर्म श्रीर उपासना-पद्धति या योग की श्रपेला शैव धर्म श्रेष्ठ है १०।" यह सही बात है। कोई भी तत्त्व सब अर्थों में परिपूर्ण नहीं होता ! पटार्थ की पूर्णता अपनी मर्याटा में ही होती है और उम मर्यादा की अपेद्धा से ही वन्तु को पूर्ण माना जाता है। निरपेद्ध पूर्णता हमारी कल्पना की वस्तु हैं, वस्तिस्थिति नहीं । श्रात्मा चरम विकास पा लेने के बाद भी अपने रूप में पूर्ण होती है। किन्त अचेतन पटार्थ की अपेसा उसकी पूर्णता नहीं होती । ऋचेतन रूप में वह पूर्ण तव बने, जबिक वह सर्व भाव में अचेतन वन जाए-ऐसा होता नहीं, इसलिए अचेतन की सत्ता की अधिकारी कैसे वने । अचेतन अपनी परिधि में पूर्ण हैं। अपनी परिधि में श्रन्तिम विकास हो जाए, उसी का नाम पूर्णता है। जैन धर्म जो मोच्च-पुरुपार्थ है, मोच की दिशा वताए, इसी में उसकी पूर्णता है और इसी अपेदा से वह जपादेय है। ससार चलाने की अपेद्धा से जैन धर्म की स्थिति प्राह्य नहीं वनती। तात्पर्य यह है कि ससार में जितना मोच है, उसकी जैन धर्म को अपेचा है किन्तु जो कोरा संसार है, उसकी अपेचा से जैन धर्म का अस्तित्व नहीं बनता। समाज की अपेदा सिर्फ मोच ही नहीं, इसलिए उसे अनेक घमों की परिकल्पना आवश्यक हुई ।

# धर्म और समाज की मर्यादा और समन्वय

स्रात्मा स्रकेली है। स्रकेली स्राती हैं और स्रकेली जाती है। स्रपने निये का स्रकेली ही फल भोगती है। यह मोस् धर्म की स्रपेत्ता है। समाज की स्रपेत्ता इससे मिन्न है। उसका स्राधार है वहयोग। उसकी स्रपेत्ता है, सब कुछ तहयोग से बने। सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति दोना विचार लिए चल नहीं सकता किन्तु बस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जो व्यक्ति मोसु-धर्म की स्रपेता स्थाला का स्रपेत्ता की स्रपेता स्थाला मामुटायिक रूप ममककर चले तो कोई विरोध नहीं स्थाता। इसी स्रपेता स्थाला ही स्रात्तार्थ मिन्तु ने बतायां—

"संसार और मोच का मार्ग पृथक्-पृथक् है।" मोच-दर्शन की अपेचा व्यक्ति का अकेलापन सत्य है और समाज-दर्शन की अपेचा उसका सामुदायिक रूप। सामुदायिकता और आत्म-साधना एक व्यक्ति में होती है किन्तु उनके उपादान और निमित्त एक नहीं होते। वे मिन्नहेतुक होती हैं, इसिलए उनकी अपेचाएं भी मिन्न होती हैं। अपेचाएं मिन्न होती हैं। अपेचाएं मिन्न होती हैं। अपेचाएं मिन्न होती हैं अर्थार आत्मा के सामूहिक कर्म या फल भोग का दृष्टिकोण समाज निरोधी है और आत्मा के सामूहिक कर्म या फल भोग का दृष्टिकोण धर्म-निरोधी। किन्तु वास्तव मे दोनों में कोई निरोधी नहीं। अपनी स्वरूप-पर्यादा में कोई निरोध होता नहीं। इसरे के संयोग से जो निरोध की प्रतीति बनती है, वह अपेचा मेद से मिट जाती है। किसी मी वस्तु में निरोध तव लगने लगता है, जव हम अपेचा को मुलाकर दो वस्तुओं को एक ही दृष्टि से समक्ते की चेप्टा करते हैं।

### समय की अनुभूति का तारतम्य और सामञ्जस्य

प्रिय वस्तु के सम्पर्क में वर्ष दिन जैसा और अप्रिय वस्तु के साहचर्य में दिन वर्ष जैसा लगता है, यह अनुभूति-सापेच्च है। सुख-दुःख का समान समय काल स्वरूप की अपेचा समान वीतता है किन्तु अनुभूति की अपेचा समें तारतम्य को हेतु है—सुख और दुःख का स्योग। इस अपेचा से समान काल का तारतम्य सत्य है। कालगति की अपेचा सुल्यअविध में ही पूरा होता है—यह सत्य है।

उपनिषद् में ब्रह्म को अन्न सु असु और महत् से महत् कहा गया है। वह सत् भी है और असत् भी। उससे न कोई पर है और न कोई अपर, न कोई छोटा है और न कोई बडा १९।

अपेदा के विना महाकवि कालिदास की निम्न प्रकारोिक वत्य नहीं वनती—"प्रिया के पास रहते हुए दिन श्रग्तु से श्रग्तु लगता है और उसके वियोग में बड़े से भी बड़ा १२।"

प्रसिद्ध गणितम आइन्स्टीन की पत्नी ने उनसे पूछा-आपेचावाद क्या है ! आइन्स्टीन ने उत्तर में कहा-"सुन्दर लड़की के साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति को एक प्रस्टा एक्. मिनट के बरावर लगता हैं और नहीं,गर्म स्टॉब के के पास बैठता है तब उसे एक मिनट भी एक घण्टा जितना सम्बा सगता है— यह है ऋषेचावाद १३।"

# विवेक और समन्वय-दृष्टि

श्रमुक कर्तव्य है या श्रक्तंव्य १ श्रम्ह है या बुरा १ जपयोगी है या श्रमुक वेश, काल श्रीर वस्तु की अपेचा जो कर्तव्य होता है, वही मिन्न देश, काल श्रीर वस्तु की अपेचा जो कर्तव्य होता है, वही मिन्न देश, काल श्रीर वस्तु की श्रपेचा आकर्तव्य वन जाता है। निग्पेच दृष्टि से कीई पदार्थ श्रम्हा-तुरा, उपयोगी-श्रमुपयोगी नहीं वनता। किसी एक श्रपेचा से ही हम किसी पदार्थ को उपयोगी या श्रमुपयोगी कह सकते हैं। यदि हमारी दृष्टि में कोई विशेष श्रपेचा न हो तो हम किसी वस्तु के लिए कुछ विशेष वात नहीं कह सकते।

धनसग्रह की अपेचा से वस्तुओं को दुर्लभ करना अच्छा है किन्तु नैविकता की दृष्टि से अच्छा नहीं है। सिन्निगत में दूध मिश्री पीना दुरा है किन्तु स्वस्य दशा में वह बुरा नहीं होता। शीतकाल में गर्म कोट उपयोगी होता है, वह गर्मी में नहीं होता। गर्मी में ठडाई उपयोगी होती है, वह सर्दी में नहीं होती। शान्तिकाल में एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होता है, वह युद्धकाल में नहीं होता। समाज की अपेचा से विवाह कर्तव्य है किन्तु आत्म-साधना की अपेचा वह कर्तव्य नहीं होता। कोई कार्य, एक देश, एक काल, एक स्थिति में एक अपेचा से कर्तव्य और अकर्तव्य नही वनता वैसे ही एक कार्य सव दृष्टियों से कर्तव्य या अकर्तव्य वने, ऐसा भी नहीं होता। कार्य का कर्तव्य और अकर्तव्य माव मिन्न-भिन्न अपेचाओं से परखा जाए, तभी उसमें सामञ्जस्य आसकता है।

एक ग्रहस्थ के लिए कितनाई के समय मिला जीवन-निर्वाह की हिए से उपयोगी हो सकती है किन्तु वैसा करना अच्छा नहीं। योग-विद्या का अभ्यास मानसिक स्थिरता की हिष्ट से अच्छा है किन्तु जीविका कमाने के लिए उपयोगी नहीं है।

मस्य श्रीर ग्रमस्य, खाव श्रीर ग्रखादा, प्राह्म श्रीर श्रश्नाहा का विवेक मी सन्मेन होता है। श्रायुर्वेदशास्त्र में ऋतु-श्रादेश के श्रनुसार पथ्य श्रीर श्रमथ्य का विशव विवेचन श्रीर श्रनुपान के द्वारा प्रकृति-परिवर्तन का जो महान् सिद्धान्त मिलता है, वह भी काल श्रीर वस्तुयोग की श्रपेत्ता का श्रामारी है। राजनीतिकवाद और अपेक्षादिष्ट

राजनीति के च्रेत्र में अनेक वाद चलते हैं। एकतन्त्र पद्धति दृढ् शासन की अपेच्या निर्दोष है, वह शासक की स्वेच्छाचारिता की अपेच्या निर्दोष नहीं मानी जा सकती।

जनतन्त्र में स्वेच्छाचारिता का प्रतिकार है, परन्तु वहाँ इट शासन की स्त्रमाव होता है, इस अपेदा से वह सुटिपूर्ण माना जाता है।

साम्यवाद जीवन यापन की पद्धति को सुगम वनाता है, यह जसका उज्ज्वल पत्त है तो दूसरी क्रोर व्यक्ति यन्त्र वनकर चलता है, वाणी और विचार स्वातन्त्र्य की ऋपेज्ञा से वह रुचिगम्य नहीं वनता।

राष्ट्र-हित की अपेचा से जहाँ राष्ट्रीयता अच्छी मानी जाती है किन्तु इसरे राष्ट्रों के प्रति घृणा या न्यूनता उत्पन्न करने की अपेचा से वह अच्छी नहीं होती। यही वात जाति, समाज और व्यक्तित्व के लिए है।

पुण्य-पाण, धर्म-अधर्म, सदाचार-असदाचार, श्राहसा-हिंसा, न्याय-अन्याय यह सव सापेच होते हैं। एक की अपेचा जो पुण्य या धर्म होता है, वहीं दूसरे की अपेचा पाप या अधर्म बन जाता है। पूँजीवादी-अर्थ व्यवस्था की अपेचा मिखारी को दान देना पुण्य या धर्म माना जाता है किन्तु साम्यवादी-अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से मिखारी को देना पुण्य या धर्म नही माना जाता। लोक-व्यवस्था की दृष्टि से विवाह सदाचार माना जाता है किन्तु आत्म-साधना की अपेचा वह सदाचार नहीं है। उसकी दृष्टि में सदाचार है—पूर्ण ब्रह्मचर्य। दूसरे शब्दों में यू कह सकते हैं, समाज व्यवस्था की दृष्टि से सहवास के उपयोगी समी व्यावहारिक नियम पुण्य, धर्म या सदाचार माने जाते हैं किन्तु मोच्चाधना की दृष्टि से ऐसा नहीं है। उसकी अपेचा में धर्म, सदाचार या पुष्य कार्य वहीं है, जो अहिंसात्मक है।

समान की दृष्टि से न्यापार, खेती, शिल्पकारी ज्ञादि अल्प हिंसा या अनिवार्य हिंसा को अहिंसा माना जाता है किन्तु आत्म-धर्म की दृष्टि से यह अहिंसा नहीं है १४ । दण्ड-निधान की अपेजा से अपराधी को अपराध के असु- स्प दण्ड देना न्याय माना जाता है किन्तु अध्यात्म की अपेद्या से वह न्याय नहीं है। वह दूसरे व्यक्ति को दण्ड देने के अधिकार को स्वीकार नहीं करता। पापी ही अपने अन्तःकरण से पाप का प्रायश्चित्त कर सकता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति

प्रवृत्ति और निवृत्ति—ये दोनों आत्माश्रित धर्म हैं। परापेच प्रवृत्ति और निवृत्ति वैमाविक होती हैं और सापेच प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वाभाविक । आत्मा की करण—वीर्य या शरीर—योग सहकृत जितनी प्रवृत्ति होती है, वह वैमाविक होती है। एक क्रियाकाल में दूसरी क्रिया की निवृत्ति होती है, यह स्वाभाविक निवृत्ति नहीं है। स्वाभाविक निवृत्ति है आत्मा की विभाव से सुक्ति-संयम। सहज प्रवृत्ति है आत्मा की पुद्गल-निरपेच क्रिया ( चित् और आनन्द का सहज एपगोग)।

शुद्ध श्रात्मा में प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति दोनों सहज होती हैं। पदार्थ के जो सहज धर्म हैं उनमें श्रव्छाई-सुराई, हेय-उपादेय का प्रश्न ही नहीं बनता। यह प्रश्न परपदार्थ से प्रमावित धर्मों के लिए होता है। बद्ध श्रात्मा की प्रवृत्ति पर-पदार्थ से प्रमावित भी होती है, तब प्रश्न होता है "प्रवृत्ति कैसी है"—अच्छी है या सुरी १ हैय है या उपादेय १ निवृत्ति कैसी है—अप्रवृत्तित्त्य या विरितिरण श्रियेसाहिष्ट के बिना इनका समाधान नहीं मिलता।

सहज प्रवृत्ति और सहज निवृत्ति न हेय है और न उपादेय। वह आत्मा का स्वरूप है। स्वरूप न ख़ूटता है और न वाहर से ज्ञाता है। इसिलए वह हेय और उपादेय कैसे नने १ वैमानिक प्रवृत्ति द्यारमा की होती है उपम-प्रेरित और असपम प्रेरित। उपम-प्रेरित प्रवृत्ति आत्मा को स्यम की ओर अप्रसर करती है, इसिलए वह साधन की अपेसा उपादेय बनती है, वह भी सर्वाश में मोस होट की अपेसा। लोक होट्ट सर्वाश में उसे समर्यन न भी दे।

श्रवयम प्रेरित प्रवृत्ति श्रात्मा को बन्धन की स्रोर ले जाती है, इसिलए मोन की श्रपेता वह उपाटेय नहीं है। लोक-दृष्टि को इसकी उपादेयता स्वीकार्य है। संयम-प्रेरित प्रवृत्ति शुद्धि का पन्न है, इसिलए उसे लोक-दृष्टि का बहुलाश में समयन मिलता है किन्तु श्रवयम-प्रेरित प्रवृत्ति मोन्न-सिद्धि का पन्न नहीं है, इसिलए उसे मोन्न-दृष्टि का एकाश में भी समर्थन नहीं मिराना।

संयम-प्रेरित प्रवृत्ति वैभाविक इसलिए है कि वह शरीर, वाणी श्रीर मन, जो आतमा के स्वभाव नहीं, विभाव हैं, के सहारे होती है। साधक-दशा समाप्त होते ही यह स्थिति समास हो जाती है, या यू कहिए शरीर, वाणी स्त्रीर मन के सहारे होने वाली संयम प्रेरित प्रवृत्ति मिटते ही साध्य मिल जाता है। यह अपूर्ण मे पूर्ण की आरेर गति है। पूर्णता के ज्ञेत्र मे इनका कार्य समाप्त हो जाता है। ऋतयम का ऋर्थ है--राग, द्वेष ऋोर मोह की परिणति। जहाँ राग, द्वेप और मोह की परिखति नहीं, वहाँ सयम होता है। निवृत्ति का अर्थ सिर्फ 'निपेघ' या 'नहीं करना' ही नहीं है। 'नहीं करना'—यह प्रवृत्ति की निवृत्ति है किन्तु प्रवृत्ति करने की जो अान्तरिक वृत्ति ( अविरिति ) है, उसकी निवृत्ति नहीं है। किया के दो पत्त होते हैं---श्रविरति और प्रवति <sup>९५</sup>। श्रविरति उसका अन्तरंग पत्त है, जिसे शास्त्रीय परिभाषा में ऋत्याग या ऋसंयम कहा जाता है। प्रवृत्ति उसका बाहरी या स्थल रूप है। यह योगात्मक क्रिया यानि शरीर, भाषा और मन के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति है। जो प्रवृत्ति अविरति-प्रेरित होती है ( जहाँ ऋतिरति ऋोर प्रवृत्ति दोनों स्युक्त होती हैं ) वहाँ निवृत्ति का परन ही नही चठता स्त्रीर जहाँ स्त्रविरति होती है, प्रमृत्ति नही होती वहाँ प्रवृत्ति की अपेता ( मानसिक, वाचिक, कायिक कर्म की अपेता ) निवृत्ति होती है। और जहाँ अविरति नहीं होती केवल प्रवृत्ति होती है, वहाँ अविरति की ऋपेद्मा निवृत्ति और मन, भाषा और शरीर की ऋपेद्मा प्रवृत्ति होती है। ऋपूर्ण दशा में पूर्ण निवृत्ति होती नहीं । अविरति-निवृत्तिपूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, वहाँ निवृत्ति संयम है। अविरित के भाव मे स्थूल प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है, वहाँ प्रवृत्ति नही होती, उससे ऋसंयम को पौपण नही मिलता किन्तु मूलत असयम का अभाव नहीं, इसलिए वह ( निवृत्ति ) संयम नहीं बनती !

श्रद्धा और तर्क

अति श्रद्धावाद और अति तर्कवाद—ये दोनी मिथ्या हैं । प्रत्येक तत्त्व की यथार्थता अपने-अपने चेत्र में होती हैं । इनकी मी अपनी-अपनी मर्पादाए हैं।

भाव दो प्रकार के हैं:-

- (१) हेतु गम्य।
- (२) ऋहेतु गम्य 🕻 ।

है। इन्त्रिय प्रस्त को है, वही चरम या पूर्ण सस्त है, यह बात सर्वान्त्रेपक नहीं मानता। एक व्यक्ति को अपने जीवन में जो स्त्रय जात होता है, वह जात सर्वान्त्रेपक नहीं मानता। एक व्यक्ति को अपने जीवन में जो स्त्रय जात होता है, वह जातना ही नहीं जानता, उसने अविरिक्त भी जानता है। अतिन्त्रिय कर्य दर्क का विषय नहीं बनता। यदि तर्क के द्वारा अतिन्द्रिय पदार्थ जाने जा सकने तो जाज तक उनका निरुच्च हो गया होता १०१ तर्क के लिए जो अगम्य था, वह आज विज्ञान के प्रयोगों द्वारा गम्य बन गया। फिर भी नम कुछ गम्य हो गया, यह पहां कहा जा सकता। एक समस्या का समाधान होता है तो उनके साथ-माथ अनेक नई समस्याएं जम्म ते लेती हैं। आज ने मो वर्ण पूर्व वैज्ञानिकों के सामने शक्ति के लोता को पाने की समस्या थी। उत्तका ममाधान हो गया। नई समस्या यह है कि उनका मितव्यय कैने किया जाए? यही वात अगम्य की है। अगम्य जितने अंगों में मम्य जनता है, उसने कहीं अधिक अगम्य आगे आ खड़ा होता है।

इन्द्रिय और मन से परे भी ज्ञान हैं, यह शुद्ध तक के आधार पर नहीं नमका जा नकता किन्तु जब ऑंख मूँदकर या ऑंखों पर सने आदि की मोटी पट्टी या लोह की घनी चहर लगा पुन्तक पट्टी नाती हैं, तब तक वाद ठिट्टर जाता है। इसीलिए अध्यात्मयोगी आचार्य हरिसड कहते हैं—"शुष्क दर्व का आग्रह मिथ्या असिमान लाता है, इतलिए सुमृत्तु वैसा आग्रह न रखें रं।"

शुष्क वर्क वह है जो अपनी सीमा से वाहर चले, अजीन्त्रिय ज्ञान का सहारा लिए विना अतीन्द्रिय पदार्थ का निराकरण करे।

तर्क के विना कोरी अडा अन्य विश्वास स्त्यन्त करती है। अडा की मी सीमा है। बीतराग की वाणी ही अडा का क्षेत्र है। बीतरागता स्वयं एक समस्या है। राग-द्रेप-हीन मनोवृत्ति में आग्रह-हीनता होगी। आग्रह-हीन ब्यक्ति मिथ्यामिमान या मिथ्या प्रकाशन नहीं करता, इतिलए अडा का केन्द्र विनदु बीतरागता ही है। आग्रह-हीनता होने पर भी अज्ञान हो करता है। अज्ञान से तत्य का प्रकाश नहीं मिल सकता। तत्य का प्रकाश तर्ग मिले, जब आग्रह न हो और ज्ञान हो। अडा का तर्क पर और तर्क का अडा पर नियन्त्र सहता है, तब होनों मिथ्यावाद से वन्त्र जाते हैं।

श्रदा श्रीर तर्क परस्पर सामेच हैं, यही नय रहस्य है। इस प्रकार पदार्थ का प्रत्येक पहलू श्रपेचापूर्वक सममा जाए तो तुराग्रह की गति सहज शिथिल हो जाती है।

## समन्वय के दो स्तम्म

समन्त्रय केवल वास्तिविक दृष्टि से ही नहीं किया जाता। निश्चय श्रीर व्यवहार दोनो उसके स्तम्म वनते हैं। व्यवहार वस्तु शरीरगत सत्य होता है श्रीर निश्चय वस्तु श्रात्मगत सत्य। ये दोनो मिलकर सत्य को पूर्ण बनाते हैं। निश्चय नय वस्तु-स्थिति जानने के लिए हैं। व्यवहार नय वस्तु के स्थूल रूप में होने वाली श्राप्रह-बुद्धि को मिटाता है। वस्तु के स्थूललप, जो इन्द्रिय-प्रव्यव्व होता है, को ही अन्तिम सत्य मानकर न चलें, यही समन्त्रय की दृष्टि है। पदार्थ एक रूप में पूर्ण नहीं होता। वह स्वरूप से सत्तात्मक पररूप से असत्तात्मक होता है। केवल सत्तात्मक या केवल श्रसत्तात्मक रूप में कोई पदार्थ पूर्ण नहीं होता। सर्वसत्तात्मक या सर्व-श्र-सत्तात्मक लेंसा कोई पदार्थ है ही नहीं। पदार्थ की यह स्थिति है, तब नय निरपेत्त वनकर उसका प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं १ इसका अर्थ यह नहीं होता कि नय हमें पूर्ण सत्य तक ले नहीं जाते। वे ले जाते श्रवस्य हैं किन्तु सब मिलकर एक नय पूर्ण सत्य का एक श्रश्र होता है। वह श्रन्य नय सापेत्र रहकर सत्याश का मृतिपादक वनता है।

#### नय या सद्वाद ं

- (१) द्रच्य-प्रमाण ।
- (२) तेत्र प्रमाख ।
- (३) काल-प्रमाण।
- (४) भाव-ग्रमाण।
- भार-प्रमाण के तीन भेड़ होते हैं -
- " (१) शुण प्रमाण ।

- (२) नय-प्रमाण ।
- (३) खख्या-प्रमाण I

एक धर्म का ज्ञान और एक धर्म का शचक शब्द,—ये दीनी नेप कहलाते हैं १९। ज्ञानात्मक नय की 'नय' और वचनात्मक नय की 'नय-वाक्य' या 'सद्वाद' कहा जाता है।

नय-शान निश्लेषणात्मक होता है, इसिलए यह मानसिक ही होता है।
ऐन्द्रियिक नहीं होता । नय से अनन्त धर्मक वस्तु के एक धर्म का बोध होता है।
इससे जो बोध होता है, वह यथार्थ होता है, इसिलए यह प्रमाण है किन्तु
इससे अख़एड वस्तु नहीं जानी जाती । इसिलए यह पूर्ण प्रमाण नहीं बनता ।
यह एक समस्या वन जाती हैं । दार्शनिक ख्राचायों ने इसे यू सुलकाया कि
अखण्ड वस्तु के निश्चय की अपेचा नय प्रमाण नहीं है। वह वस्तु-खण्ड की
यथार्थ रूप से प्रहण करता है, इसिलए अप्रमाण भी नहीं है अप्रमाण तो है ही
नहीं पूर्णता की अपेचा प्रमाण भी नहीं है, इसिलए इसे प्रमाणाश कहना
चाहिए।

अखण्डनस्तुमाही यथार्थ ज्ञान प्रमाण होता है, इस स्थिति में वस्तु को खएडशः जानने नाला निचार 'नय'। प्रमाण का चिन्ह है—'स्यात्' नय का चित्ह है—'स्त्रात्'। प्रमाणावाक्य को स्याद्वाद कहा जाता है और नय नाक्य को सद्वाद। वास्त्रविक हिन्द से प्रमाण स्वार्थ होता है और नय स्वार्थ और परार्थ दोनो। एक साथ अनेक धर्म कहे नहीं जा सकते, इसलिए प्रमाण का नाक्य नहीं बनता। वाक्य वने विना परार्थ कैसे वने १ प्रमाणावाक्य जो परार्थ वनता है, उसके दो कारण हैं.—

- (१) अभेदबृत्ति-प्राधान्य।
- (२) अभेदोपचार।

द्रव्यार्थिक नय के अनुसार धमों में अभेद होता है और पर्याधार्थिक की हिन्द से उनमें भेद होने पर भी अभेदोपचार किया जाता है दि । इन दी निमित्तों से बस्तु के अनन्त धमों को अभिन्न मानकर एक गुण की मुख्यता से अस्तिएक बस्तु का प्रतिपादन विविद्यत ही, तब प्रमाणवाक्य बस्ता है। यह

सकलादेश है, इसलिए इसमें वस्तु को विभक्त करने वाले ऋन्य गुणो की विवज्ञा नहीं होती।

वस्तु प्रतिपादन के दो प्रकार हैं—क्रम और योगपदा । इनके सिवाय तीसरा मार्ग नहो । इनका आधार है—भेद और अभेद की विवन्ना । योगपदा-पद्धति प्रमाणवाक्य है। भेद की विवन्ना में एक शब्द एक काल में एक धर्म का ही प्रतिपादन कर सकता है। यह अनुपचरित पद्धति है। यह क्रम की मर्यादा में परिवर्तन नहीं ला सकती. इसलिए इसे विकलादेश कहा जाता है।

निकलादेश का अर्थ है—निरंश वस्तु मे गुण-भेद से श्रंश की कल्पना करना। अखरड वस्तु में काल आदि की दृष्टि से विभिन्न अशी की कल्पना करना अस्वामाविक नहीं है।

वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया का आधार यही बनता है। विश्लेषण की अनेक दृष्टिया हैं—

- (१) व्यवहार-दृष्टि ।
- (२) निश्चय-दृष्टि।
- (३) रासायनिक-दृष्टि।
- (४) भौतिक विज्ञान-दृष्टि।
- (५) शब्द-दृष्टि।
- (६) ऋर्य-दृष्टि। ग्रिशादि-श्रादि।

व्यवहार दृष्टि मे चीटी का शरीर त्वक्, रस, रक्त जैसे पदार्थों से बना होता. है, रासायनिक विश्लेषण इन पदार्थों के भीतर सत्वमूल (Protoplusm) कई प्रकार के अम्ल -और चार, जल, नमक आदि वताता है। शुद्ध रासायनिक दृष्टि के अनुसार चीटी का शरीर आइजन (Ozone) - नाइट्रोजन (Nitrogen), जानसीजन (Oxygen), गन्यक (Sulpher) फासफोरस (Phosphorus) और कार्यन (Carbon) के परमाणुश्रीं का समृह है। भौतिक विधानी एसे पहले तो धन और ऋण विद्युत्कणों का पुन्ज और फिर शुद्ध वासु तन्त्र का भेद बताता है।

निश्चय-दिष्ट में वह पाच वर्षा, दी गन्ध, पाच रस और आठ स्पर्श युक्त श्रीदारिक वर्गणा के पुद्गली का समुदाय है।

एक ही वस्तु के ये जितने विश्लेषण हैं, जतने ही उनके हेतु हैं—- अपेचाएं हैं। इन्हें अपनी अपनी अपेचा से देखें तो सब सत्य हैं और बदि निरपेच विश्लेषण को सत्य मानें तो वह फिर दुर्नय बन जाता है। सापेच नय में विरोध नहीं आता और जमों ही ये निरपेच बन जाते हैं, त्यों ही ये असत् एकान्त के पोषक बन मिथ्या बन जाते हैं।

द्रव्य, चेत्र, काल, मान, अवस्था, वातावरण आदि के महारे वस्तुस्थिति को सही पकड़ा जा सकता है, उनका मोलिक दृष्टि-विन्दु या हार्द समका जा सकता है। द्रव्य आदि से निरपेच वस्तु को समक्तने का प्रयक्त हो तो कोरा कलेवर हाथ आ जाता है किन्तु उसकी सजीवता नही आती। मार्क्स ने हितहास के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर समाज के आर्थिक ढाने की जो छानवीन की और निष्कर्ष निकाले, उन्हें आर्थिक पहलू की अपेचा मिध्या कैसे माना जाय १ किन्तु आर्थिक व्यवस्था ही समाज के लिए सब कुछ है, यह आत्मशान्ति-निरपेच्हिष्ट है, इसलिए सब्स नहीं है।

शरीर के बाहरी आकार-प्रकार में क्रिमक परिवर्तन होता है, इस हिष्ट से डारिवन के क्रम विकासवाद को मिथ्या नहीं माना का सकता किन्तु छनने आन्तरिक योग्यता की अपेत्ता रखे विना केवल बाहरी स्थितियों को ही परिवर्तन का मुख्य हेतु माना, यह सच नहीं है।

इसी प्रकार यहच्छावादी यहच्छा को, आकस्मिकवादी आकस्मिकता को, कालवादी काल को, स्वमाववादी स्वमाव को, नियतिवादी \_नियति को, दैववादी देव को और पुरुषार्यवादी पुरुषार्य को ही कार्य-सिद्धि का कारण ज़तलाते हैं, यह मिथ्यावाद है। सापेवह िष्ट से सब कार्य सिद्धि के प्रयोजक हैं और सब सच हैं। काल वस्तु के परिवृत्तन का हेतु है, स्वमाव वन्तु का स्वरूप या वस्तुत्व है, नियित वस्तु का ध्रुव सख नियम है, दैव वस्तु के 'पुरुषार्य का परिणाम है, पुरुषार्य वस्तु की कियाशीलता है।

पुरुषार्थ तत्र हो सकता है, जब कि नस्तु में परिवर्तन का स्त्रभाव हो। स्वमान होने पर भी तब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक प्रसका कोई कारण न मिते। परिवर्तन का कारण भी विश्व के शाश्वितक नियम की उपेत्ता नहीं कर सकता स्त्रीर परिवर्तन किया की प्रतिक्रिया के रूप में ही होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार ये सब एक दूसरे से सापेत्त वन कार्य-सिद्धि के निमित्त अनते हैं।

नय-हिष्ट के अनुसार न दैव को सीमातिरेक महत्त्व दिया जा सकता है और न पुरुषार्थ को ! दोनों तृल्य हैं । आतमा के व्यापार से कर्म संचय होता है, वही दैव या भाग्य कहलाता है । पुरुषार्थ के द्वारा ही कर्म का सच्य होता है और उसका मोग (विषाक ) भी पुरुषार्थ के विना नहीं होता । असीत का दैव वर्तमान पुरुषार्थ पर प्रमाव डालता है और वर्तमान पुरुषार्थ से भविष्य के कर्म संचित होते हैं।

यलवान् पुरुषार्थ संचित कर्मको परिवर्तित कर सक्ती है श्रीर वलवान् कर्मपुरुषार्थको भी निष्फल बना सकते हैं। ससारोन्मुख दर्शा में ऐसा चलता ही रहता है।

स्रात्म-विवेक जगने पर पुरुपार्थ में सत् की मात्रा बढ़ती है, तब वह कर्म को पछाड देता है स्त्रीर पूर्य निर्जरा द्वारा स्त्रात्मा को उससे सुक्ति भी दिखा देता है। इमिलए कर्म या भाग्य को ही सब कुछ मान जो पुरुषार्थ की स्त्रवहैलना करते हैं, वह दुर्नय है स्त्रीर को व्यक्ति स्त्रतीत-पुरुपार्थ के परिणाम रूप भाग्य को स्वीकार नहीं करते, वह भी दुर्नय है।

#### स्वार्थ और परार्थ

पाच ज्ञानों में चार ज्ञान मूक हैं और श्रुत ज्ञान अप्रूक। जितना नाणी ज्यनहार है, वह सब श्रुत ज्ञान का है २१। इसके तीन मेद हैं :—

- (१) स्याद्वाद-श्रुत।
- (२) नय श्रुत २२।
- (३) मिथ्या-शुत या दुर्नय शुत ।

शेप चार ज्ञान स्वार्थ ही होते हैं। श्रुत स्वार्थ और परार्थ दोनो होता है; शानात्मकश्रुत स्वार्थ और वन्नात्मकश्रुत परार्थ। नय वन्नात्मक श्रुत के भेद हैं, इसीलिए कहा गया है—"जितने वन्ननथय हैं, उतने ही नय हैं रुश्" पर प्रतीति के लिए अनुमान या प्रत्यत्त किसी के द्वारा शात अर्थ वहा जाए, वह परार्थ शुत ही होगा।

जैनेतर दर्शन केवल अनुमान वचन को ही परार्थ मानते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने प्रत्यच बचन को भी परार्थ माना है। "धूम है, इसिलिए अप्रि हैं"—यह बताना जैसे परार्थ है, बैसे ही "देख, यह राजा जा रहा है"—यह भी परार्थ है वस् अनुमान बचन है, दूसरा प्रत्यच्च बचन । जहाँ बचन बनता है, वहाँ परार्थता अपने आप बन जाती है।

# वचन-व्यवहार का वर्गीकरण

वचन-व्यवहार के श्रमन्त मार्ग हैं किन्तु उनके वर्ग श्रमन्त नहीं हैं। उ<sup>नके</sup> मौलिक वर्ग दो हैं:---

- (१) मेद परका
- (२) अमेद-परक।

मेद और अमेद—ये दोनों पदार्थ के भिन्नामिन्न धर्म हैं। न अमेद से मेद सर्वथा पृथक् होता है और न मेद से अमेद। नाना रूपों में वस्तु—सता एफ है और एक वस्तु-सत्ता के नाना रूप हैं। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु हैं, वह सत् हैं और जो सत् महीं, वह अवस्तु हैं—कुछ भी नहीं है। सत् हैं— उत्पाद, ज्यय और प्रीज्य की मर्यादा। इसका अतिक्रमण करें, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। इसिलए सत् की दृष्टि से सव एक हैं—उत्पाद, ज्यय-प्रीज्यात्मक हैं। विशेष धर्मों की अपेद्या से एक नहीं हैं। चेतन और अचेतन में अनेक्य हैं—मेद है। चेतन की देश-काल-इत अवस्थाओं में मेद है फिर भी चेतनता की दृष्ट से सब चेतन एक हैं। यूं ही अचेतन के लिए समिनए।

सत्याद, ज्यय और श्रीव्यात्मक सत्ता प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है किन्तु वह वस्तुओं की सत्यादक या नियामक सत्ता नहीं है। वस्तु मात्र में स्वसकी स्वस्ति है, इसीलिए वह एक है। वस्तु-स्वरूप से अतिरिक्त दशा में ज्याप्त होकर वह एक नहीं है। अनेकता मी एक सत्ता के विशेष स्वरूप से सद्दुश्रों की विविध अवस्थाओं से स्वरूप होती है, इसीलिए वस्तु का स्वरूप सर्व्या एक या अनेक महीं बनता। नय-वास्त्य वस्तु प्रतिपादन की प्रदृति है। स्वरूपम्क

अखण्ड वस्तु 'जगत्' श्रीर विशेष-स्वरंषात्मक अखण्ड वस्तु 'द्रव्य' वस्तुवृत्या अवतंत्र्य हैं। इसलिए नय के द्वारा क्रिमक प्रतिपादन होता है। कंभी वह सत्तात्मक या द्रव्यात्मक सामान्यधर्म का प्रतिपादन करता है श्रीर कभी विशेष स्वरंपात्मक पर्याय धर्म का। सामान्य-विशेष दोनो पृथक् होते नहीं, इसलिए सामान्य की विवद्या मुख्य होने पर विशेष श्रीर विशेष की विवद्या मुख्य होने पर सामान्य गौण वन जाते हैं। देखिए—जागतिक व्यवस्था की कितनी सामझस्यपूर्य स्थिति है। इसमें सवको अवसर मिलता है। दोनों प्रधान रहे, यह विरोध की स्थित है। दोनों अप्रधान वन जाएं, तव काम नही वनता। अविरोध की स्थिति है। होनों अप्रधान वन जाएं, तव काम नही वनता। सिवरोध की स्थिति है। होनों में सफल हुआ है।

#### नयवाद की पृष्ठभूमि

विभिन्न विचारों के सधर्षण से स्फुलिझ बनते हैं, ज्योतिपुद्ध से विलय हो नभ को छूते हैं, चल में लीन हो जाते हैं—यह एकागी हिण्टि-विन्दु की चित्र हैं। नय एकागी हिए हैं। विन्तु ज्योतिपुद्ध से पृथक् जा पड़ने वाला स्फुलिझ नहीं। वह समग्र में ज्याप्त रहकर एक का ब्रहण या निरुपण करता है।

बौद्ध कहते हैं—रूप आदि अवस्था ही वस्तु—प्रवय है। रूप आदि से मिन्न सजातीय च्रण परम्परा से श्रांतिरिक्त उच्य—वस्तु नहीं है रूप। वेदान्त का अभिमत है—उच्य ही वस्तु है, रूप आदि गुण ताच्चिक नहीं है रूप। वैदान्त का अभिमत है—उच्य ही वस्तु है, रूप आदि गुण ताच्चिक नहीं है रूप। वौद्ध की दृष्टि में गुणों का आधार-उच्य ताच्चिक नहीं, इसिलए न्मेद सत्य है। वेदान्त की दृष्टि में प्रच्य के आध्य गुण ताच्चिक नहीं, इसिलए अभेद सत्य है। प्रमाण-सिद्ध अभेद का लीप नहीं किया जा सकता, इसिलए वौद्धों को सल के हो रूप मानने पढ़े—(१) सबृत्ति (२) परमार्थ। मेव की दिशा में वेदान्त की मी यही स्थिति है। उसके अनुमार जगत् या प्रपच प्रातीविक सत्य है और ब्रह्म वास्तविक सत्य। मेव और अभेद के द्वन्द्व का यह एक निदर्शन है। यही नयवाद की प्रच्यमित है।

नथवाद अभेद और भेद-इन दो वस्तु-धर्मों पर टिका हुझा है। इसके अनुसार वस्तु अभेट और भेट की ममस्त्रि है। इसलिए अभेट भी मत्य है श्रीर भेद भी । श्रमेद से भेद श्रीर भेद से श्रमेद सर्वधा मिन्न नहीं है, इचिलए यूं कहना होगा कि स्वतन्त्र श्रमेद भी सत्य नहीं है, स्वतन्त्र मेद भी सत्य नहीं है किन्तु सापेच श्रमेद श्रीर भेद का संबंधित रूप सत्य है। श्राधार भी नत्य है, श्राधेय भी सत्य है, द्रव्य भी सत्य है, पर्याय भी सत्य है, जगत् भी सत्य है, व्याप सी सत्य है। जो जिकाल-श्रवाधित है, वह सब सत्य है।

सत्य के दो रुप हैं, इसिलए परखने की दो दृष्टिया है—(१) द्रव्य-दृष्टि
(२) पर्याय दृष्टि । सत्य के दोनो रूप मापेल हैं, इसिलए ये भी नापेल हैं।
द्रव्य-दृष्टि का अर्थ होगा द्रव्य प्रधान दृष्टि और पर्याय दृष्टि का अर्थ पर्याय
प्रधान दृष्टि । द्रव्य-दृष्टि में पर्याय दृष्टि का गीण रूप और पर्याय-दृष्टि में
द्रव्य-दृष्टि का गीण रूप अन्तिहित होगा । द्रव्य-दृष्टि अभेद का स्वीकार है
और पर्याय-दृष्टि मेद का । दोनों की सापेलता भेदामेदात्मक सल ना
स्वीकार है।

अमेद और मेद का विचार श्राध्यात्मिक और वस्तुविज्ञान—इन दो दृष्टिगें से किया जाता है। जैसे :—

साख्य-प्रकृति पुरुप का विवेक-भेट ज्ञान करना सम्यग् दर्शन, इनका एकत्व मानना मिथ्या दर्शन।

वेदान्त-प्रपंच और ब्रह्म को एक मानना सम्बग् वर्शन, एक तत्त्व को नाना समसना मिथ्या वर्शन।

जैन-चेतन और अचेतन को भिन्न मानना सम्यग् दर्शन, इनको अभिन्न मानना मिथ्या दर्शन ।

मेर-अभेद का यह विचार आध्यात्मिक द्याटिपरक है। वस्तु विज्ञान की दिष्टि से वस्तु छमयात्मक (द्रव्य-पर्यायात्मक) है। इसके आधार पर ने दृष्टिया वनती हैं:---

- (१) निश्चय ।
- (२) व्यवहार।

निश्चय दृष्टि द्रव्याश्रयी या अमेदाश्रयी है। व्यवहार दृष्टि वर्यायाश्रयी या मेटाश्रयी हैन वेशन्त और बाँद्ध सम्मत व्यवहार-दृष्टि से जैन सम्मत व्यवहार-दृष्टि का नाम साम्य है किन्तु स्वरूप साम्य नहीं । वेदान्त व्यवहार, माया या अविद्या को और बाँद्ध सन्दित्त को अवास्तिषक मानता है किन्तु जैन दृष्टि के अनुसार वह अवास्तिषक नहीं है। नैगम, सम्बद्ध और व्यवहार—ये तीन निर्चय दृष्टियाँ हैं; शृजु सूत्र, शब्द, समिमस्द् और एवम्मूत—ये चार व्यवहार दृष्टियाँ विश्वविद्या विद्या अविद्या स्वित्ति के विद्या क्षार व्यवहार अप्रैर निर्चय—ये दो दृष्टिया प्रकारान्तर से भी मिलती हैं विद्या

व्यवहार—स्यूल पर्याय का स्वीकार, लोक सम्मत तथ्य का स्वीकार। निरुचय —वस्तुस्थिति का स्वीकार।

पहली में इन्द्रियगम्य तथ्य का स्वीकार है, दूसरी में प्रज्ञागम्य सत्य का। व्यवहार तर्कवाट है और निश्चय अन्तरात्मा से उद्भृत होने वाला अनुभव।

चार्वाक की दृष्टि में सत्य इन्द्रियगम्य है और वेदान्त की दृष्टि में सत्य अतीन्द्रिय है २९। जैन-दृष्टि के अनुसार टोनों सत्य हैं। निश्चय वस्तु के सूर्म और पूर्य स्वरूप का अंगीकार है और व्यवहार उसके स्थूल और अपूर्य स्वरूप का अंगीकार । मात्रा-भेद होने पर भी दोनों में सत्य का ही अगीकार है, इसिलए एक को अनास्तविक और दूतरे को वास्तविक नहीं माना जा नकता।

सुएडकोपिनवद् (१।४।५) में निद्या के दो मेद हैं—अपरा और परा। पहली का निषय वेद-शान और दूसरी का शाश्वत ब्रह्म जान है। इन्हें तार्किक और आनुभविक ज्ञान के दो रूप में व्यवहार और निश्चय नय वहा जा नकता है। व्यवहार-हिष्ट से जीव सवर्ण हैं और निश्चय हिष्ट से वह अवर्ण 3°। जीव अमूर्च हैं, इसलिए वह वस्तुत वर्णयुक्त नहीं होता—यह वास्तविक नत्य हैं। शरीरधारी जीव कथित्वत् मूर्च होता है—शरीर मूर्च होता हैं। जीव ससे कथित्वत् अभिन्न हैं, इसलिए वह भी सवर्ण हैं, यह औपचारिक सत्य हैं।

इन प्रकारान्तर से निरूपित व्यवहार और निरूचय दृष्टियों का आधार नयवाद की आधार-भित्ति से भिन्न हैं। उसका आधार अभेद-भेदात्मक वस्तु ही है। इसके अनुसार नय एक ही है—"द्रव्य पर्यायार्थिक"। वस्तु-स्वरूप भेदाभेदात्मक है, तव नय द्रव्य-पर्यायात्मक ही होगा।

नय सापेन्त होता है, इसलिए इसके दो रूप बन जाते हैं।

- (१) जहाँ पयार्य गीण और द्रव्य मुख्य होता है, वह द्रव्यार्थिक।
- (२) जहाँ द्रव्य गीण तथा पयार्थ मुख्य होता है, वह पर्यायार्थिक ।

  वस्तु के सामान्य ऋौर विशेष रूप की ऋपेचा से नय के द्रव्यार्थिक ऋौर

  पर्यायार्थिक —ये दो भेद किए, वैसे ही इसके दो भेद और बनते हें :—
  - (१) शब्दनय।
  - (२) श्रयंनय।

ज्ञान दो प्रकार का होता है—राज्याश्रयी और अर्थाश्रयी । उपयोगात्मक या विचारात्मक नय अर्थाश्रित और प्रतिपादनात्मक नय आगम या शाब्द ज्ञान का कारण होता है, इसलिए श्रोता की अपेचा वह गब्दाश्रित होना चाहिए किन्तु यहाँ यह अपेचा नहीं है। यहाँ वाड्य में वाचक की प्रवृत्ति को गोण-मुख्य मानकर त्रिचार किया गया है। अर्थनय में अर्थ की मुख्यता है और उसके वाचक की गोणता। शब्दनय में शब्द-प्रयोग के अनुसार अर्थ का बोध होता है, इसलिए यहाँ शब्द मुख्य आपक बनता है, अर्थ गीण रह जाता है।

- (१) वास्तिविक दृष्टि को मुख्य मानने वाला अभियाय निश्चय नय कहलाता है।
- (२) लीकिक इंप्टिको सुख्य मानने वाला अभिग्राय व्यवहार नय कहलाता है।

मात नय निश्चय नय के भेट हैं। व्यवहार नय को उपनय भी कही जाता है। व्यवहार उपचित्र है। श्रद्धा मेह वरसता है, तव कहा जाता है "प्रमाज वरण रहा है।" यहाँ कारण में कार्य का उपचार है। मेह ती श्रमान कारण है, उने श्रपेश्वापश धान्योत्पादक षृष्टि की श्रमुक्तता समे है निए समान सम्मान या जहा जाए, यह उनित है जिन्हु उने साल

ही समम लिया जाए, वह सही दृष्टि नहीं। व्यवहार की वात को निश्चय की दृष्टि से देखा जाए, वहाँ वह मिथ्या बन जाती है। अपनी मर्यादा में यह स्त्य है। सात नय में जो व्यवहार है, उसका अर्थ उपचार या स्यूलदृष्टि गेहीं है। उसका अर्थ है—विभाग या मेद। इसलिए इन दोनों में शब्द-साम्य होने पर भी अर्थ साम्य नहीं है।

- (३) ज्ञान को मुख्य मानने वाला ऋभिप्राय ज्ञान नय कहलाता है।
- (Y) किया को सुख्य मानने वाला श्रमिश्राय कियानय कहलता है श्रादि-श्रादि।

इस प्रकार अनेक, असख्य या अनन्त अपेचाएँ वनती हैं। वस्तु के जितने सहमानी ओर क्रममानी, सापेच और परापेच धर्म हैं, जतनी ही अपेचाए हैं। अपेचाए स्पष्ट बोध के लिए होती हैं। जो स्पष्ट बोध होगा, वह मापेच ही होगा।

#### सत्य का व्याख्याद्वार

सत्य का साचात् होने के पूर्व तत्य की व्याख्या होनी चाहिए। एक सत्य के अनेक रूप होते हैं। अनेक रूपों की एकवा और एक की अनेक रूपता ही सत्य हैं। उपकी व्याख्या का जो साधन है, वही नय है। मत्य एक और अनेक भाव का अविभक्त रूप है, इसिलए उसकी व्याख्या करने वाले नय भी परस्परसापेच हैं।

वास-जगत्-निरपेच अपनी स्थिति भी अपेचा से गुक नहीं है। कारण कि पदायं अनन्त गुणों का सहज सामञ्जस्य है। उसके सभी गुण, धर्म या शक्तिया अपेचा की श्रृक्कवा में गूथे हुए हैं। एक गुण की अपेचा पदार्थ का जो स्वरूप है, वह उसकी अपेचा से है, इसरे की अपेचा से नहीं। चेठन पदार्थ चेवन्य गुण की अपेचा से चेतन है किन्तु उमके सहमात्री अस्तित्व, वस्तुल आदि गुणों को अपेचा से चेतन पदार्थ की चेतनशीलता नहीं है। अनन्त शिक्तियों और उनके अनन्त कार्य या परिणामों की जो एक संकलना. उमन्वय या श्रृंखला है वही पदार्थ है। इसलिए विविध शक्तियों और उन्जनित विविध परिणामों का अविरोधमाव सापेच स्थिति में ही हो सकता है।

### नय् का - उद्देश्य

"सब्बेमि पि णयाण्, बहुबिह वसस्वय णिसामिसा। त सब्बणयबिसुद्ध, जं चरणगुणहिस्रो साहू॥" —भद्यवाह—स्रावञ्यक नियाकि १०।५५

चरण गुण न्थिति परम माध्यस्थ्यस्य है। वह राग-द्वेप का विलय होने से मिलती है। नय का उद्देश्य है—माध्यस्थ्य बढ़े, मनुष्य विचार सहिष्णु बने, नानाप्रकार के विरोधी लगने वाले विचारों में समन्त्रय करने की योगवता विकतित हो।

कोई भी व्यक्ति सदा पदार्थ को एक ही दृष्टि से नहीं देखता। देश, कात छीर स्थितियों का परिवर्तन होने पर दर्शक की दृष्टि में भी परिवर्तन होता है। यही न्यिति निरुपण की है। वक्ता का मुक्ताव पदार्थ की ज़ीर होगा तो उमकी वाणी का आर्थण भी उनी की आंग होगा। यही वात पदार्थ की अपन्या के विषय में है। मुन्ने वाले की वक्ता की विवता ममननी होगी। उने समक्ते के लिए उनके पानिपार्श्वक वातावरण, द्रुष्ट्र, क्रेन, काल और भान की उमक्ता होगा। निरुप्ता के पान रूप वनते हैं—

- (१) द्रव्य की निवदा ... दूध में दी मिखान और तप स्मादि होते हैं।
- (२) पर्मंत की निवला अमिना की रूप प्राधि ही बुध है।
- (१) द्राय के पास्तित मान की निकार रहा है।
- (४) दर्भव के चस्तिक मात्र की विकास कियाम तै क्या कावि है।

```
(५) धर्म-धर्मि-नम्बन्ध की विवत्ता ... दूध का मिठान, नप ग्रादि।
    इनके वर्गाकरण से दो दृष्टिया बनती है :--
    (१) द्रव्य प्रधान या छभेद प्रधान ।
    (२) पर्याय प्रधान या भेद-प्रधान ।
    नय का रहस्य यह है कि हम इसरे टाक्ति के विचारों को उसी के
अभिप्रायानकल समस्ते का यस वरें।
नय का स्वरूप
    कथनीय बन्त दो हैं :--
    (१) पदार्थ-द्रव्य ।
    (२) पदार्थ की अवस्थाए - पर्याय ।
    श्रमित्राय व्यक्त करने के माधन हो हैं :---
    (१) সর্ঘ।
    (२) शब्द।
    गर्य के प्रकार दो है :--
    (१) सामान्य ।
    (२) विशेष ।
    गब्द की मन्ति के हेनू दो हैं :--
    (१) रुदि।
    (२) व्यत्पत्ति ।
    च्युत्पत्ति प्रयोग के सारण हो है '--
    (१) गमान्य निमित्त ।
    (२) तत्वालमानी निवित्तः।
(१) ने म-रामान्य-विकेश के सुद्दा कर का किरण केरक कर है।
(२) स्मर-चेयन नामान्य का जिल्ला हार ना है।
(१) जगार-नेपा किंद का शिक्ष प्राप्त स्व 1
ا و لمد ششد سعط له دون يددع ساع د ( ٨ )
(١٤) كالمرسمات يا فياي شات عمل عبد كالراء عد مرابك شد.
```

== £ :

- (६) नमिमस्ट—ब्युत्पत्ति ते होने वाली शब्द की प्रवृत्ति का अमिप्राय समिमस्ट नव है।
- (७) एवम्भृत-न्यार्तमानिक या तत्कालभाषी व्युत्पत्ति से होने वाली शब्द की प्रवृत्ति का अभिगाय एवम्भृत नय है।

इस प्रकार सात नयों मे शाब्दिक और आर्थिक, वास्तविक और व्यावहारिक इाव्यिक और पार्थायिक, नमी प्रकार के अभिष्राय संग्रहीत हो जाते हैं, इसिलाए प्रत्येक नय का विशद रूप नमसना आवश्यक हैं। नैगम

वादारम्य की अपेदाा से ही वामान्य-विशेष की भिन्यता का वमर्थन किया जाता है। यह दृष्टि नैगमनय है। यह वभयप्राही-दृष्टि है। वामान्य और विशेष, दोनो इसके विषय हैं। इससे वामान्य-विशेषात्मक वस्तु के एक देश का बोध होता है। सामान्य और विशेष स्वतन्त्र पदार्थ है—इस क्याब्दिटि को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। कारण, सामान्य रहित विशेष और विशेष-रहित सामान्य की कहीं भी प्रवीति नहीं होती-। ये दोनो पदार्थ के धर्म हैं। एक पदार्थ की दृसरे पदार्थ, देश और काल में जो अनुवृत्ति होती हैं, वह विशेष-अश्वर। केवल अनुवृत्ति रूप कोई पदार्थ नहीं होता। जिस पदार्थ की कता समय दूसरों से अनुवृत्ति भिलती हैं, उसकी चर्ता समय दूसरों से जनुवृत्ति भिलती हैं, उसकी चर्ता समय दूसरों से जनुवृत्ति भिलती हैं।

सामान्य-विशेषातमक पदार्य का ज्ञान प्रमाण से ही सकता है। अवच्छ वस्तु प्रमाण का विषय है। नय का विषय उसका एकाश है। नैगम नय बीध कराने के अनेक मार्गों का स्पर्य करते वाला है, फिर भी प्रमाण नहीं है। प्रमाण में सब धमों को मुख्य स्थान मिलता है। यहाँ सामान्य के मुख्य होने पर विशेष गीण रहेगा और विशेष के मुख्य वनने पर सामान्य गीय। दोनों की यथा स्थान मुख्यता और गीणता मिलती है। संग्रहनय देवल सामान्य अंग का महत्य करता है और व्यवहारनय देवल विशेष अंग्र का। -नैगम नय टोनों ﴿ सामान्य-विशेष ﴾ की एकाअयता का साधक है।

प्रमाण की दृष्टि से द्रव्य श्लौर पर्याय में कथित् भेद श्लौर कथित् श्लभेद हैं। उससे भेदाभेद का युगपत् ग्रह्म होता है।

नैगमनय के अनुसार द्रव्य और पर्याय का सम स्थित में युगपत् ग्रहण नहीं होता। अभेद का ग्रहण भेद को गौण बना डालता है और भेद का ग्रहण अभेद को। मुख्य प्रस्तपणा एक की होगी, प्रमाता जिसे चाहेगा उसकी होगी। आमन्द चेतन का धर्म है। चेतन में आनन्द है—इस विवत्ता में आनन्द मुख्य बनता है, जो कि भेट है—चेतन की ही एक विशेष अवस्था है। "आनन्दी जीव की बात छोडिए"—इम विवत्ता में जीव मुख्य है, जो कि अभेट है— आनन्द जैसी अनन्त सूहम-स्थूल विशेष अवस्थाओं का अधिकरण है।

नैगमनय भावो की अभिन्यञ्जना का व्यापक स्रोत है। "त्रानन्द छा रहा है"--यह ऋजुसूत्र नय का ऋभिष्राय है। इसमें केवल धर्म या भेद की श्रभिव्यक्ति होती है। "त्रानन्द कहाँ १"-यह उससे व्यक्त नही होता। "द्रव्य एक है"---यह सग्रह नय का अभिप्राय है किन्तु द्रव्य में क्या है !---यह नहीं जाना जाता। "त्र्यानन्द चेतन मे होता है" श्रौर उसका ऋधिकरण चेतन ही है, यह दोनो के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है। यह नैगमनय का अभिप्राय है। इस प्रकार गुण-गुणी, अवयव-अवयवी, क्रिया-कारक, जाति-जातिमान् त्रादि में जो भेदाभेद-सम्बन्ध होता है, उसकी व्यक्तना इसी दृष्टि से होती है। पराकृम ऋौर पराकृमी को सर्वथा एक माना जाए तो वे वस्तु नही हो सकते। यदि उन्हें सर्वधादो माना जाए तो उनमें कोई सम्बन्ध नही रहता। वे वो हैं—यह भी प्रतीति-सिद्ध है, उनमें सम्बन्ध है—यह भी प्रतीति-सिद्ध है किन्तु हम दोनों को शब्दाश्रयी जान द्वारा एक साथ जान सकें या कह सर्के-यह प्रतीति सिद्ध नहीं, इसलिए नैगमदृष्टि है, जो अमुक धर्म के माथ अमुक धर्म का सम्बन्ध बताकर यथा समय एक दूसरे की मुख्य स्थिति को ग्रहण कर सकती है। "पराक्रमी हनुमान्" इस वर्णन शैली में हनुमान् की मुख्यता होगी। हनुमान् के पराक्रम का वर्णन करते समय उसकी (पराक्रम की) मुख्यता अपने आरप हो जाएगी। वर्णन की यह सहज शैली ही इस टिप्टका श्र्माघार है।

इसका दूसरा आधार लोक-व्यवहार भी है। लोक-व्यवहार में शब्दों के जितने और जैसे अर्थ माने जाते हैं. उन सबको यह दृष्टि मान्य करती है।

तीसरा आधार सकल्य है। सकल्प की सत्यता नैगम दृष्टि पर निर्मर है।
भूत को वर्तमान मानना--जो कार्य हो चुका, उसे हो रहा है--ऐसे मानना
सत्य नहीं है। किन्तु सकल्प या आरोप की दृष्ट से सत्य हो सकता है।

इसके तीन रूप वनते हैं:---

१---भृत पर्याय का वर्तमान पर्याय के रूप में स्वीकार ( स्रतीत में वर्तमान का संकल्प ) अतनैगम।

२—अपूर्ण वर्तमान का पूर्ण वर्तमान के रूप में स्वीकार (अनिस्पन्निक्ष वर्तमान में निस्पन्निक्षय वर्तमान का संकल्य) • वर्तमान नैगम।

३---भिवष्य पर्याय का भूतपर्याय के रूप में स्वीकार (भिवष्य में भूत का संकल्प) · · भावीनैगम।

जयन्ती दिन मनाने की सत्यता भृत नैगम की दृष्टि से है। रोटी पकानी शुरु की है। किसी ने पूछा ऋाज क्या पकाया है। उत्तर मिलता है "'रोटी पकायी है।" रोटी पकी नहीं, पक रही है फिर भी वर्तमान नैगम की अपेजा ''पकाई है" ऐसा कहना चल है।

स्पाता और योग्यता की श्रापेसा श्रकित को किन, श्रविद्वान् को विद्वान् कहा जाता है। यह तभी सत्य होता है जब हम, भावी का भूत में उपचार है। इस श्रपेसा को न भूतों।

नैगम के तीन भेद होते हैं .--

- (१) द्रव्य-नैगम।
- (२) पर्याय-नैगम।
- (३) द्रव्य-पर्याय नैगम। इनके कार्य का क्रम यह है .—
- (१) दो वस्तुत्रो का ग्रह्ण।
- (२) दो अनस्थाओं का ब्रह्ण।
- (३) एक वस्तु श्रीर एक श्रवस्था का अहुया। नैगम नय जैन दर्शन की श्रनेकान्त हृष्टि का प्रतीक है। जैन दर्शन के श्रनुवार

नानाल और एकल दोनो सत्य है। एकत्व निरपेश्व-नानात्व श्रीर नानात्व-निरंपेत एकत्व-चे दोनो मिध्या है। एकत्व स्त्रापेत्तिक सत्य है। 'गोल' की अपेका से सब गायों में एकत्व है। पशस्त्र की अपेका से गायो और अन्य पशुत्रों में एकत्व है। जीवत्व की ऋषेद्वा से पशु और ख्रन्य जीवी में एकत्व है। इच्चल की अपेला से जीव श्रीर श्रजीव में एकरव है। श्रस्तिल की अपेका से ममचा विश्व एक है। आपे जिक-चल से हम वान्तविक सत्य की स्रोर जाते हैं. तव हमारा दृष्टिकोण भेद-वादी वन जाता है। नानात्व वास्तविक सत्य है। जहाँ श्रस्तित्व की अपेद्या है, वहाँ विश्व एक है किन्त चैतन्य और अचैतन्य, जो अत्यन्त विरोधी धर्म हैं. की अपेक्षा विश्व एक नहीं है। उसके दो रूप हैं-(१) चेतन जगत् (२) अचेतन जगत् । चैतन्य की अपेका चेतन जगत् एक हैं किन्त स्वस्थ चैतन्य की अपेका चेतन एक नहीं है। वे अनन्त हैं। चेतन का वास्तविक रूप है-स्वारम प्रतिष्ठान । प्रत्येक पदार्थ का शुद्ध रूप, यही स्वप्रतिष्ठान है। बास्तविक रूप भी निरपेक्त सरय नहीं है। स्व में या व्यक्ति में चैतन्य की पूर्णता है। वह एक व्यक्ति-चेतन अपने समान अन्य चेतन व्यक्तियों से सब्धा भिन्न नहीं होता. इसलिए उनमें मजातीयता या सापेच्ला है। यही तथ्य ऋागे बढ़ता है।

चेतन और अचेतन में भी सर्वथा भेद ही नहीं, अभेद भी है। भेद हैं वह चेतन्य और अचेतन्य की अपेता से हैं। इन्यत्न, वस्तुत्न, अस्तित्व, परस्परा-नुगमत्व आदि-आदि असस्य अपेताओं से उनमें अभेद हैं।

दूसरी हिष्ट से उनमें सर्वथा अमंद ही नहीं मेद भी है। अमेद अस्तिल आदि की अपेदा से हैं, चैतन्य की अपेदा से मेद भी है। उनमें स्वरूप-मेद हैं, इस्र लिए दोनों की अर्थिकया भिन्न होती है। उनमें अमेद भी हैं, इस्र लिए दोनों में क्षेप कायक, आहा-आहक आदि-आदि सम्बन्ध हैं। संग्रह और उपवहार

अभेर और भेर में वादातम्य सम्बन्ध है—रकात्मकता है। सम्बन्ध दो से होता है। केवल भेर या केवल अभेर में कोई सम्बन्य नहीं हो सकता।

श्रभेद का --

शुद्धरूष है—सत्तारूप सामान्य या निर्विकल्पक महानता। अशुद्धरूष है—अवान्तर सामान्य (सामान्यविशेषोमयात्मक सामान्य) भेर का—

- (१) शुद्धरूप है--श्रन्त्यत्वरप-च्यावृत्ति ।
- (२) ग्रश्रद्धरूप है-अवान्तर-विशेष।

संग्रह समन्त्रय की दृष्टि हैं और व्यवहार विभाजन की । ये दोनो दृष्टियाँ समानान्तर रेखा पर चलने वाली हैं किन्तु इनका गति-क्रम विपरीत हैं। स्यवहार दृष्टि समटती चलती हैं, चलते-चलते एक हो जाती हैं। व्यवहार दृष्टि खुलती चलती हैं—चलने-चलने अनन्त हो जाती हैं।

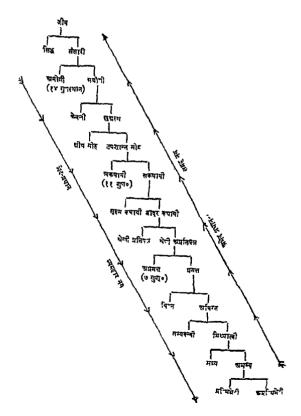

यदि सब पदार्थों में सर्वथा अभेद ही होता—वास्तविक एकता ही होती तो व्यवहार नय की (मेद को वास्तविक मानने की) बात बुद्धिपूर्ण होती। इसी प्रकार सब पदार्थों में सर्वथा मेद ही होता, वास्तविक अनेकता ही होती तो सप्रहन्द्दिक्ट की (अभेद को वास्तविक मानने की) बात सत्य नहीं होती।

चैतन्य गुण जेसे चेतन व्यक्तियों में सामझस्य स्थापित करता है, वैसे ही यदि यही गुण अचेतन व्यक्तियों का चेतन व्यक्तियों के साथ सामझस्य स्थापित करता तो चैतन्य धर्म की अपे ह्या चेतन और अचेतन को अत्यन्त विरोधी मानने की स्थिति नहीं आती। चेतन और अचेतन में अन्य धर्मों द्वारा सामझस्य होने पर भी चेतन धर्म द्वारा सामझस्य नहीं होता। इसिलिए भेद भी तास्त्रिक हैं। सत्ता, द्रव्यत्व आदि बमों के द्वारा चेतन और अचेतन में यदि किसी प्रकार का सामझस्य नहीं होता तो दोनों का अधिकरण एक जगत् नहीं होता। वे स्वरूप से एक नहीं हैं, अधिकरण से एक हैं, इसिलिए अभेद भी तास्त्रिक हैं।

अभेद और भेद की तास्त्रिकता के कारण भिन्न भिन्न हैं। सत्ता या व्यन्तित्व अभेद का कारण है, यह कभी भेद नहीं डालता। हमारी अभेदपरक- दृष्टि इसके सहारे बनती है।

विशेष धर्म या नास्तित्व (जैसे चेतन का चैतन्य) भेद का कारण है। इसके सहारे भेद-परक इष्टि चलती है।

बस्तु का जो समान परिणाम है, वही सामान्य है। समान परिणाम असमान परिणाम के विना हो नहीं सकता।

असमानता के विना एकता होगी, समानता नहीं । वह असमान परिएणाम ही विशेष है <sup>3 १</sup>।

नेगम दृष्टि अभेद और भेद शक्तियों की एकाअयता के द्वारा पदार्थ को अभेदक और भेदक धर्मों का समन्वय मानकर अभेद और भेद की वात्त्विकता का समर्थन करती है। सप्रह और व्यवहार—ये दोनों क्रमशः अभेद और भेद को सुख्य मानकर इनकी वात्त्विकता का समर्थन करने वाली दृष्टियाँ हैं।

#### व्यवहार नय

यह (१) खपचार-बहुल और (२) लाँकिक होता है।

- (१) चपचार-बहुल-यहाँ गीय-वृत्ति से उपचार प्रधान होता है, जैसे-पर्वत जल रहा है-यहाँ प्रचुर-टाह प्रयोजन है। मार्ग चल रहा है-यहाँ नैरन्तर्य प्रतीति प्रयोजन है।
  - (२) लौकिक-भौरा काला है।

# ऋजुसूत्र

यह वर्तमानपरक दृष्टि हैं। यह अतीत और भविष्य की वास्त्विक सत्ता स्वीकार नहीं करती। अतीत की किया नष्ट हो चुकती हैं। भविष्य की किया प्रारम्भ नहीं होती। इसिलए भूतकालीन वस्तु और भविष्यकालीन वस्तु न तो अर्थिकिया समर्थ (अपना काम करने में समर्थ) होती है और न प्रमास का विषय वनती हैं। वस्तु वही है जो अर्थिकिया समर्थ हो, प्रमास का विषय वने। ये दोनों वार्ते वार्तमानिक वस्तु में ही मिलती हैं। इसिलए वही तास्विक सल है। अतीत और भविष्य में 'तुला' तुला नहीं है। 'तुला' उसी समय तुला है, जब उससे तोला जाता है।

इसके अनुसार कियाकाल और निष्ठाकाल का आधार एक द्रव्य नहीं हो सकता। साध्य-अवस्था और साधन अवस्था का काल भिन्न होगा, तव भिन्न काल का आधारभृत द्रव्य अपने आप भिन्न होगा। दो अवस्थाएं समन्वित नहीं होती। मिन्न अवस्थावाचक पटाथों का समन्वय नहीं होता। इस प्रकार यह पीर्वापर्य, कार्य-कारण आदि अवस्थाओं की स्वतन्त्र सत्ता का समर्थन करने वाली दृष्टि है।

#### शब्दनय

शब्दनय भिन्न-भिन्न लिङ्ग, वचन आदि युक्त शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। यह शब्द, रूप और उसके अर्थ का नियामक है। व्याकरण की लिङ्ग, वचन आदि की अनियामकता को यह प्रमाण नहीं करता। इसका अभिप्राय यह है:—

(१) पुलिङ्क का बाच्य अर्थस्त्रीलिङ्क का बाच्य अर्थनहीं बन सकता। 'पहाइ' का जो अर्थहै वह 'पहाइं' शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार स्त्रीलिङ्क का बाच्य अर्थ पुर्क्षिग का बाच्य नहीं बनता। 'नदी' के लिए 'नद' शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फलित यह है—जहाँ शब्द का लिङ्ग-भेद होता है, वहाँ ऋर्य-भेद होता है।

(२) एक वचन का जो बाच्य अर्थ है, वह बहुवचन का वाच्यार्थ नहीं होता। बहुवचन का बाच्य-अर्थ एक बचन का बाच्यार्थ नहीं बनता। "मनुष्य है" और "मनुष्य हैं" ये दोनों एक ही अर्थ के बाचक नहीं बनते। एकत्व की अवस्था बहुत्व की अवस्था से मिन्न है। इस प्रकार काल, कारक रूप का मेद अर्थ-भेड का प्रयोजक बनता है।

यह दृष्टि शब्द-प्रयोग के पीछे छिपे हुए इतिहास को जानने में वड़ी सहायक है। सकेत-काल में शब्द, लिङ्ग आदि की रचना प्रयोजन के अनुरूप वनती है। वह रूढ जैमी वाद में होती है। सामान्यतः हम 'स्तुति' और 'स्तोन' का प्रयोग एकार्थक करते हैं किन्तु वस्तुतः ये एकार्थक नहीं हैं। एक श्लोकात्मक मिक काव्य 'स्तुति' और वहु श्लोकात्मक-मिक काव्य 'स्तुति' और वहु श्लोकात्मक-मिक काव्य 'स्तुति' और कहलाता है किन्। 'पुन' और 'पुनी' के पीछे जो लिङ्ग-भेद की, 'तुम' और 'श्रापके' पीछे जो वचन-भेद की भावना है, वह शब्द के लिङ्ग और वचन-भेद द्वारा व्यक्त होती है। शब्द-नय शब्द के लिङ्ग, वचन आदि के द्वारा व्यक्त होने वाली अवस्था को ही तात्त्विक मानता है। एक ही व्यक्ति को स्थायी मानकर कभी 'तुम' और कभी 'आप' शब्द से सम्बोधित किया जा सकता है किन्तु शब्दनय एन दोनो को एक ही व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। 'तुम' का वाच्य व्यक्ति लघु या प्रेमी है, जब कि 'आप' का वाच्य गुक्र या सम्मान्य है।

### समभिरूढ

एक वस्तु का दूसरी वस्तु में सक्तमण् नहीं होता। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में निष्ठ होती है। स्थूल दृष्टि से हम अनेक वस्तुओं के मिश्रण या वहिस्यित को एक वस्तु मान लेते हैं किन्तु ऐसी स्थिति में भी प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वरूप में होती है।

जैन दर्शन की मापा में अनेक वर्गणाए और विज्ञान की मापा में अनेक गैठें (Gases) आकाश-मडल में व्यास हैं किन्तु एक साथ व्यास रहने पर मी वे अपने-अपने स्वरूप में हैं। समिमरूढ़ का अभियाय यह है कि जो वस्तु जहाँ स्रारूद है, उसका वहीं प्रयोग करना चाहिए। यह दृष्टि वैज्ञानिक विश्लेपण के लिए वहत उपयोगी है। स्थूल दृष्टि में घट, कुट, कुम्म का ऋषे एक है। समिमरुढ इसे स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार 'घट' शब्द का ही अर्थ घट वस्तु है, बूट शब्द का अर्थ घट वस्तु नही; घट का कुट में सक्मण श्रवस्तु है। 'घट' वह वस्तु है, जो माथे पर रखा जाए। कहीं वड़ा कही चौडा श्रीर कहीं सकडा--यू जो कुटिल श्राकार वाला है, वह 'कुट' है " । माये पर रखी जाने योग्य अवस्था श्रीर कृटिल आकृति की अवस्था एक नहीं है। इसलिए दोनों को एक शब्द का अर्थ मानना भूल है। अर्थ की अवस्था के अनुरूप राज्यप्रयोग और राज्यप्रयोग के अनुरूप अर्थ का बोध हो, तभी सही व्यवस्था हो सकती है। अर्थ की शब्द के प्रति और शब्द की अर्थ के प्रति नियामकता न होने पर वस्तु साकर्य हो जाएगा। फिर कपडे का अर्थ घडा और घडे का अर्थ कपडा न सममने के लिए नियम क्या होगा। कपडे का अर्थ जैसे तन्तु-समुदाय है, वैसे ही मृतमय पात्र भी हो जाए और सब कुछ हो जाए तो शब्दानुसारी प्रवृत्ति-निवृत्ति का लोग हो जाता है, इसलिए शब्द की त्रपने वाच्य के प्रति सञ्चा होना चाहिए। घट ऋपने ऋर्य के प्रति सञ्चा रह सकता है, पट या कुट के ऋर्ष के प्रति नहीं । यह नियामकता या सचाई ही इसकी मौलिकता है।

# एवम्भूत

समिमिल्ड मे फिर भी स्थितिपालकता है। वह अतीत और भिषण्य की किया को भी शब्द-प्रयोग का निमित्त मानता है। यह नय अतीत और मिषण्य की किया से शब्द और अर्थ के प्रति नियम को स्वीकार नहीं करता। सिर पर रखा जाएगा, रखा गया इसिलए वह घट है, यह नियमिकिया शस्य है। घट वह है, जो माथे पर रखा हुआ है। इसके अनुसार शब्द अर्थ की वर्तमान-चेप्टा का प्रतिविभ्व होना चाहिए। यह शब्द को अर्थ का और अर्थ को शब्द का नियामक मानता है। घट शब्द का वाच्य अर्थ वही है, जो पानी लाने के लिए मस्तक पर रवखा हुआ है—वर्तमान प्रवृत्तियुक्त है। घट शब्द भी वही है, जो पट-क्रियायुक्त अर्थ का प्रतिपादनं करे।

# विचार की आधारभित्ति

विचार निराश्रय नहीं होता। उसके अवलम्बन तीन हैं—(१) ज्ञान (२) अर्थ (३) शब्द।

- (१) जो विचार संकल्प-प्रधान होता है, उसे ज्ञानाश्रयी कहते हैं। नैगम नय ज्ञानाश्रयी विचार है।
- (२) अर्थाश्रयी विचार वह होता है, जो अर्थ को प्रधान मानकर चले। सग्रह, व्यवहार स्त्रीर मृजुस्त्र—यह अर्थाश्रयी विचार है। यह अर्थ के अमेद और भेद की मीमासा करता है।
- (३) शब्दाश्रयी विचार वह है, जो शब्द की मीमासा करे। शब्द, समिमरूढ और एवम्मृत—ये तीनो शब्दाश्रयी विचार हैं।

इनके आधार पर नयों की परिभाषा यूँ होती है :--

- (१) नैगम-संकल्प या कल्पना की ऋषेद्या से होने वाला विचार।
- (२) समह--समूह की ऋषेचा से होने वाला विचार।
- (३) व्यवहार -- व्यक्तिकी """
- (४) ऋजुस्त्र--वर्तमान अवस्था की अपेद्या से होने वाला विचार।
- (५) शन्द—यथाकाल, यथाकारक शन्दप्रयोग की ऋपेता से होने वाला विचार।
- (६) समिम्हिड—्शब्द की उत्पत्ति के अनुरूप शब्दप्रयोग की अपेता से होने वाला विचार।
- (७) एवम्मूत—ज्यक्ति के कार्यानुरूप शब्दप्रयोग की अपेक्षा से होने नाला निचार।

नयविभाग · · सात दृष्टिविन्दुन्त्रर्थाश्रित ज्ञान के चार रूप वनते हैं।

- (१) सामान्य-विशेष समयात्मक के ऋर्थ नैगमदृष्टि।
- (२) सामान्य या श्रमिन्न ग्रर्थ संग्रह-दृष्टि
- (३) विशेष या भिन्न ऋर्थः व्यवहार-दृष्टि
- (Y) वर्तमानवर्ती निशेष अर्थ · ऋजुस्त्र दृष्टि

ण्हली दृष्टि के अनुसार अमेदशून्य मेट और मेदशून्य अभेद रूप अग

नहीं होता। जहाँ ऋमेद रूप प्रधान वनता है, वहाँ मेदरूप गौण वन जाता है और जहाँ मेदरूप गुख्य वनता है, वहाँ श्रमेदरूप गौण। ऋमेद और मेद, जो पृथक् प्रतीत होते हैं, उसका कारण दृष्टि का गौण-सुख्य-भाव है, किन्तु उनके स्वरूप की पृथकता नहीं।

दूसरी दृष्टि से केवल अर्थ के अनन्त धर्मों के अभेद की विवत्त ग्रुष्य होती है। यह भेद से अभेद की छोर गित है। इसके अनुमार पदार्थ में तह-भावी और कममावी अनन्त-धर्म होते हुए भी वह एक माना जाता है। सजातीय पदार्थ सख्या में अनेक, असख्य या अनन्त होने पर भी एक माने जाते हैं। विजातीय पदार्थ पृथक् होते हुए भी पदार्थ की सत्ता में एक वन जाते हैं। यह मध्यम या अपर सबह बनता है। पर या जन्कृष्ट सबह में दिश्व एक बन जाता है। अस्ति-सामान्य से परे कोई पदार्थ नहीं। अस्तित्व नी सीमा में सब एक बन जाते हैं, फलतः विश्व एक सद-अविशेष या सत्सामान्य बन जाता है।

यह दृष्टि दो धर्मों की समानता से प्रारम्भ होती है श्रीर समूचे जगत् की समानता में इनकी परि समाप्ति होती है श्रभेद चरम कोटि तक नहीं पहुँचती, तय तक श्रपर सग्रह चलता है।

तीमरी दृष्टि ठीक इससे विषरीत चलती है। यह अभेद से भेद की शोर जाती है। इन दोनों का लेज तुल्य है। फेबल दृष्टि-भेद रहता है। दूसरी दृष्टि मन में श्रमेद ही अभेद देखती है जीर इसे सब में भेद ही मेद दीरा पहता है। दूसरी न्रामेदांश प्रधान या निश्चय दृष्टि है, यह है भेदांश या उपसोगिता प्रधान दृष्टि । दृष्ट्यदंव से मुख नहीं बनता, उपयोग दृष्टि होता है। गोरन दृष्ट नहीं देता, दृष्ट गाय देती है।

नीमी द्राष्ट नाम भेर की द्राष्ट्र है। जैसे पर-समह में श्रमें करम कीटि नक पहुँच जाता है—भिरूप एक यस जाता है, वैसे ही इसमें भेर नाम बन ग्याहि। स्वान मन भीर नप्रदान के में दोनी निर्दे हैं। यहाँ में उनमें ग्याहि।

यही एक प्रदेश के रिक्त न्यवहार है। स्याप मध्य की समाग नव गरी

माना, तब ऋजुसूत ऋलग क्यो १ सग्रह के ऋपर ऋौर पर—ये दो भेद हुए, वैसे ही व्यवहार के भी दो भेद हो जाते—ऋपर-व्यवहार ऋौर पर-व्यवहार ।

इस प्रश्न का समाधान दूदने के लिए चलते हैं, तब हमें दूसरी हिण्ट का आलोक अपने आप मिल जाता है। अर्थ का अन्तिम भेद परमासु या प्रदेश है। उस तक व्यवहारनय चलता है। चरम भेद का अर्थ होता है— वर्तमानकालीन अर्थ-पर्याय—च्रियाशस्थायी पर्याय। पर्याय पर्यायाधिक नय का निषय बनता है। व्यवहार ठहरा द्रव्याधिक। द्रव्याधिक-हिष्ट के सामने पर्याय होती है, इसलिए पर्याय उसका निषय नहीं बनती। यही कारस है कि व्यवहार से अध्युद्ध को स्वतन्त्र मानना पड़ा। नय के निषय-विमाग पर हिष्ट डालिए, यह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा द्रव्याधिक नय तीन हैं हैं — (१) नैगम (२) सम्रह (३) व्यवहार।

मृजुस्त्र, शब्द, समीमरूढ़ श्रीर एवम्भृत—ये चार पर्यायार्थिक नय हैं।
मृजुस्त्र द्रव्य-पर्यायार्थिक विभाग में जहाँ पर्यायार्थिक में जाता है, वहाँ
अर्थ शब्द विमाग में अर्थ नय मे रहता है। व्यवहार दोनी जगह एक
कोटिक है।
दो प्रस्पराष्ट

द्रव्यार्थिक ऋोर पर्यायार्थिक के विभाग में दो पम्पराएँ वनती हैं, एक सैंद्रान्तिको की ऋोर दूसरी तार्किको की । सैद्रान्तिक परम्परा के ऋग्रणी "जिनमद्रगणी" चमाश्रमण हैं। जनके ऋनुसार पहले चार नय द्रव्यार्थिक हैं और शेष वीन पर्यायार्थिक । दूसरी परम्परा के प्रमुख हैं "सिद्धसेन"। जनके ऋनुसार पहले तीन नय द्रव्यार्थिक हैं और शेष चार पर्यायार्थिक "।

सैदान्तिक ऋजुसूत्र को द्रव्यार्थिक मानते हैं। उसका आधार अनुयोग दार का निम्न सूत्र है।

"वष्णुसुत्रस्स एगो ऋणुवन्नतो ऋगमनो एग दव्वावस्सय पुहुत्त नेच्छुर् ३६---

६नका भाव यह है—ऋजुस्त्र की हिन्द में उपयोग-मृह्य व्यक्ति द्रव्यावश्यक है। सैद्धान्तिक परम्परा का मत यह है कि यदि ऋजुस्त्र की द्रव्यवाही न माना जाए तो उक्त सूत्र में विरोध ऋष्येगा।

वार्किक मत के अनुसार अनुयोग द्वार में वर्तमान आवश्यक पर्याय म इन्य पद का उपचार किया गया है उन्हें इसलिए वहाँ कोई विरोध नहीं आता! वैद्धान्तिक गीण द्रव्य को द्रव्य मानकर इसे द्रव्यार्थिक मानते हैं और वार्किक वर्तमान पर्याय का द्रव्य रूप में उपचार और वास्तविक दृष्टि में वर्तमान पर्याय मान उसे पर्यायार्थिक मानते हैं। मुख्य द्रव्य कोई नहीं मानता। एक दृष्टि का विषय है—गौण द्रव्य और एक का विषय है पर्याय। दोनों में अपेक्षाभेद है, ताल्विक विरोध नहीं।

द्रव्याधिक नय द्रव्य को ही मानता है, पर्याय को नहीं मानता, तब ऐसा लगता है—यह दुर्नय होना चाहिए। नय में दूसरे का प्रतिदेंग नहीं होना चाहिए। वह मध्यस्य होता है। बात सही है, किन्तु ऐसा है नहीं। द्रव्याधिक नय पर्याय को अस्वीकार नहीं करता, पर्याय की प्रधानता को अस्वीकार करता है। द्रव्य के प्रधान्यकाल में पर्याय की प्रधानता होती नहीं, इसिलए यह उचित है 36। यही वात पर्यायाधिक के लिए है। वह पर्याय-प्रधान हैं, इसिलए वह द्रव्य का प्राधान्य अस्वीकार करता है। यह अस्वीकार सुख्य हिएक का है, इसिलए यहाँ असत्-एकान्त नहीं होता।

# पर्यायायिकनय

'मृजुस्त्र का विषय है---वर्तमान कालीन अर्थपर्याय । शब्दनय काल पारि के भेद से अर्थभेद मानता है। इस दृष्टि के अनुसार अतीत और वर्तमान की पर्याय एक नहीं होती।

समिनिटट निविक्ति मेड से अर्थ-भेद मानता है। इसकी है प्टि में घट <sup>मौर</sup> कुम्म दो हैं।

एवम्भृत वर्तमान निया मे परिपत त्रार्थ को ही तद्शब्द बाद्य मानता है। यह सूत्र वर्तमान पर्योत्र को मानता है। तीनो शब्दनय शब्दप्रयोग के अनुमार प्रयोभेद (भिन्न-भ्रयं-पर्योय) स्त्रीकार करते हैं, इसलिए ये चारो पर्योयाधिक नव है। इनमे इस्याश गीन रहता है श्रीर पर्योयांश सुख्य।

# अर्थनय और शन्दनय

नेगम, सप्रदे, व्यवदार और अनुसूत-ये चार प्रयंतय हैं। शब्द, मर्माभनद और एक्स्मूल-ये तीन राज्य नव है। य तो साती वय सानार्यन और शब्दात्मक दोनो हैं किन्तु यहाँ उनकी शब्दात्मकता से प्रयोजन नहीं।
पहले चार नयों में शब्द का काल, लिङ्क, निकक्ति आदि वदलने पर अर्थ नहीं
वदलता, इसलिए वे अर्थनय हैं। शब्दनयों में शब्द का कालादि वदलने पर
अर्थ वदल जाता है, इसलिए ये शब्दनय कहलाते हैं।

#### नयविभाग का आधार

ऋरं या अमेद सग्रह दृष्टि का आधार है और मेद व्यवहार दृष्टि का । स्मार भेद को नहीं मानता और व्यवहार अमेद को । नैगम का आधार है— अमेद और मेद एक पदार्थ में रहते हैं, ये सर्वधा दो नहीं हैं किन्तु गौरा मुख्य भाव हो हैं। यह अमेद और मेद दोनों को स्वीकार करता है, एक साथ एक रण में नहीं उ । यदि एक साथ धर्म-धर्मी दोनों को या अनेक धर्मों को मुख्य मानता तो यह प्रमाण बन जाता किन्तु ऐसा नहीं होता । इस दृष्टि में मुख्यता एक की ही रहती है, दूमरा सामने रहता है किन्तु प्रधान बनकर नहीं । कभी धर्मी मुख्य बन जाता है, कभी धर्म और दो धर्मों की भी यही गति हैं। इसके राज्य में किसी एक के ही मस्तक पर मुकुट नहीं रहता । वह अभेदा या प्रयोजन के अनुसार बदलता रहता है।

ऋजुद् का आधार है—चरमभेद । यह पहले और पीछे को वास्तिविक नहीं मानता । इसका सूत्रण बड़ा सरल है । यह सिर्फ वर्तमान पर्याय को ही वास्तिविक मानता है ।

शब्द के भेद-रूप के अनुसार अर्थ का भेद होता है—यह शब्दनय का आधार है।

मत्येक शब्द का ऋर्थ भिन्न है, एक ऋर्थ के दो वाचक नहीं हो सकते ─ यह समिनिटड़ की मूल मित्ति हैं।

शब्दनय प्रत्येक शब्द का ऋर्य भिन्न नहीं मानता। उसके मतमे एक शब्द के जो अनेक रूप बनते हैं, वे तभी बनते हैं जब कि ऋर्य में भेद होता है। यह हिन्द उससे सूहम है। इसके ऋनुसार—शब्दभेद के अनुसार ऋर्यभेद होता ही है।

एनम्भूत का अभिप्राय निशुद्धतम है। इसके अनुसार ऋर्य के लिए शब्द का प्रयोग ससकी प्रस्तुत किया के अनुसार होना चाहिए। समिमिल्द ऋर्य की किया मे अप्रवृत शब्द को जनका बाचक मानता है—बाच्य और बाचक के प्रयोग को नैकालिक मानता है किन्तु यह केवल वाच्य-बाचक के प्रयोग को वर्तमान काल मे ही स्त्रीकार करता है। किया हो चुकने पर और किया की समान्यता पर अप्रक अथ का अप्रक वाचक है—ऐसा हो नहीं सकता। फिलव रूप मे सात नयों के विषय इस प्रकार बनते हैं:—

- (१) नेगम अर्थ का अभेद और भेद और दोनो।
- (२) संग्रह · अभेद।
  - (क) परसग्रह चरम-ग्राभेद।
  - (ख) अपरसग्रहः अवान्तर-अभेद।
- (३) व्यवहार भेद-ग्रवान्तर-भेद।
- (४) ऋजुसूत्र · ·चरम मेद।
- (५) शब्द भेद।
- (६) समिभिरुद्ध भेद।
- (७) एवम्भृत भेद।

इनमें एक अमेदहिप्ट है, मेद हिष्टिया पाच है और एक हिए संयुक्त है। संयुक्त हिष्ट इस बात की सूचक है कि अमेद में ही मेद और मेद में ही अमेद है। ये दोनों सबंधा दो या सबंधा एक या अमेद तात्विक और मेद काल्पिनिक अपवा मेद तात्विक और अमेद काल्पिनिक, यू नही होता! जैन दर्शन को अमेद मान्य है किन्तु मेद के अमाव में नहीं। चेतन और अचेतन (आत्मा और पुद्गल) दोनों पदार्थ सत् हैं, इसलिए एक हैं—अमिन्न हैं। दोनों में स्वमाव-मेद हैं, इसलिए वे अनेक हैं—मिन्न हें। यथार्थ यह है कि अमेद और मेद दोनों तात्विक हैं। कारण यह है—मेद शून्य अमेद में अर्थिकया नहीं होती—अर्थ की किया विशेष दशा में होती है और अमेद शून्य मेद में मी अर्थिकया नहीं होती कारण और कार्य का सम्वन्ध नहीं जुड़ता। एवं खण उत्तर-च्या का कारण तमी वन सकता है जब कि दोनों में एक अन्वयी माना जाए (एक भ्रुव या अमेदाश माना जाए)। इसलिए जैन दर्शन अमेदाशित-अमेद की स्वीकार करता है।

#### नय के विषय का अल्प-बहुत्व

ये सातों हिष्टियाँ परस्पर सापेन्न हैं। एक ही वस्तु के विभिन्न रूपी की विविध रूप से ग्रहण करने वाली हैं। इनका चिन्तन क्रमशः स्थूल से सूदम की ज्रीर आगे वहता है, इसलिए इनका विषय क्रमशः भूयस् से अल्प होता चलता है।

नैगम सकल्पग्राही है। सकल्प सत् ओर असत् दोनो का होता है, इसलिए भाग और अभाव—ये दोनों इसके गोचर वनते हैं।

समह का विषय इससे थोड़ा है, केवल सत्ता मात्र है। व्यवहार का विषय, सत्ता का एक श्रंश—भेद है।

स्जुसूत्र का विषय भेद का चरम ग्राश--वर्तमान सण है, जब कि व्यवहार का त्रिकालवर्ती वस्तु है।

शब्द का विषय काल खादि के भेद से भिन्न वस्तु है, जब कि ऋजुसूत्र काल खादि का भेद होने पर भी वस्तु को खभिन्न मानता है।

समिमिल्ड का विषय ब्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का भिन्न अर्घ है, जब कि शब्दनय ब्युत्पत्ति मेद होने पर भी पर्यायवाची शब्दी का एक अर्घ मानता है।

एवम्भूत का विषय क्रिया-भेद के अनुसार मिन्न अर्थ है, जब कि समिमिस्ड क्रिया-भेद होने पर भी अर्थ को अभिन्न स्वीकार करता है।

इस प्रकार कमशः इनका विषय परिमित होता गया है। पूर्ववर्ती नय जत्तरवर्ती नय के ग्रहीत अंश को लेता है, इसलिए पहला नय कारण और दूसरा नय कार्य वन जाता है।

## नय की शब्द योजना

प्रमाणवाक्य और नयवाक्य के साथ स्थात् शब्द का प्रयोग करने में सभी आचार्य एक मत नहीं हैं। आचार्य अकलंक ने दोनों जगह "स्थात्" शब्द जोड़ा है \* • — "स्थात् जीव एव" और "स्थात् अस्त्येव जीव।" पहला प्रमाख वाक्य है, दूसरा नयवाक्य। पहले में अनन्त-धर्मात्मक जीव का बोध होता है, दूसरे में प्रधानतया जीव के अस्तित्वधर्म का। पहले में 'एवकार' धर्मी के वाचक के साथ ।

श्राचार्य मलयगिरि नयवाक्य को निथ्या मानते हैं भी इनकी हिंदि में नयान्तर—निरपेल नय श्राखण्ड वस्तु का ग्राहक नहीं होने के कारण निथ्या है। नयान्तर-सापेल नय 'स्यात्' शब्द से खुड़ा हुआ होगा, इसलिए वह बास्तव में नय-बाक्य नहीं, प्रमाण-बाक्य है। इसलिए उनके विचारानुसार 'स्यात्' ग्राह्य का प्रयोग प्रमाण-बाक्य के साथ ही करना चाहिए।

सिद्धसेन दिवाकर की परम्परा में भी नय-वाक्य का रूप "स्यावस्त्वेन" यही मान्य रहा है ४२।

श्राचार्य हेमचन्द्र और वादिदेव सूरि ने नय को क्वल "तत्" शब्द गम्य माना है। उन्होंने 'स्यात्' का प्रयोग क्वल प्रमाण-वाक्य के साथ किया है। "श्रन्ययोगव्यवच्छेदहार्त्रिशिका" के श्रनुसार

सत् एव-दुर्नव

सत्--नय

स्यात् सत्-प्रमाणवाक्य है \* 1

'प्रमाण्नयतत्वालोक'' में नय, दुर्नय का रूप 'द्राविशिका' जैसा ही है।
प्रमाण वाक्य के साथ 'एव' शब्द जोड़ा है, इतना सा अन्तर है। पंचारितकाय
की टीका में 'एव' शब्द की दोनों वाक्य-पद्धतियों से जोड़ा है, जब कि प्रवक्त
सार की टीका में सिर्फ नय-सप्तमङ्की के लिए 'एवकार' का निर्देश किया है 'प्रो
वास्त्र में 'स्यात' शब्द अनेकान्त-चोतन के लिए हैं और 'एव' शब्द अन्य धर्मों का व्यवच्छेद करने के लिए । केवल 'एवकार' के प्रयोग में ऐकान्तिका
का दोप आता है। उसे दूर करने के लिए 'त्यात' शब्द का प्रयोग आवश्यक
वनता है। नयवाक्य में विविद्य धर्म के अतिरिक्त धर्मों में उपेक्षा की गुख्यता
होती है, इसलिए कई आचार्य उसके साथ 'त्यात' और 'एव' का प्रयोग
आवश्यक नहीं मानते। कई आचार्य विविद्यत धर्म की निश्चायक्ता के लिए
'एव' और शेप धर्मों का निराकरण न हो, इनलिए 'त्यात' इन दोनों के
प्रयोग को आवश्यक मानते हैं।

#### नय की त्रिमगी या सप्तमंगी

<sup>(</sup>१) सोना एक हं... ..(इच्चार्थिकनय की हिन्द से)

<sup>(</sup>२) सीना अनेक हैं। । (पर्यायाधिकनय की दृष्टि ते)

- (३) सोना क्रमशः एक है, अनेक है (दो धमो का क्रमशः प्रतिपादन)
- (४) सोना युगपत "एक अनेक हैं"—यह अवक्तव्य है ( दो धर्मों का एक साथ प्रतिपादन ग्रासम्भव )

(५) सोना एक है— अनकत्य है। (६) सोना अनेक है— अनकत्य है। (७) सोना एक, अनेक— अनकत्य है। हो सकता है।

प्रकारान्तर से ४५ ---

- (१) कुम्म है एक देश में ख-पर्याय से।
- (२) कुम्भ नहीं है एक देश में पर-पर्वाय से।
- (३) कुम्म अवकल्य है . एक देश में ख-पर्याय से, एक देश से पर-पर्याय से. यगपत दोनों कहे नहीं जा सकते।
- (४) क्रम्भ अवक्तव्य है।
- (५) कुम्भ है, कुम्भ अवक्तव्य है।
- (६) कुम्भ नहीं है, कुम्भ अवक्तव्य है।
- (७) क्रम्म है, क्रम्म नहीं है, क्रम्म अवक्तव्य है।

प्रमाण-सप्तभङ्की मे एक धर्म की प्रधानता से धर्मी-चस्तु का प्रतिपादन होता है और नय-सप्तभद्भी में केवल धर्म का प्रतिपाटन होता है। यह दोनों मे अन्तर है। सिद्धसेनगणी आदि के विचार में अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य-ये तीन ही मङ्ग विकलादेश हैं, शेप (चार) भङ्ग अनेक धर्मवाली वस्तु के प्रतिपा-दक होते हैं, इसलिए वे विकलादेश नहीं होते। इसके अनुसार नय की त्रिमङ्गी ही बनती है। आचार्य प्रकलक, चमाश्रमण जिनभद्र आदि ने नप के सातो मङ्ग माने हैं :---

# ऐकान्तिक आग्रह या मिध्यावाद

अपने अभिप्रेत धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का निराकरण वरने वाला निचार दुर्नय होता है। कारण, एक धर्म वाली कोई वस्तु है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु त्रनन्त धर्मात्मक है। इसलिए एक धर्मात्मक वस्तु का त्राप्तह सम्यग् नहीं है। नय इसलिए सम्यग्-जान है कि वे एक धर्म मा जाहर

रखते हुए भी अन्य-धर्म-सापेच रहते हैं। इसीलिए कहा गया है—सापेच नय श्रीर निरपेच दुर्नय । वस्तु की जितने रूपों में धपलिथ है, बतने ही नय हैं। किन्तु वस्तु एक रूप नहीं है, सब रूपों की जो एकात्मकता है, वह वस्तु है।

जैन दर्शन वस्तु की अनेकरूपता के प्रतिपादन में अनेक दर्शनों के साथ समन्वय करता है, किन्तु छनकी एकरूपता फिर उसे दूर या विलग कर देती है।

जैन दर्शन अनेकान्त-हरिट की अपेचा सतन्त्र है। अन्य दर्शन की एकान्त-दृष्टियों की अपेचा जनका समृद्ध है।

"सन्मति" श्रीर श्रनेकान्त-व्यवस्था' के श्रनुसार नयामाम के उडाहरण यूँ हैं :---

- (१) नैगम—नयामासः ः—नैयाधिक, वैशेषिक।
  (२) सग्रह—नयामासः वेदान्त, साख्य।
  (३) व्यवहार—नयामासः ः साख्य, चार्वाक।
  (४) ऋतुस्त्र—नयामासः ः सौत्रान्तिक।
  (५) शब्द—नयामास शब्द-ब्रह्मवाद, वैभाषिक।
  (६) सममिरुद्द—नयामासः योगाचार।
- (१) जानने वाला ज्यक्ति सामान्य, विशेष—इन दोनो में से किसी की, जिस समय जिसकी अपेचा होती है, उसी को सुख्य मानकर प्रवृत्ति करता है। इसिलए सामान्य और विशेष की मिन्नता का समर्थन करने में जैन-हिए न्याय, वैशेषिक से मिलती है, किन्तु सर्वथा मेद के समर्थन में जनसे अलग हो जाती है। सामान्य और विशेष में अखनत मेद की हिए दुर्नय है, तादाल्य की अपेचा मेद की हिए नय।

विशेष का व्यापार गौरा, सामान्य मुख्य - न्त्रमेद । सामान्य का व्यापार गौरा, विशेष मुख्य - भेद ।

(७) एवम्भूत--नयामास • • माध्यमिक ।

(२) सत् और असत् में वादातम्य सम्यन्ध है । सत्-असत् अश धर्मी रूप से अभिन्न हैं—सत्-असत् रूप वाली वस्तु एक है । धर्म रूप में वे भिन्न हैं । निशेष को गौष मान सामान्य को मुख्य मानने वाली दृष्टि नय है, केवल सामान्य को खीकार करने वाली दृष्टि दुर्नय। भावेकान्त का आग्रह रखने वाले दर्शन साख्य और अद्वौत हैं। संग्रह दृष्टि मे भावेकान्त और अभावेकान्त (शह्यवाद) दोनों का सापेस खीकरण है।

- (३) व्यवहार-नय—लोक-व्यवहार सख है, यह दृष्टि जैन दर्शन को मान्य है। उसी का नाम है व्यवहार-नय। किन्तु स्थिर-नित्य वस्तु-खरूप का लोपकर, केवल व्यवहार-साधक, स्यूल और कियतुकालमावी वस्तुओं को ही तात्त्रिक मानना मिथ्या आग्रह है। जैन दृष्टि यहाँ चार्वाक से पृथक् हो जाती है। वर्तमान पर्याय, आकार या अवस्था को ही वास्त्रिक मानकर उनकी अतीत या मानी पर्यायों को और उनकी एकात्मकता को अस्वीकार कर चार्वाक निहंतुक वस्तुवादी वन जाता है। निहंतुक वस्तु या तो सदा रहती है या रहती ही नहीं। पदार्थों की जो कादाचित्क स्थित होती है, वह कारण-सामेन्नु ही होती है रूट।
- (४) पर्याय की दृष्टि से ऋजुसूत्र का ऋभिप्राय सत्य है किन्तु बौद्ध दर्शन कैनल पर्याय को ही परमार्थ सत्य मानकर पर्याय के ऋषार ऋन्वयी द्रव्य को ऋस्वीकार करता है, यह ऋभिप्राय सर्वथा ऐकान्तिक है, इसलिए सत्य नहीं है।

(५-६ ७) राज्य की प्रतीति होने पर ऋर्य की प्रतीति होती है, यह सत्य है, किन्तु राज्य की प्रतीति के विना ऋर्य की प्रतीति होती ही नहीं, यह एकान्त वाद मिथ्या है।

शन्दाह तेवादी ज्ञान को शन्दातमक ही मानते हैं। उनके मतानुसार— "ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो शन्द ससर्ग के बिना हो सके। जितना ज्ञान है, वह सब शब्द से अनुविद्ध होकर ही मासित होता है \*\*।"

जैन दृष्टि के अनुसार—"ज्ञान शब्द-सिश्लप्ट ही होता है"—यह उचित नहीं "। कारण, शब्द अर्थ से सर्वथा अभिन्न नहीं है। अवग्रह-काल में राब्द के विना भी वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तुमात्र सवाचक भी नहीं है। सहम-पर्वायों के सकेत ग्रहण का कोई उपाय नहीं होता, इसलिए वे अनिभलाप्य होती हैं।

राष्ट्र अर्थ का वासक है किन्तु यह शब्द इसी अर्थ का वासक है, इनरे

का नहीं—पर नियम नहीं यनना । रेस, यान पीर महेन प्यांत की निनित्रना से मन शब्द प्रारं-पूर्व परायों के नानर यन गरने हैं। या में भी ज्यान्त- धर्म होते हैं, हमतिए व भी यूग्ते-पूर्व स्वां के तानर यन रहते हैं। तार्व यह हुपा कि सबद प्राणी मन्त्र सिन में मव पदाधा के तान्तर हो नवने हैं किन्तु देश, काल, स्पीपराम पादि की अपेसादम उनमें प्रतिनियत प्रतीति होती है। इसतिए अच्यों की प्रयुत्त कर्ण न्युत्पत्ति के निम्म की प्रयोज्ञा किये विना माप रहि में होती है, वहीं सामान्य न्युत्तित्ति की अपेस्त में प्योद करी तकातात्तीं न्युत्तित्व की अपेस्त से। इसतिए वैवाकरण शब्द में नियत पर्य का ज्यावह करते हैं, यह सत्य नहीं है। एकान्तवाद प्रत्यक्षज्ञान का विष्ययं

दौसे परोक्त जान विषयीत या मिथ्या होता है, यमे महाक्ष जान भी विजयीत या मिथ्या हो मक्ता है। ऐसा होने का नारण एवान्त वादी हिटनोण है। कई बाल-तपन्वियों (जिज्ञान पूर्वक तप करने वालों) को तपोवल से मन्यन-जान का लाभ होता है। वे एकान्तवाडी हिंह से जने विषयंय या मिथ्या रूप से परिणत कर लेते हैं। उसके सात निज्योंन बतलाए गए हैं —

- (१) एक-दिशि-लोकाभिगमवाद
- (२) पञ्च दिशि-लोकाभिगमवाद
- (३) जीव-क्रियावरण-बाद
- ( ४ ) मुयग्ग पुद्गल जीववाद
- (५) ऋमुयग्ग पुद्गल-वियुक्त जीववाट
- (६) जीव-रु.पि-वाद
- (७) सर्व-जीववाद

एक दिशा को प्रत्यच्च जान सके, बेसा प्रस्तच्च जान किसी को मिले ज़ौर वह ऐसा सिद्धान्त स्थापित करें कि वस लोकइतना ही है ज़ौर "लोक सव दिशाक्रों में है, जो यह कहते हैं" वह मिथ्या है—यह एक-दिशि-लोका-मिगमवाद है।

पांच दिशाओं को प्रत्यत्व जानने वाला विश्व की एतना मान्य करता है 'और एक दिशा में ही लोक है, जो यह कहते हैं' वह मिथ्या है—यह पश्च दिशि लोकामियम वाद है।

जीव की किया को साचात् देखता है पर किया के हेतु भूत कर्म परमाशुस्त्रों को साचात् नहीं देख पाता, इसलिए वह ऐसा सिद्धान्त स्थापित करता है— "जीव किया मेरित ही है, किया ही उसका स्त्रावरण है। जो लोग किया को कर्म कहते हैं, वह मिथ्या है—यह जीव किया वरगावाद है।"

देशों के बाह्य स्त्रीर स्त्राभ्यन्तर पुद्गलों की सहायता से भाति-भाति के रूप देख जो इस प्रकार सोचता है कि जीव पुद्गल-रूप ही है। जो लोग कहते हैं कि जीव पुद्गल-रूप नहीं है, वह मिथ्या है—यह मुयग्ग-पुद्गल जीवनाद है।

देवो के द्वारा निर्मित विविध रूपों को देखता है किन्तु वाह्यास्थन्तर पुद्गलों के द्वारा छन्हें निर्मित होते नहीं देख पाता। वह मोचता है कि जीव का शरीर बाह्य और आर्थ्यन्तर पुद्गलों से रिचत नहीं है जो लोग कहते हैं कि जीव का शरीर बाह्य और आस्थन्तर पुद्गलों से रिचत है, वह मिश्या है—
यह असुयस्य पुद्गल विशुक्तजीववाट है।

देवों को विकियात्मक शक्ति के द्वारा नाना जीव-रूपों की सृष्टि करतें देख जो सोचता है कि जीव मूर्च हे और जो लोग जीव को अमूर्च कहते हैं, वह मिथ्या है—यह जीव-रूपि वाद है।

स्त्म वायु काय के पुद्गलों में एजन, व्यंजन, चलन, चींम, स्पन्दन, घटन, उदीरण आदि विविध भावों में परिणमन होते देख वह सीचता है कि सब जीव ही जीव हैं। जो श्रमण जीव और अजीव—ये दो विभाग करते हैं, वह मिथ्या है—जिनमें एजन यावत् विविध भावों की परिणति हैं, उनमें से केवल पृथ्वी, पानी, अक्षि और वायु को जीव मानना और रोप (गित-शील क्यों) को जीव न मानना मिथ्या है—यह सब जीव वाद हैं "।

# निक्षेप

शब्द-प्रयोग की प्रक्रिया नाम-निक्षेप स्थापना-निक्षेप द्रव्य-निक्षेप भाव-निक्षेप नय और निक्षेप निक्षेप का आधार निक्षेप-पद्धति की उपयोगिता



संधारी जीवो का समूचा व्यवहार पदार्थाश्रित है। पदार्थ अनेक हैं। उन सकता व्यवहार एक साथ नहीं होता। वे अपनी पर्याय में प्रथक् पृथक् होते हैं। उनकी पहिचान भी पृथक्-पृथक् होनी चाहिए। यह एक वात है। दूसरी वात है— मनुष्य का व्यवहार सहयोगी है। मनुष्य करता और कराता है, देता है और लेता है, सीखता है और सिखाता है। पदार्थ के विना किया नहीं होती, देन-लेन नहीं होता, सीखना-सिखाना भी नहीं होता। इन व्यवहार का साधन चाहिए। उसके विना "क्या करे, क्या दे, किसे जाने" इसका कोई समाधान नहीं मिलता। इन समस्याओं को सुलक्ताने के लिए सकेत पदित का विकास हआ। शब्द और अर्थ परस्पर सापेच माने जाने लगे।

स्वरूप की दृष्टि से पदार्थ और शब्द में कोई अपनापन नहीं । दोनों अपनी-अपनी स्थिति में स्वतन्त्र हैं । किन्तु उक्त समस्याओं के समाधान के लिए दोनों एकता की शृद्धला में जुड़े हुए हैं । इनका आपस में वाल्य-वालक सम्बन्ध है । यह मिन्नाभिन्न है । अप्ति शब्द के उच्चारण से दाह नहीं होता, इससे हम जान सकते हैं कि 'अग्नि पदार्थ' और 'अग्नि शब्द' एक नहीं हैं । ये दोनों सर्वथा एक नहीं हैं, ऐसा भी नहीं । अग्नि शब्द से अग्नि पदार्थ का ही जान होता है । इससे हम जान सकते हैं कि इन दोनों में अभेद भी है । मेद स्वभाव-कृत है और अभेद सकत-कृत । सकत इन दोनों के भाग्य को एक स्व में जोड़ देता है । इससे अर्थ में 'शब्द जेयता' नामक पर्याय और शब्द में 'अर्थ-अपकता' नामक पर्याय की अभिन्यक्ति होती है ।

सकेत-काल में जिस वस्तु के बोध के लिए जो शब्द गढ़ा जाता है वह वहीं रहे, तब कोई समस्या नहीं आती । किन्तु ऐसा होता नहीं। वह आयो चलकर अपना चेत्र विशाल बना लेता है। उससे फिर उलक्षन पैदा होती है और वह शब्द इष्ट अर्थ की जानकारी देने की चमता खो बैठता है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए निचेप पद्धति हैं।

नित्तेष का अर्थ है— "प्रस्तुत अर्थ का बोध देने वाली शब्द रचना या

प्तर्थ का राज्य मे आरोप पे "प्रयस्तृत प्तर्थ को दूर रस कर प्रस्तुत ऋथं का वोध कराना इसका फल है। यह संजय और विषयंत्र को दूर किये देता है। विस्तार में जाए तो कहना होगा कि वस्तु-जिन्यात के जितने कम हैं, उतने ही निक्षेप हैं । सक्केप में कम में कम चार तो प्रवश्य होते हैं—(१) नाम (२) स्थापना (३) द्रव्य (४) भाव <sup>3</sup>। नाम निक्षेप

वस्तु का इच्छानुमार नाम रखा जाता है, वह नाम निच्चेप है। नाम मार्थक (जेते 'इन्ट्र') या निर्ग्यक (जेते 'डित्य'), मूल त्रर्थ ते सापेन या निरपेच दोनों प्रकार का हो सकता है। किन्त जो नामकरण सिर्फ स्केत-मात्र से होता है, जिसमें जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया श्रादि की अपेत्ता नहीं होती, वही 'नाम निचेष' है '। एक अनचर व्यक्ति का नाम 'अध्यापक' रख दिया। एक गरीव आदमी का नाम 'इन्द्र' रख दिया। अध्यापक और इन्द्र का जो अर्थ होना चाहिए, वह उनमें नहीं मिलता, इसलिए ये नाम निचित्त कहलाते हैं। उन दोनों में इन दोनों का आरोप किया जाता है। 'श्रध्यापक' का अर्थ है-पटाने वाला। 'इन्द्र' का अर्थ है-परम ऐश्वर्यशाली। जो अध्यापक है, जो अध्यापन कराता है, उसे 'अध्यापक' कहा जाए, यह नाम-निक्केष नहीं। जो परम ऐश्वर्य-सम्मन्न है, स्ते 'इन्द्र' कहा जाए-यह नाम-निच्चेप नहीं । किन्त जो ऐसे नहीं, उनका ऐसा नामकरण करना नाम-नित्त्रेष है। 'नाम-श्रध्यापक' ग्रीर 'नाम-इन्द्र' ऐसी शब्द रवना हमें बताती है कि ये व्यक्ति नाम से 'ऋध्यापक' और 'इन्द्र' हैं। जो अध्यापन कराते हैं और जो परम ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं श्रीर उनका नाम भी ऋध्यापक श्रीर इन्द्र हैं तो हम उनको 'माव-ऋध्यापक' और 'भाव इन्द्र' कहेंगे। यदि नाम-निचेप नहीं होता तो हम 'अध्यापक' और 'इन्द्र' ऐसा नाम सुनते ही यह समक्त लेने को वाध्य होते कि अमुक व्यक्ति पढाता है और अमुक व्यक्ति ऐस्वर्य-सम्पन है। किन्तु सजासूचक शब्द के पीछे नाम विशेषण लगते ही सही स्थिति सामने श्रा जाती है।

### स्थापना-निक्षेप

बो श्रर्थ तद्रुप नहीं है, उसे तद्रुप मान लेना स्थापना-निचेप है ।

स्थापना दो प्रकार की होती है—(१) सद्भाव (तदाकार) स्थापना (२) असद्भाव (अतदाकार) स्थापना। एक व्यक्ति अपने गुरु के चित्र को गुरु मानता है, यह सद्भाव-स्थापना है। एक व्यक्ति ने शख में अपने गुरु का आरोप कर दिया, यह असद्भाव-स्थापना है। नाम और स्थापना टीनों वास्तविक अर्थ शुरूय होते हैं।

#### द्रव्य-निक्षेप

श्रुतीत-श्रवस्था, भविष्वत्-श्रवस्था श्रीर श्रुनुयोग-दशा—ये तीनो विविद्यति किया मे परिणत नहीं होते । इसलिए इन्हें द्रव्य निस्तेप कहा जाता है । भाव-श्रुत्यता वर्तमान-पर्याय की श्रुन्यता के उपरान्त भी जो वर्तमान पर्याय से पहचाना जाता है, यही इसमें द्रव्यता का श्रारोप है ।

#### भाव-निक्षेप

वाचक द्वारा सकैतित क्रिया मे प्रवृत्त व्यक्ति को भाव-निच्चेप कहा जाता है<sup>ह</sup> । इनमें (इन्य श्रीर भाव निच्चेप में ) शब्द व्यवहार के निमित्त जान श्रीर क्रिया—ये दोनों बनते हैं । इसलिए इनके दोन्दों मेद होते हैं—

(१,२) जानने वाला द्रव्य और भाव।

(३,४) करने वाला द्रव्य ग्रीर भाव।

जान की दो दशाए होती हैं—( १ ) **उ**पयोग-दत्तचित्तता ।

(२) म्रानुपयोग-दत्तचित्तता ना स्रभाव।

अध्यापक शब्द का अर्थ जानमे वाला उसके अर्थ में उपयुक्त ( रचिन्त ) नहीं होता। इसलिए वह आगम या जानने वाले की अपेना द्रव्य-निन्तेप है।

अध्यापक शब्द का अर्थ जानता था, उसका शरीर 'जश्रारीर' कहलाता है और उसे आगे जानेगा, उसका शरीर 'मञ्च-शरीर' ये भूत और मानी पर्याय के कारण हैं, इसलिए द्रव्य हैं।

वस्तु की सपकारक सामग्री में वस्तुवाची शब्द का व्यवहार किया जाता है, वह 'तद्-व्यतिरिक्त' कहलाता है। जैसे ऋध्यापक के शरीर को ऋध्यापक कहना अर्थना ऋध्यापक की ऋध्यापन के समय होने वाली हस्त-सम्बद्ध आर्थि किया जार्थि किया की ऋध्यापन कहना। 'झ-शरीर' में ऋध्यापक शब्द का अर्थ जानने

वाले व्यक्ति का शरीर ऋषेत्वित है ऋौर तद्-ज्यतिरिक्त में ऋष्यापि का शरीर !

- (१) जाता · अनुपयुक्त ·आगम से द्रव्य-निच्चेष !
- (२) ज्ञाता का मृतक शरीर नो-स्रागम से मृत-त्र शरीर--द्रव्य निद्धेप।
- (३) भावी पर्याय का जपादान···नो श्रागम से मावी-ज-शरीर--द्रव्य--निचेष ।
- (४) पदार्थ से सम्बन्धित वस्तु में पदार्थ का व्यवहार नी-स्नागम ते ति व्यविदिक्त—इव्य निद्धेष । (जैसे वस्त्र के कर्ता व वस्त्र-निर्माण की सामत्री को वस्त्र कहना )

अग्रामम-द्रव्य-निच्चेष में चपयोगस्य आग्राम-श्वान नहीं होता, लिब्ब स्प (शक्ति-स्प) होता है। नो-आग्राम द्रव्यों में दोनों प्रकार का आग्राम-ज्ञान नहीं होता, सिर्फ आग्राम-श्वान का कारण्युत शरीर होता है। नो-आग्राम तद् व्यक्तिरिक्त में आग्राम का सर्वया अमान होता है। यह किया ही अमेन्। द्रव्य है। इसके तीन रूप बनते हैं:—

लीकिक, कुआवचनिक, लोकीसर।

- (१) लोक मान्यतानुसार 'दूव' मगल है।
- (२) कुप्रावचनिक मान्यतानुषार 'विनायक' मंगल है।
- (१) लोकोत्तर मान्यतानुसार 'जान, टर्शन, चारित्र रूप धर्म' मंगल है। १---शाता उपयुक्त ( ऋध्यापक शब्द के ऋर्य में उपयुक्त आगम से मान नित्तेष )।

२---जाता क्रिया-प्रवृत्त (ऋध्यापन क्रिया में प्रवृत्त ) नी-न्नागम से भाव-नित्तेष ।

पहाँ नी शब्द मिश्रवाची है, किया के एक देश में शान है। इसके भी तीन रूप बनते हैं:--

- (१) लौकिक
- (२) कुआधचनिक
- (३) लोकोत्तर

नो श्रामम तद्-व्यतिरिक्त द्रव्य के सीक्ति श्रादि तीन मेद सीर

नी-आगम मान के तीन रूप वनते हैं। इनमे यह अन्तर है कि द्रव्य में नो शब्द सर्वया आगम का निषेध बताता है और भान एक देश में भा द्रव्य-तद्व्यतिरिक्त का चेत्र तिर्फ किया है और इसका चेत्र जान और किया दोनों हैं। अध्यापन कराने वाला हाथ हिलाता है, पुत्तक के पन्ने उत्तरता है, इस कियात्मक देश में जान नहीं है और वह जो पढ़ाता है, उसमें ज्ञान है, इसलिए भान में भो शब्द देशनिषेधवाची है।

निचेप के सभी प्रकारों की सब द्रव्यों में सगति होती है, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए जिनकी उचित सगति हो, उन्हीं की करनी चाहिए।

पदार्थ मात्र चतुष्पर्यायात्मक होता है। कोई भी वस्तु केवल नाममय, केवल आकारमय, केवल द्रव्यता-शिलप्ट और केवल भावात्मक नहीं होती।



नय और निचेप का विषय-विषयी सम्बन्ध है। वाच्य और वाचक का सम्बन्ध तथा उसकी किया नय से जानी जाती है। नामादि तीन निचेप द्रव्यन्य के विषय हैं, भाव पर्याय नय का। द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य-अन्वय होता है। नाम, स्थापना और द्रव्य का सम्बन्ध तीन काल से होता है, इतिलिए ये द्रव्यार्थिक के विषय वनते हैं। भाव में अन्वय नहीं होता। उसका सम्बन्ध केवल वर्तमान-पर्याय से होता है, इनलिए वह पर्यायर्थिक का विषय बनता है।

### निक्षेप का आधार

निचेष का आधार प्रधान-ग्रप्रधान, किल्पत श्रीर अकेल्पित दृष्टि विन्तु हैं। भाव अकिल्पत दृष्टि है। इसलिए वह प्रधान होता है। शेप तीन निचेष किल्पत होते हैं, इसलिए वे अप्रधान होते हैं।

नाम में पहिचान और स्थापना में आकार की भावना होती हैं, गुण की वृत्ति नहीं होती । द्रव्य मूल-चत्तु की पूर्वोत्तर दशा या उससे सम्यन्य रखने वाली अन्य वस्तु होती हैं । इसमें भी मीलिकता नहीं होती। इसिलए ये तीनों मौलिक नहीं होते।

### निक्षेप पद्धति की उपयोगिता

निचेप भाषा श्रीर भाव की सगित है। इसे सम्मे विना भाषा के प्रात्वाविक श्रर्थ को नहीं समका जा सकता। श्रर्थ-स्वक शब्द के पीछे अर्थ की
स्थिति को स्पष्ट करने वाला जो विशेषण लगता है, यही इसकी विशेषता है।
इसे स विशेषण भाषा-प्रयोग' भी कहा जा सकता है। अर्थ की स्थिति के
अनुरूप ही शब्द-रचना या शब्द-प्रयोग की शिच्चा वाणी-सत्य का महान तल
है। श्रिषक अभ्यास-दशा में विशेषण का प्रयोग नहीं भी किया जाता है,
किन्तु वह अन्वहिंत अवश्य रहता है. यदि इस अपेच्चा हिन्द को ध्यान में न
रखा जाए तो पग-पग पर मिथ्या भाषा का प्रसग आ सकता है। जो कभी
अध्यापन करता था, वह आज भी अध्यापक है—यह असला ही सकता है और
आमक भी। इसलिए निचेप हिन्द की अपेच्चा नहीं भुलानी चाहिए। वह
विघि जितनी गमीर है, जतनी ही व्यावहारिक है।

नाम---एक निर्धन स्रादमी का नाम 'इन्द्र' होता है। स्थापना---एक पापाण की प्रतिमा को भी लोग 'इन्द्र' मानते हैं।

द्रव्य-को कभी घी का घडा रहा, वह आज भी 'घी का घडा' कहा जाता है। जो घी का घड़ा वनेगा, वह घी का घड़ा कहलाता है। एक व्यक्ति आयुर्वेद में निष्णात है, वह अभी व्यापार में लगा हुआ है फिर भी लोग जसे आयुर्वेद-निष्णात कहते हैं। भीतिक ऐश्वर्य वाला लोक में 'इन्द्र' कह-लाता है। आत्म-सपत् का अधिकारी लोकोत्तर जगत् में "इन्द्र" कहलाता है। इस सम्चे व्यवहार का कारण निचेष-पद्धित ही है। लक्षण स्वभाव धर्म-लक्षण आवयव-लक्षण अवस्था-लक्षण लक्षण के दो रूप लक्षण के तीन दोष लक्षणा-भास लक्षणा भास के उदाहरण वर्णन और लक्षण में भेद

# समय वस्तुनो रूप, प्रमाणेन प्रमीयते। असङ्गीर्णं स्वरूप हि, लच्चणेनावधायते॥

अर्थ-िसिंद के दो साधन हैं — लच्चण और प्रमाण १। प्रमाण के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्यंग होता है। लच्चण निश्चित स्वरूप वाली वस्तुओं को अंग्री-वद करता है। प्रमाण हमारा जानगत धर्म है, लच्चण वस्तुगत धर्म। यह जगत् अमेकिविध पदायों से सकुल है। हमें उनमें से किसी एक की अपेचा होती है, वह लच्चण है । लच्चण में लच्च चस्तु के स्वमाव धर्म, अवयव अथवा अवस्था का उल्लेख होना चाहिए। इसके द्वारा हम ठीक लच्च को एकड़ते हैं, इसलिए इसे व्यवख्रेदक (व्यावतंक) धर्म कहते हैं। व्यवख्रेदक धर्म वह होता है जो वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता (असकीर्य व्यवस्था) वतलाए। स्वतन्त्र पदार्थ वह होता है, जिसमे एक विशेष गुण (इसरे पदार्थों में न मिलने वाला गुण) मिले।

### स्वभावधर्म लक्षण

चैतन्य जीव का स्वमाव धर्म है। वह जीव की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करता है, इमिलए वह जीव का गुण है स्त्रोर वह हमें जीव को स्त्रजीव से प्रयक् समक्तने में सहायता देता है, इसिलए वह जीव का लच्चण वन जाता है।

#### अवयव-लक्षण

यास्मा (गलकम्बल) गाय का अवयव विशेष हैं। वह गाय के ही होता है और एशुओं के नहीं होता, इसलिए वह गाय का लज्जण वन जाता है। जो आदमी गाय की नहीं जानता उसे हम 'सास्ना चिह्न' समका कर गाय का ज्ञान करा सकते हैं।

#### अवस्था-लक्षण

दस श्रादमी का रहे हैं। उनमें से एक ज्ञादमी की बुलाना है। जिसे बुलाना है, उसके हाथ में डण्डा है। ज्ञावाज हुई—"डण्डे वाले ज्ञादमी! त्रात्रो।" दस मे से एक आ जाता है। इसका कारण उसकी एक विशेष अवस्था है।

श्रवस्था-लक्त्या स्थायी नहीं होता। डण्डा हर समय सतके पाम नहीं रहता। इसलिए इसे कादाचित्क लक्षण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रमात्मभूत लक्ष्या भी है। कुछ समय के लिए भले ही, किन्तु यह वस्तु का व्यवछेद करता है, इसलिए इसे लक्षण मानने में कोई आपित्त नहीं श्राती।

पहले दो प्रकार के लत्त्र्ण स्थायी (वस्तुगत) होते हैं, इसलिए उन्हें 'श्रात्मभूत' कहा जाता है।

#### लक्षण के दो रूप

विषय के शहण की अपेचा से लच्चण के दो रूप बनते हैं—प्रत्यच और परोच । ताप के द्वारा अश्रि का प्रलच्च ज्ञान होता है, इसलिए 'ताप' अश्रि का प्रलच्च लच्चण है। धूम के द्वारा अश्रि का परोच्च ज्ञान होता है, इसलिए 'धूम' अश्रि का परोच्च लच्चण है।

#### लक्षण के तीन दोष--लक्षणाभास<sup>3</sup>

किसी वस्तु का लच्चण वनाते समय हमे तीन वातो का विशेष घ्यान रखना चाहिए।

- लचण (१) श्रेणी के सब पदार्थों में होना चाहिए।
  - " (२) श्रेणी के बाहर नहीं होना चाहिए।
- " ( ३ ) श्रेणी के लिए श्रसम्मव नहीं होना चाहिए।

# लक्षणाभास के उदाहरण

- (१) "पशु सीग वाला होता है"—यहाँ पशु का लत्त्रग्य सींग है। यह लत्त्रण पशु जाति के सब सदस्यों में नहीं मिलता। "घोडा एक पशु है किन्तु उसके सींग नहीं होते" इसलिए यह 'श्रुव्यास दोघ' है।
- (२) "वायु चलने वाली होती है"—इसमें वायु का लच्चण गित है। यह वायु में पूर्ण रूप से मिलता है किन्तु वायु के ऋतिरिक्त दूसरी वस्तुओं में भी मिलता है। "घोडा वायु नहीं, फिर भी वह चलता है" इसलिए यह 'ऋतिव्यास दोप' है।

(३) पुद्गल (भूत) चैतन्यवान् होता है—यह जड़ पदार्थ का 'श्रसम्भव लक्षण' है। जड़ श्रीर चेतन का अत्यन्ताभाव होता है—किसी भी समय जड़ चेतन श्रीर चेतन जड़ नहीं वन सकता।

#### वर्णन और लक्षण मे भेद

वस्तु में दो प्रकार के धर्म होते हैं—स्वभाव-धर्म और स्वभाव-सिद्ध धर्म।
प्राणी जान वाला होता है—यह प्राणी नामक वस्तु का स्वभाव धर्म है। प्राणी
वह होता है, जो खाता है, पीता है, चलता है—ये उसके स्वभाव-सिद्ध
धर्म हैं। 'जान' प्राणी को अप्राणी वर्ग से पृथक् करता है, इसलिए वह प्राणी का
लल्ख है। खाना, पीना, चलना—ये प्राणी को अप्राणी वर्ग से पृथक् नहीं
करते—इ'जिन (Engine) भी खाता है, पीता है, चलता है, इसलिए ये
प्राणी का लल्ल नहीं करते, सिर्फ वर्णन करते हैं।

कार्यकारणवाद कारण-कार्य विविध-विचार कारण-कार्य जानने की पद्धति परिणयन के हेतु

असत् का प्रादुर्माव—यह भी ऋर्थ-सिद्धि का एक रूप है। न्याय-शास्त्र असत् के प्रादुर्माव की प्रक्रिया नहीं बताता किन्तु ऋसत् से सत् बनता है या नहीं—इसकी मीमासा करता है। इसी का नाम कार्यकारणवाद है।

वस्तु का जैसे स्यूल रूप होता है, वैसे ही सुरूम रूप भी होता है। स्यूल रूप को समझने के लिए हम स्यूल सत्य या व्यवहार दृष्टि को काम मे लेते हैं। मिश्री की डली को हम सफेद कहते हैं। यह चीनी से बनती है, यह भी कहते हैं। श्रव निश्चय की बात देखिए। निश्चय दृष्टि के अनुसार उसमें सब रग हैं। विश्लेषया करते-करते हम यहाँ आ जाते हैं कि वह परमागुओं से बनी है। ये दोनों दृष्टिया मिल सत्य को पूर्ण बनाती हैं। जैन की भाषा में ये 'निश्चय और व्यवहार नय' कहलाती हैं । बौद्ध दर्शन में इन्हें लोक-सबृति सत्य और परमार्थ-सत्य कहा जाता है दे। शंकराचार्य ने ब्रह्म को परमार्थ-सत्य और प्रमार्थ-सत्य का व्यवहार सत्य माना है दे। शंकराचार्य ने श्रह्म को अनुसार सत्य के दो रूप किए बिना हम उसे छु ही नहीं सकते दे।

निश्चय-दृष्टि अभेद-प्रधान होती है, ज्यवहार-दृष्टि भेद-प्रधान । निश्चय दृष्टि के अनुसार जीव शिव है श्रौर शिव जीव है "। जीव और शिव में कोई भेद नहीं।

व्यवहार दृष्टि कर्स-बद्ध श्रात्मा को जीव कहती है और कर्म-मुक्त श्रात्मा को शिव।

### कारण-कार्य

प्रत्येक पदार्थ में पल-पल परिणमन होता है। परिणमन से पीर्वापर्य आता है। पहले वाला कारण और पीछे वाला कार्य कहलाता है। यह कारण-कार्य-भाव एक ही पदार्थ की दिस्पता है। परिणमन के वाहरी निमित्त भी कारण वनते हैं। विन्तु उनका कार्य के साथ पहले-पीछे कोई सम्बन्ध नहीं होता, सिर्फ कार्य-निष्पत्ति-काल में ही उनकी अपेदा रहती है।

परिणमन के दो पहलू हैं :— छत्पाद और नाश। कार्य का उत्पाद होती

है और कारण का नाश । कारण ही अपना रूप त्याग कर कार्य को रूप देता है, इसीलिए कारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति का नियम है। जत् से सत् पैदा होता है। सत् असत् नहीं बनता और असत् सत् नहीं बनता। जो कार्य जिस कारण से उत्पन्न होगा, वह उसी से होगा, किसी दूसरे से नहीं। और कारण मी जिसे उत्पन्न करता है उसी को करेगा, किसी दूसरे को नहीं। एक कारण से एक ही कार्य उत्पन्न होगा। कारण और कार्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसीलिए कार्य से करण का और कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है थे।

एक कार्य के अनेक कारण और एक कारण से अनेक कार्य वर्ने यानि बहु-कारणवाद या बहु-कार्यवाद माना जाए तो कारण से कार्य का और कार्य से कारण का अनुमान नहीं हो सकता।

## विविध विचार

कार्य-कारणवाद के वारे में भारतीय दर्शन की अनेक धाराए हैं—न्याय-वैशेषिक कारण को सत् श्रीर कार्य को असत् मानते हैं, इसलिए उनका कार्य-कारण-चाद 'आरम्भवाद या असत्-कार्यवाद' कहलाता है। संख्य कार्य श्रीर कारण दोनों को सत् मानते हैं, इसलिए उनकी विचारधारा—'परिणाम-षाद या सत् कार्यवाद' कहलाती है। वेदान्ती कारण को सत् और कार्य की असत् मानते हैं, इसलिए उनके विचार को "विवर्त्तवाद या सत् कारणवाद" कहा जाता है। वौद्ध असत् से सत् की उत्पत्ति मानते हैं, इसे 'प्रतीत्य-समुत्याद' कहा जाता है।

बौद असत् कारण से सत् कार्य मानते हैं, उस स्थिति में वेदान्ती सत् कारण से असत् कार्य मानते हैं। उनके मतानुसार वास्तव में कारण और कार्य एक रूप हों, तब दोनों सत् होते हैं। कार्य और कारण को पृथक् माना जाए, तब कारण सत् और आभासित कार्य असत् होता है। इसी का नाम 'विवर्तनाद' है।

(१) कार्य और कारण सर्वया भिन्न नहीं होते । कारण कार्य का ही पूर्व रूप है और कार्य कारण का उत्तर रूप । असत कार्यवाट के अनुसार कार्य- कारण एक ही सत्य के दी पहलू न होकर दोनो स्वतन्त्र वन जाते हैं। इसलिए यह युक्ति सगत नहीं है।

- (२) सत्-कार्यवाद भी एकागी है। कार्य और कारण में ऋमेद है सही किन्तु वे सर्वधा एक नहीं हैं। पूर्व और उत्तर स्थिति में पूर्ण सामजस्य नहीं होता।
- (३) श्रमत् कारण से कार्य उत्पन्न हो तो कार्य-कारण की व्यवस्था नहीं वनती। कार्य किसी शूत्य से उत्पन्न नहीं होता। सर्वथा श्रभृतपूर्व व सर्वथा नया भी उत्पन्न नहीं होता। कारण सर्वथा मिट जाए, उस दशा में कार्य का कोई रूप वनता ही नहीं।
- (४) विवर्ष परिणाम से भिन्न कल्पना चपस्थित करता है। वर्तमान अवस्था त्यागकर रूपान्वरित होना परिणाम है। दूध दही के रूप में परिणत होता है, यह परिणाम है। विवर्ष अपना रूप त्यागे विना मिथ्या प्रतीति का कारण वनता है। रस्वी अपना रूप त्याग किये विना ही मिथ्या प्रतीति का कारण वनती है । तस्व-चिन्तन में 'विवर्ष' ग्रम्भीर मूल्य उपस्थित नहीं करता। रस्सी में साँप का प्रतिभास होता है, उसका कारण रस्सी नहीं, इष्टा की दोपपूर्ण सामग्री है। एक काल में एक व्यक्ति को दोपपूर्ण सामग्री के कारण मिथ्या प्रतीति हो सकती है किन्तु सर्वदा सब व्यक्तियों की मिथ्या प्रतीति हो सकती है किन्तु सर्वदा सब व्यक्तियों की मिथ्या प्रतीति ही होती।

न्याय—वैशेषिक कार्य-कारण का एकान्त मेट स्वीकार करते हैं। साख्य हैतपरक श्रमेद  $^{9}$ , वेटान्त श्रहेतपरक श्रमेट  $^{19}$ , वौद्ध कार्य-कारण का भिन्न काल स्वीकार करते हैं  $^{9}$ ?

जैन हिंग्ट के अनुसार कार्य-कारण रूप में सत् और कार्य रूप में अवत् होता है। इसे सत्-असत् कार्यवाद या परिणामि-नित्यत्ववाद कहा जाता है। निरचय-हिंग्ट के अनुसार कार्य और कारण एक हैं—अभिन्न हैं। काल और अवस्था के मेद से पूर्व और उत्तर रूप में परिवर्तित एक ही वस्तु को निरचय-हिंग्ट मिन्न नहीं मानती। ज्यवहार-हिंग्ट में कार्य और कारण मिन्न हैं—ची हैं। द्रज्य-हिंग्ट से जैन सत् कार्यवादी है और पर्याय हिंग्ट से असत् कार्यवादी। द्रज्य-हिंग्ट की अपेद्धा "माव का नाश और अमाव का उत्पाद नहीं होता"?" पर्याय दृष्टि की अपेचा — "मत् का निनाश और असत् का उत्पाद होता है १४।"

## कारण-कार्य जानने की पद्धति

कारण-कार्य का सम्बन्ध जानने की पद्धति को अन्वय-व्यत्तिक पद्धति कहा जाता है। जिसके होने पर ही जो होता है, वह अन्वय है और जिसके विना जो नहीं होता, वह व्यतिरेक हैं--ये दोनो जहाँ मिलें, वहाँ कार्य-कारण भाव जाना जाता है।

### परिणमन के हेतु

जो परिवर्तन काल और स्वभाव से ही होता है, वह स्वामाविक या श्रवित्क कहलाता है। "प्रत्येक कार्य कारण का श्राभारी होता है"—गह तर्क- नियम सामान्यतः सही है किन्तु स्वभाव इसका श्रपवाद है। इतीलिए चलाद के से क्षप्र वनते हैं:—

- (१) स्व-प्रखय-निष्पन्न, वैस्रतिक या स्वापेद्य परिवर्तन ।
- (२) पर-प्रखय-निष्यन्त, प्रायोगिक या परापेश्च-परिवर्तन ।

गौतमः भगवान् । (१) क्या अस्तित्व अस्तित्वरूप में परिणत होता है १ (२) नास्तित्व नास्तित्वरूप में परिणत होता है १

भगवान् हाँ, गीतमा होता है।

गौतम • मगवत् !! क्या (३) स्वभाव से ऋस्तित्व, ऋस्तित्व-रूप में परिणत होता है या प्रयोग (जीवन-ज्यापार) से ऋस्तित्व ऋस्तित्व-रूप में परिणत होता है १ (४) क्या स्वभाव से नास्तित्व नास्तित्व-रूप में परिणत होता है या प्रयोग (जीवन-ज्यापार) से नास्तित्व नास्तित्व रूप में परिणत होता है १

भगवान् गौतम ! स्वमाव से भी अस्तित्व अस्तित्वरूप में, नास्तित्व नास्तित्वरूप में परिणत होता है और परमाव से भी अस्तित्व अस्तित्वरूप में और नास्तित्व नास्तित्वरूप में परिणत होता है। [भग० १-३] किमाविक परिवर्तन प्रायः पर-निमित्त से ही होता है। सृद्ग्रत्व्य का पिंडरूप अस्तित्व कुम्हार के द्वारा घटरूप अस्तित्व में परिणत होता है। मिट्टी का नास्तित्व-वन्तु-सहुदय, जुलाहे के द्वारा मिट्टी के नास्तित्व कुम्हे के

रूप मं परिणत होता है। ये दोनों परिवर्तन प्रायोगिक हैं। मेघ के पूर्व रूप पदार्थ स्वयं मेघ के रूप में परिवर्तित होते हैं, यह स्वामाविक या अकर्तुक परिवर्तन है।

पर-प्रत्यय से होने वाले परिवर्तन में फर्ता या प्रयोक्ता की अपेक्ता रहती है, इसलिए वह प्रायोगिक कहलाता है। पदार्थ में जो अगर-लघ (सदम-परिवर्तन ) होता है, वह परिनिमित्त से नहीं होता । प्रत्येक पदार्थ अनन्त गण श्रीर पर्यायों का पिंड होता है। उसके गुण श्रीर शक्तिया इसलिए नहीं विखरतीं कि वे प्रतिचारा अपना परिणमन कर समुदित रहने की चमता को बनाए रखती हैं। यदि उनमें स्वामाविक परिवर्तन की क्षमता न हो तो वे अनन्तकाल तक अपना अस्तित्व वनाए नहीं रह सकती। सामारिक आत्मा और पुद्गाल इन दो द्रव्यों में रूपान्तर दशाएं पैदा होती हैं। शेप चार द्रव्यों (धर्म, ऋधर्म) भाकाश और काल ) में निरपेचवृत्या स्वभाव परिवर्तन ही होता है। मुक्त श्रातमा में भी वही होता है। यों कहना चाहिए कि स्व निमित्त परिवर्तन सव म होता है। नाश की भी यही प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त उसके दो रूप-रुपान्तर श्रीर श्रर्थान्तर जो बनते हैं, उनसे यह मिलता है कि रूपान्तर होने पर भी परिवर्तन की मर्यादा नहीं टूटूती १५। तैजस् परमासु तिमिर के रूप में परिखत हो जाते हैं—यह रूपान्तर है, पर स्वमान की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं। तालर्य यह है कि परिवर्तन ऋपनी सीमा के ऋन्तर्गत ही होता है। उनसे त्राने नहीं । तैनस् परमाशु असस्य या अनन्त रूप पा सकते हैं किन्तु र्वतन्य नहो पा मकते । कारण, वह उनकी मर्यादा या वस्तु-स्वरूप से ऋत्यन्त या त्रेकालिक मिन्न गुण है। यही वात ऋर्यान्तर के लिए समिकए।

दो सरीखी बस्तुए ज्ञलग-अलग थीं, तब तक वे दो थीं । दोनों मिलती हैं, तब एक बन जाती हैं । यह भी अपनी मर्यादा में ही होता है। केवल केवन्यस्य पदार्थ हैं नहीं, ऐसा स्पष्ट बोध हो रहा है। एड पग्तू चेतन भीर जड़—इन दो पदार्थों से परिपूर्ण है। चेतन बड़ और जड़ चेनन बन तके तो होई व्यवस्था नहीं बनती । इतिलाए पदार्थ का लो विशेष निक्त की सोई व्यवस्था नहीं बनती । इतिलाए पदार्थ का लो विशेष निक्त की सोई व्यवस्था नहीं बनती । यही कारण और कार्य के अविच्छितन एकन की धारा है।

मार्क्स के धर्म परिवर्तन की द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया के विद्वान्त में कार्य-कार्य का निश्चित नियम नहीं है। वह पदार्थ का परिवर्तन मात्र स्वीकार नहीं करता। उसका सर्वथा नाश श्रीर सर्वथा उत्पाद भी स्वीकार करता है। जो पहले था, वह श्राज भी है श्रीर सदा वैसा ही रहेगा—इसे वह समाज के विकास में भारी रकावट मानता है। 'सच तो यह है कि 'जो पहले था, वह श्राज भी है श्रीर सदा वैसा ही रहेगा'—'वाली धारणा का हमें लगभग सब जगह सामना करना पड़ता है श्रीर व्यक्तियों श्रीर समाज के विकास में भारी रकावट पड़ती है।''

किन्तु यह ऋाराका कार्य-कारण के एकागी रूप को नहण करने का परिणाम है, जो था, है और वैसा ही रहेगा— "यह तत्त्व के ऋित्तत्व या कारण की व्याख्या है। कार्य कारण के सम्बन्ध की व्याख्या में पदार्थ परिणाम स्वमाव है। पूर्ववचों और परवर्ची में सम्बन्ध हुए विना कार्य-कारण की स्थिति ही नहीं वनती। परवर्ची पूर्ववचीं का ऋणी होता है, पूर्ववचीं परवर्ची में श्रपना सकार छोड़ जाता है "। यह शब्दान्चर से 'परिणामि नित्यत्व का ही स्वीकार है।

# **पहरिक्षि**ष्ट : १ : (टिप्पणियां)

```
प्रथम खण्ड
```

```
ः एकः
 १-- आव० नि० २०३
२--- आव॰ नि० २११
 ३--- आव० नि० २११
४—ग्रही माता-पिता भाता, भार्या पुत्री गृहं धनम्।
    ममेत्यादि च ममताऽभूजनाना तदादिका।। त्रिपिट २।१।२६
५-- त्रिपष्टि० शशास्ह ३-६०२,
 ६—त्रिपष्टि शशहरप्र-६३२,
 ७--त्रिपण्टि० शर-६५६,
 ८—स्था० ७।३।५५७
 ६—स्था० वृ० ७।३।५५७
१०---त्रिपष्टि० शशरारुष्ट-ह
११—त्रिपष्टि० शशह७४-७६
१२---ब्रान्दो० चप० ३।१७।६
१३—शता-५
१४—छान्दो० उप० ३।१७|६
१५-श्राचा० १।१।१ ८
१६—उत्त० २२।६,८,
 १७—उत्त० २२।२५,२७,
 १८-उत्त० २२।३१,
 १६—ऋन्त, ०, ३।⊏,
 २०--- ऋन्त० प्राश्न्य,
 २१—ऋन्त्व० १११-१०, २११ ८, ४११-१०,
 २२—ज्ञाता० ५, निर० पत्र ५३,
 २३—छान्दी० सप० ३।१७१६,
```

२४--जाता० १६, स्था० ६२६ पत्र ४१०, सम० १० पत्र १७, सम० १५८

पत्र १५२;

```
ः दो ः
 १---भा० सं० ऋ०
 २-- मा० सं० ऋ० पृ० ३५
 ३--श्री० का० लो० सर्व ३६ । प्रत्यक्र
 Y--पार्श्व के उपदेश को 'चातुर्वाम-सवर-बाद' वहते थे। भा ० त० ३८,४०
 ५-- जैन तुनि श्री दर्शन निजयजी ( त्रिपुटी )--जैन० मा० ग्रंक २६ वर्ष ४
 ६-- त्राव० चृ० ( पूर्व भाग ) पत्र २४५
 ७--क्ला० १०६
 प्रमुद्दह
 ६--आचा० शर्भा १००४
१০--স্পান্ত সাত্যাহ্ততত্
११-व्ह्यत १०६
१२--आचा० श्२४१६६२
१३--वस्य० ११०
१४--आचा० श्२४।१००५
१४--त्राचार २|२४|१८०५
१६--व्हा १०६
१७-- त्राचा० रार्भा१००५
१८--महा० क० पृ० ११३
१६ সাভাত গ্রাগ্রহত
२०—प्रत्य मे प्रकरितजं पायकस्मति अट्ट्—श्राच॰ २।२४
२१—र्स् शह
२२--साद-राद--पश्चिमी वगास के अन्तर्गत हुगली, हानदा. बाहुडा.
     वर्रवान कीर पूर्वीय मिटनापुर के जिले।
     लाद देश यय भृति, ( धीरमम ) शुम्र भृति ( मिधनूम ) नामक प्रदेशी
     में दिसार था।
२३—साचा०श्रभाग्यः
Ex-Tale selsions
```

२५--इन्द्रभृति, अग्रिभृति, वायुभृति, व्यक्त, सुधर्मा,मिरिडत, मीर्यपुत्र, अक्मिपत, अचलभ्राता, मेतार्य, प्रभास ।

२६--श्राचा० २।२४

२७--- आचा० शुप्राशशक्र

२८--भग० शश

२६--- श्राचा० शुप्रायाश्हर

३०--- अभिभृति -- कर्म है या नही १

वायुभृति—शरीर श्रीर जीव एक है या मिन्न ?

व्यक्त-पृथ्वी स्नादि भृत हैं या नहीं १

सुधर्मा-यहाँ जो जैसा है वह परलोक में भी वैसा होता है या नहीं ?

मडित-पुत्र---बन्ध-मोत्त् है या नहीं ?

मौर्य-पुत्र-देव है या नहीं १

श्रकम्पित-नरक है या नहीं ?

<del>श्रनल-भ्राता—पुण्य ही मात्रा भेट से सुख-दुख का कारण वनता है,</del> या

पाप उससे पृथक् है १

मेताय--श्रातमा होने पर भी परलोक है या नहीं 2

प्रभास-भोज्ञ है या नहीं १

(वि॰ मा॰ १५४६-२०२४)

३१---अ० वर्ष ६ अक ६ ए० ३७-३६

३२--भग० १२।१

२२ -- जिनकी वाचना समान हो जनका समूह गण कहलाता है। स्राठवेनन तथा दसवें ज्यादहवें गणधरों की वाचना समान थी, इसलिए जनके गण दो भी माने जाते हैं। सम॰

३४-स्था० वृ० ३।३।१७७

३५--व्यव० ३

३६--नं० ४६

३७--सम० ११४

३५-सम० ११५

३६—हिंग्टिवाद के एक बहुत बड़े भाग की सजा "चतुर्दश पूर्व" है। उसके ज्ञाता को 'श्रुत केवली कहते हैं।

४०-देखो जैन० द० इ० पृ० १८० १६०

४१—समणस्तर्णं भगवत्रो महावीरस्स तित्यित सत्त पवतण निष्ह्गा पन्नता-तजहा बहुरता, जीवपएितझा, स्रवित्या सामुञ्छेहत्ता, दो किरिया, तेरासिया, श्रविद्या एएसि ए सत्तर्ष्ह पवयग्निष्हगाए मत्त धम्मायिया हुत्या तजहा-जमालि तीसगुत्ते, स्रामाढ़े, स्रासित्ते, गगे, छन्तुए गोडामाहिले,-एतेसि एं सत्तप्ट पवयण निष्हगाए सत्तप्ति नगरा हुत्या तजहा सावश्यी, उत्तमपुर, तेतिवता, मिहिला, स्ल्लगातीर, पुरिमतर्जा, वसपुर निण्हग जपत्ति नगराह —स्था० ७१५०७

४२-वि० मा० २५५० २६०२

४३---कल्प० हारू

४४-कल्प० हाइ३

४५—ज पि वस्य व पाय वा, कम्बल पायपुत्रक्षण ।
त पि संजम लज्जहा, धारति परिहरति य ॥
न सो परिग्गहो बुतो, नायपुत्तेण ताइणा ॥
सुन्छा परिग्गहो बुतो इइ बुत्त महेतिया ॥
सन्वत्युवहिषा बुद्धा, सरक्तस्य-परिग्गहे ।
पति चण्णो वि देहम्मि नायरति ममाद्रयं ॥
—दस्र वै० ६।२०,२१,२२

४६—तः स्० ७।६२

४७—गयु परमोहिन्युताए, ब्याहारम सत्रम-त्राममे कृष्ये । मजम निय नेपति मिल्मपाय ज्युम्मि बुच्छिन्मा ॥ —वि० मार २५६३

४=-व्यु मा० पृश्ह७

रह्माणे वि हुएस विश्वती, एसेन व्यवेनती व सम्बद्ध । च हुणे संपत्ति पर, राणे विश्वती विस्तृतनार ॥ १॥ जे खलु विसरिसकपा, सघरण धिइयादि कारण पपा।

णऽ वमन्नइ ण य हीर्गा, प्रप्याण मन्नई तेहिं॥ २॥

सब्वे वि जिणाणाए, जहाविहिं कम्म खनसङाए।

विहरति चन्जया खलु, सम्मं श्रमिजाणइ एव॥ ३॥

——श्राचा० इ० १/६।३

५०--१६८०

५१--क∘ सु०

५२—देविड्द खमासमण जा, परपर भाव स्रो वियाणेमि। सिठिलाय।रे ठिवया, दब्बेण परपरा बहुहा। —स्त्रा० स्त्र०

प्र३—स्० श**२,**५४

५४--जीवाभिगम ३।२।१०-४

ः तीनः

१—जहजीना वन्फति, मुच्चित जह य सिकेलिस्सित । जह दुक्लागु अत करित कह अपडिबद्धा—श्रीप० धर्म० ४

२--न० ४६

अ—सर्वश्रुतात् पूर्वे कियते इति पूर्वाणि, उत्पादपूर्वाऽ दीनि चतुर्दश।
—स्था० व० १०।१

४—जइनिय भ्यात्राए सब्बस्स नयोगयस्य ऋोयारो ।

निष्जहस्या तहा निरु तुम्मेहे पप्य इत्थी य ——ऋ।व॰ नि॰ पृ॰ ४८,
वि॰ मा॰ ५५१

५--- न०५७, सम०१४ वा तथा१४७ वा ६----न०

७— "मगव च ए अद्धमागहीए भासाए वम्ममाइखइ" — सम० ए० ६० "तए एं समएं भगव महावीरे कृणिग्रस्य रण्णो मिमिसारपुत्तस्य • अद्धमागहाए मासाए भासइ • सावि य ए अद्धमागहा मासा तेसि सन्वेसि आरियमणारियाएं अप्पूर्णे समासाए परिणामेख परिणमइ • — औप० प्निचा ए भंते । कयराए भाताए भावंति १ कयरा वा भावा भाविकमाणी विविस्तिति १ गोयमा । देवाण अद्भागद्वाए भावाए भाविक भाविति । सावि य ए अद्भगगद्वा भामा भाविकमाणी विविस्मिति" । — मग० प्राप्त

६—"से किं त भासारिया श भासारिया जे खं ग्रद्धमागहाए भासाए भासित" —प्रज्ञा॰ श६२

20-भारती वैदिक प्राथमिक प्राकृत द्वैतीयिक प्राकृत (प्रथम भूमिक ) ब्राह्मण ब्रन्थी की भाषा है तीयिक प्राकृत (हितीय भूमिका) ऐतिहासिक काव्यों की मापा (१) पाली शौरसेनी (२) ऋर्ध मागधी पाणिनि की सस्क्रत (३) पूर्वीय भागधी (पतजलि पर्यन्त) (४) पश्चिमीय प्राकृत (अशोक की धर्मलिपि द्वेतीयिक प्राकृत का विभागीकरण नीचे दिया गया है। द्वे तीयिक प्राकृत-प्रथम समिका है तीयिक प्राकृत-दितीय भूमिका पाली मागधी मापा अर्धमागधी ( शुद्ध ) अशोक की लेख भाषा (अशोक की लेख मापा) (पश्चिम भाग की) (पूर्व देश की) गौर्जर स्त्रप्रश्र श (Standard) शौरसेनी अर्धमागधी (सूत्रो की ) व्याकरणस्थ मागधी महाराष्ट्री Standrd जैन महाराष्ट्री श्रपभ्र श

११—"मगदद्भविसयमासाणियद श्रद्धमागद, श्रद्धारसदेसीमासाणिमय वा श्रद्धमागह" ( नि॰ चृ॰ )

१२--हेम० नाशव

१३—सक्तता पागता चेव दुड्डा भणितीस्रो स्नाहिया । गरमडलम्मि गिल्वते पसत्था डिमभागिता ॥"

( स्था॰ ७। ३६४ )

१४-- गण्हरधेरकयं वा श्राएमा मुक्त्वागरणतो वा । धुवचलविसेसतो त्रा श्रागागगेमु नागच ।।

१५—दश्वे० भूमिका १६—वश्वे० भूमिका १७—वा० न० म उपोद्घात पृ० ३०-३१ १८—परि० वर्ष ८,१९३, हाप्रप्रप्र १६—मग० २०1८

२०—चतुष्वेक्वैकस्वार्था—ख्याने स्यात् कोपि नक्षमः । सतोऽनुयोगौँइचतुरः पार्थक्येन व्यथात् प्रशुः । —च्याव० कथा १७४

२१---दशकै० नि० ३ टी०

२२—प्रथमानुयोगसर्थाह्यात चिरत पुराणमित्रपुर्यम् ।

योधिसमाधिनिधान योधित योधः तमीचीन ॥ ४३॥

लोकालोकविभक्तेर्युगपारकृतेरचतुर्गतीनाञ ।

न्यादर्शमित तथामितिन्यैति करणानुयोग्ज ॥ ४४ ॥

ग्रेगेध्यनगाराणं चारिकोत्सित्विहिर्द्याहम् ।

न्यापानुयोगनमय सम्यक्षान विज्ञानाति ॥ ४४ ॥

रिवाजीवनुनन्ते पुरागुप्येच वन्धमीची च ।

हरगानुयोगदीयः थुवविद्यालोकमातनुते ॥ ४६ ॥

—राष्ट शार सारिकार १ ५० ३४, ७२, ७२

२३--पहला पद,

२४---१३२,

२५-सम॰, रा॰ प्र॰, प्रश्न॰ ५ श्रास्त्रव

२६-जम्बू० वृ० २ वृत्तु,

२७ - लेख-सामग्री के लिए देखो भा॰ प्रा॰ लि॰ मा॰ प्र॰ १४२-१५९, पुर त्रे॰ ( पु॰ १ प्र॰ ४१६-४३३ लिंबटी भड़ार के सूचिपत्र के लेख)

२८--१ पद,

२६--१ पद,

\$0---Y-Z.

३१--पत्र २५,

३२--१२ ७०

३३— ईसवी पूर्व चतुर्थ शतक

३४--भा॰ प्रा॰ लि॰ मा॰ प॰,

३५--भा॰ प्रा॰ लि० मा॰ प॰ २,

३६---भा॰ प्रा॰ लि॰ मा॰ प॰ २

३७--कल्प १ ऋघि० ६।१४८,

३८-वायणतरे पुण, नागार्जुनीयास्तु पठन्ति

- ३६--(क) सघ स अपिडलेहा, भारो अहिकरणमेव अविदिन्न सकामण पिलमयो, पमाए परिकम्मण लिह्गा, १४७ वृ० नि० उ० ७३
  - (ख) पोत्थपसु घेप्पतएसु असजमो भवइ—दशवै॰ चू॰ पृ॰ २१

    नतु—पूर्व पुस्तकनिरपेत्वैव सिद्धान्तादिवाचना ऽभूत्, साम्प्रत
    पुस्तक सम्रहः क्रियते साधुमिस्तत् कय सपतिमङ्गति २ उच्यते—
    पुस्तक-महर्ण तु कारिणिक नत्वौन्तर्गिकम्। अन्यथा तु पुस्तकमहर्णे
    भूयासो दोषाः प्रतिपादिताः सन्ति —निशे॰ श॰ ३६

४०---यावतो वारान् तत्पुस्तक बध्नाति मुचित वा श्रज्ञराणि वा लिखिति तावन्ति चतुर्लेषुनि श्राज्ञादयश्च दोषाः। --- वृ० नि० ३ ४७

४१ - कोई मूढ मिथ्याती जीव इम कहे रे, साधु नै लिखणो कल्पै नाहीं रे। पाना पिर्ण साधु ने नहीं राखणा रे, इम कहै प्रया लोका रे माहि रे॥ चनदे उपकरण सु ऋषिक नहीं राखगारे, पाना राख्या वो उपगरण ऋषिका थायरे।

चपगरण ऋधिका राखे ते साध निश्चय नहिं रे, एहवी ऊंधी परूपी लोका माय रे ॥ — जि॰ उप॰ ३३

४२--माराकोड्डोवगए, सज्काय सज्काण रयस्स,--भग॰ दशवै॰

४३--जि॰ सप॰

४४-- १० सवर-द्वार

४५--तीस चपगरण साधु रे सूत्र थी कह्या, ऋार्या रे उपगरण ऋधिक च्यार । इग्यारे उपगरण स्थविर ने कह्या, सूत्र स् जोय कियों छै न्यार रे॥ जि० उप० २१

४६--जि॰ डप॰ २२

४७—जि॰ **छप॰ ३५-३८, दशा॰ ४, प्रश्न॰ द्वार** ७, निशीथ॰ **ड॰ १॰, न॰**।

४५--जि॰ उप॰ ३६-४१

४६—(क) मीत सम्पदा आचार्य-सम्पदा —दशा॰ ४ अ॰

- (ख) कर्म-सत्य, लेखादि सत्य प्रश्न॰ सत्य-संवर द्वार
- (ग) निशी० गाथा-३
- (घ) श्रुतज्ञान का विषय सब द्रव्यों को जानना और देखना—नं०

५०—काल पुण पहुच्च चरणकरणहा अवोच्छित्ति निमित्तं च गेण्हमाणस्स पोत्थए संजमो भवइ —च्हावै० चूर्णि १० २१

५१—श्रुत-पुरुषस्य ऋगेषु प्रविष्टम्—ऋग-प्रविष्टम्

--न० वृष

५२--जम्बू॰ वृ॰ वत्त १

५३--त॰ भा॰ टी॰ पृ॰ २३

५४— "श्री देवर्द्विगणित्तमाश्रमणेन श्रीवीराद् स्त्रशीलधिकनवशत (६८०) वर्षे जातेन हादशवर्षीयदुर्भित्तवशाद् बहुतरसाधुन्यापत्ती बहुशुतविच्छित्ती च जाताया भन्यलोकोपकाराय श्रुतव्यक्तये च श्रीसंधाप्रहात् मृतावशिष्ट- तदाकालीनसर्वसाधून् वलभ्यामाकार्य तन्मुखाद् विच्छिन्नावशिष्टान् न्यूनाधिकान् स्रुटिताऽत्रुटितान् स्त्रागमालापकान् स्रनुक्रमेण स्वमत्या सक्तव्य पुस्तकारुदाः कृताः। ततो मूलती गणवरमापितानामपि

```
वस्यवननान्तरं गःसम्पति चारमार्गः रत्ते सिद्धिवितः स्वयुक्तरः एर
                                                    713: 1"
पूर्-पार भार मार प्र हर
us or one other or fu
प्रध-नाव माव माव
ঀৄয়৽৽৽৽৽৽৽৽৽
प्र-१म० श्रामः=
इक्ट्रान्ड ज्यान :
इ.इ....रेम० श्वाधिक
ء والله ووسادع
६३--एक्व० हा० १५
६४---त्य० धा॰ प्रस्ताना प्० १५७
 ६५-- युग्त्य ० ६१
 हर--मध्या० उप० ४।२
 हण-प्रभाव युव २०५, पट्व (सपुव) पट्व (स्ट्र-)
 ६५--लब्ब० २०
 ६६-- श्रीहेमचन्द्रप्रभवाद्, वीतराग स्तपादितः ।
                                                 ---वीत॰ २०१६
      कुमारपालभूपाल-, प्राप्नोन पत्तमीप्पतम्-
 ७०-चीत० २०८
 ७१--वीत० शप्
  ७२--भर० महा०
 ७३--भर० महा० पुर्ग १७
  ७४--पट्० महा० १श६७
  ७५-पद् महा० १७।१३३
  ७६--शा॰ सु॰ १३।५,६
  ৬৬---ক॰ ক॰ ব॰
  ७८-सा॰ सं॰ भाग १६ ग्रकश-२ (भाषा विज्ञान विशेषाक ) ए॰ ७६। ५०
   ७६--न॰ वा॰ द्राल ६वीं दोहा २,३
```

- ८०--न॰ वा॰ ढाल ६ गाथा ६---१३, ३७, ३८
- पश्चासारागः प्रथम श्रुतस्कंघ, भगवती, ज्ञाता, विपाक, प्रज्ञापना, निशीथ, जत्तराध्ययन (२२ अध्ययन) अनुयोग द्वार।
- पर —इन्होने नव-श्रग—स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, भगवती, ज्ञाता, उपासक दशा, श्रन्तकृत् दशा, श्रन्तकृत्वकृत् दशा, श्रन्तकृत्वकृत्वकृत्
- प्रनिचारित स्राचाराग स्रोर स्त्रकृताङ्ग पर टीकाए लिखी । ये वि० १० वॉ यताब्दी में हुए।
- भर---इन्होंने उत्तराध्ययन पर टीका लिखी। इनका समय वि०१०वीं शती है।
- प्य-इन्होंने दश वैकालिक पर टीका लिखी । इनका समय वि० १० वी शती है ।
- प्द-ये अनुयोग द्वार के टीकाकार हैं। इनका समय वि॰ १२ वा शतक है।
- प्य इन्होंने राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, नन्दी, सूर्यप्रज्ञित चन्द्रप्रज्ञित स्रादि पर टीकाए लिखीं। इनका समय वि॰ १२ वीं शताब्दी है।
- प्प--- निर्युक्तिया मद्रवाहु द्वितीय की रचना हैं। इनका समय वि॰ ५ वी या छठी शताब्दी है।
- प्तर्म माण्य सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इनका समय वि०७ वी शताब्दी है।
- ६० चूर्णिकारों में जिनदास महत्तर प्रसिद्ध है। इनका समय वि०७ जीं प्र वी शताब्दी है।
- ६१--इनका समय वि० १८ वी शताब्दी है।
- ६२-वालाववीध।
- ६३<del>- काळु</del>० यशो० श्र्या४-⊏
- ६४ कालु॰ यशो॰ श्राप्रार,६,८, १०
- ६५--कालु० यशो० शप्रा१३-१४
- ६६—ऋाचार्य श्री तुलसी (जीवन पर एकदृष्टि ) पृ० म्ह,६०,६१,६२,६३,६४

```
ः चारः
```

१-सम० ६,१६,७०

२—वि॰, (दिसम्बर) १९४२ चीनी भारतीय संस्कृति मे ऋहिंसाचल

ग्रक—६

३-स्० शुष्राध

४--स्० शाखाश्य

५--स्० शण१5

६--स्० शणश्ह

७---वत्त० १२।३७

<del>⊏-स</del>० शश्चारश

६--उत्त० ६।१०

१०—स्त० ६|८|१०

११--उत्त० २०१४४

१२--श्राचा० श्राश्रह

१३-- उत्तर २३, मगर शह, स्र राष, मगर हाइर.

१४-भग० शृह

१५--भग० ११।१२

१६--भग० ११।६

१७--भग० ७।१०, १८।८

१८-- भग० १८/१०

१६--मग० राष्

२०--भग० १२।१

२१—भग० १८।३

२२-भग० राश

२३--उत्त० २०।५६,५८, श्रे० शाव

२४—चत्त० ह०

२५---श्रन्त०

१६—शता १, अनु० दशा० वर्ग १

२७—निरं दशा० १०, स्था० धाद्दह्य, सम० १५२ समवाय, मण०

२६-जैन० मा० वर्ष २ ग्रंक १

३०-जैन० भा० वर्ष २ त्रक १ पृ० ४५, ४६, ४७, ४८,

३१—जैन० भा० वर्ष ६ ग्रांक ४२ पृ० ६८६

३२-वि०, ( इलाहावाद ) ऋहिसक परम्परा

३३--मू० समाचार, २१ मार्च, १९३७

३४--जैन० भा० वर्ष ६ ग्रंक ४१ पृ० ६६७

३५--जैन॰ भा॰ वर्ष ६ ग्रक ४२ पृ॰ ६६०

३६-Our Oriental Heritage, page 467, 471

३७--जैन॰ भा॰ वर्ष ६ श्रंक ४२ पृ॰ ६६० प्रवक्ता श्री स्नादिखनाथ मा, चपक्रवपति, वाराणसी सस्कृत विश्वविद्यालय।

अप्र-नेहिदिवार्ण जीवा असमारम्भमाणस्य चर्जवहे सजमे कन्जह, तजहा-जिन्मामयाओ सोक्खाओ अववरोवेता मनह, जिन्मामएरण दुक्खेण असंजोगेता मनह, फासामयाओ सोक्खाओ अववरोवेता मनह, फासामयाओ दुक्खाओ असवोगेता मनह। —स्था० ४-४

३६- दसिवहे संजमे पन्नते तजहा-पुढिविकायसंजमे, ऋष्प-तेल-वाल-वालस्वइ-वेहंदियसंजमे तेहंदियचलिरिदससजमे पचेदियसंजमे-ऋजीवकायसजमे।

—स्था० १०

४०—इसनिहे सबरे पन्नते त जहा—सोइ दियसवरे जानफासिदियसवरे, मण-वइ काय-उनगरणसवरे, सईकुसगगसवरे । —स्था० १०

४१—उसिवहे आससपत्रोगे पन्नते त जहा—इह लोगाससप्पत्रीगे, परलोगाससप्रश्लोगे, दुहकोलोगाससप्पत्रोगे, जीवियाससप्रश्लोगे, मरणास-सप्पत्रोगे, कामाससप्पत्रोगे भोगाससप्पत्रोगे, लाभाससप्पत्रोगे, पूर्यासंसप्पत्रोगे, सक्काराससप्पत्रोगे। —स्था०१०

४२—रो ठाखाइ अपरियाणिता स्त्राया णो केवलियन्नतं धम्मं समेज्जा सवणाए तंजहा—स्त्रारम्मे चेव परिगाहे चेव । —स्था० २।१ ४३—सन्वे पाणा सन्वे भूया सन्वे जीवा सन्वे सत्ता न हन्तन्वा, न

श्रुज्जावेयव्या न परिघेतव्या न परियावेयव्या न उद्देयव्या । एस धम्मे ---श्राचा॰ **२** सुद्धे नितिए सासए। Y-Indian Thought and its Development ( Page 79-81) ४५---अग० राशशास्त्रारर४ ४६-- क्याणमह ऋष्य वा वह्य वा परिगाह परिचइस्सामि । ४७--कयाणमह मुण्डे भवित्ता आगाराख्रो अगुगारिश्रं पव्वइस्सामि। <del>---स्था</del>॰ ३ ४८-कयाणमह अपिड्डममारणातियसलेहणामूससामुसिए, पडियाइक्लस्रो पास्रस्रोए कालमण्वकंखमाणे विहरिस्सामि। ४६--तित्य पुण गसमणा समगीत्रो सावया सावियात्रो य। — भग० २०|८ ५०--- उत्त० १२ ५१-गामे वा ऋदुवा रख्लो, नेव गामे नेव रण्लो धम्ममायाणह । --- श्राचा॰ **प्**राश्ह्ष --- छत्त० प्रा२२ ५२-भिक्खाए वा मिहत्ये वा, सुव्वए कम्मई दिवं। प्३--जहा पुरणस्य कत्थइ, तहा तुच्छस्य कत्थइ। जहा तुच्छस्स कत्थइ, तहा पुण्णस्स कत्थइ ॥ -- अग्राचा० २।६।१०२ **५४—न**० प्रप्---जम्बू प्र०, वृत्त् २ ५६—वावत्तरि कलाकुसला, पडिय पुरिसा ऋपडिया चेव। सञ्ज कलाण पवर, धम्मकल जे न याण्ति॥ ५७--भा॰ मृ॰ पृ॰ ५६ ः पाँच ः —सु॰ नि॰ (सभिय सुत्त ) १—यानि च तीणि यानि च सहि २--- इ० व० १११२

३—चत्तारि समीरिणाणिमाणि, पाषाद्वया जाइं पुटो वयति। किरियं ऋकिरियं विशियति तद्दय, ऋन्नाणमाहसु चलस्थमेव॥

---स्० शश्राश

### ४<del>--द</del>ी० २

५—इन छह संघो मे एक संघ का आचार्य पूरण कश्यप था। उसका कहना था कि "किमी ने कुछ किया या करवाया, काटा या कटवाया, तकलीफ दी या दिलवाई, शोक किया या करवाया, कप्ट सहा या दिया, डरा या दूमरे को डराया, प्राणी की हत्या की, चोरी की, डकेंती की, पर लूट लिया, बटमारी की, परस्त्रीगमन किया, आसत्य वचन कहा, फिर भी उसको पाप नहीं लगता। तीच्या धार के चक्र से भी अगर कोई इस समार के सब प्राणियों को मारकर देर लगा दे तो भी उसे पाप न लगेगा। गा। गगा नदी के उनर किनारे पर जाकर भी कोई दान दे या दिलवाए, यज्ञ करे या करवाए, तो कुछ भी पुण्य नहीं होने का। दान, धर्म, सयम सत्य-भाषण, इन सबो से पुष्य-प्राप्ति नहीं होती। '' इस पूरण कश्यप के वाद की अकियवाद कहते थे।

द्छरे सघ का आचार्य मक्खिल गोसाल था। उसका कहना था कि "प्राणी के अपितृत्र होने में न कुछ हेतु हैं न कुछ कारण। विना हेतु के और विना कारण के ही प्राणी अपितृत्र होते हैं। प्राणी की शुद्धि के लिए मी कोई हैतु नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है। विना हेतु के और विना कारण के ही प्राणी शुद्ध होते हैं। खुद अपनी या दूसरे की शिक्त से कुछ नहीं होता। वल, बीर्य, पुरुपार्य या पराकृम, यह सब कुछ नहीं है। सब प्राणी वलहीन और निवीर्य हैं—वे नियति (भाग्य) सगित और स्वभाव के द्वारा परिणत होते हैं—अक्लमन्द और मूखं सबों के दुःखो का नाश ८० लाख के महाकल्पों के फेर में होकर जाने के बाद ही होता है।" इस मक्खिल गोसाल के मत की संतार-शुद्धि-वाद कहते थे। इसी को नियतिवाद भी कह सकते हैं।

वीसरे संघ का प्रमुख अजित केस कंवली था। उसका कहना था कि "दान, यह तथा होम, यह सब कुछ नहीं है, भले चुरे कमों का फल नहीं मिलता, न इहलोक है न परलोक—जार भूतों से मिलकर मनुष्य बना है। जब

वह मरता है तो उसमें का पृथ्वी, धातु पृथ्वी में, आपो धातु पानी में, तेजो धातु त्राम त्रा वायु धातु वायु में मिल जाता है और हिन्द्रमां सब आकाश में मिल जाती हैं। मरे हुए मनुष्य को चार आहमी अरथी पर सुलाकर उसका गुण्यगान करते हुए ले जाते हैं। वहाँ उसकी अस्थि सफेद हो जाती है और आहुति जल जाती है। दान का पागलपन मूखों ने उत्यम्न किया है। जी आस्तिकवाद कहते हैं, वे सूउ भाषण करते हैं। व्यर्थ की वड़वड़ करते हैं। अक्लमन्द और मूर्ख दोनों ही का मृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है। मृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है। मृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है। पृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है। वाद्यु के वाद उच्छेद हो जाता है। वाद्यु के बाद उच्छेद हो जाता है। वाद्यु के वाद उच्छेद हो जाता है। वाद्यु के वाद्यु के

६---१।१२|४-८,

७—णाइचो चएइ ण ऋत्थमेति,ण चितमा बहुति हायती ना। सिललाया सदतिण चित वाया, वक्ती णियतो कसियो हु स्रोएः।।

—-स्० शश्री

प्ताचीये सथ का आचार्य पकुषकात्यायन था। उसका कहना था कि
"सातो पदार्य न किसी न किये न करवाए। वे वेंध्य, कूटस्य तथा
खवे के समान अचल हैं। वे हिलते नहीं, वदलते नहीं, आपस में कष्टदायक
नहीं होते। और एक दूसरे को सुख-दुःख देने में असमर्थ हैं। पृथ्वी, आप, तेज,
वासु, सुख-दुःख तथा जीव—ये ही सात पदार्थ हैं। इनमें मारनेवाला, मार-खानेवाला, सुननेवाला कहनेवाला, जाननेवाला, जनानेवाला कोई नहीं। जो तेज
शस्त्रों से दूसरे के सिर काटता है वह खून नहीं करता सिर्फ सिका शस्त्र इन
सात पदार्थों के अवकाश (रिक्तस्थान) में प्रस्ता है, इतना ही।" इस मत
को अन्योन्यवाद कहते हैं।
——भा० सं० अ० पृ० ६ ५४७

नन्ध्य और कुटस्थ शब्द अधिक ध्यान देने योग्य हैं। "बल्का कूडठा" ----दी० २

६---त्रण्णाणिया ता दुसला वि संता, त्रसथुया णो वितिगिन्छतिन्ना। त्रकोविया त्राहु त्रकोवियोहिं, त्ररणासुवीइतु सुर्ग वयंति॥

—स्॰ ग१रार

१०- छठे बड़े संघ का आचार्य सजय बेलह पुत्र था। वह कहता था-

"परलोक है या नहीं, यह मैं नहीं सममता। परलोक है यह भी नहीं, परलोक नहीं है, यह भी नहीं । अब्हें या बुरे कमों का फल मिलता है, यह भी मैं नहीं मानता, नहीं मिलता, यह भी मैं नहीं मानता वह रहता भी है, नहीं भी रहता। तथागत मृत्यु के बाद रहता है या रहता नहीं, यह मैं नहीं सममता। वह रहता है यह भी नहीं, वह नहीं रहता, यह भी नहीं ।" इस संजय वेलड पुत्र के बाद को विच्लेपवाट कहते थे।

११—किरियाकिरिय वेखद्यासुवायं, ऋषणाणियासं पडियच ठासा । से मध्य वायं इति वेयदत्ता, उवष्टिए संजम दीहराय।।

--स्॰ शहा२७

१२—से वेमि जे य अतीता जे य पहुष्पत्ना जे य आगमिस्सा अरिहंता भगवता सन्वे ते एव —माइक्खंति एवं मासित एव पण्णवेंति एव पर्लवेंति—सन्वे पाणा जाव सत्ता पा इंतन्वा ण अजावेयन्वा ण परिषेतन्वा ण परिषेतन्वा ण परितावैयन्वा ग उद्देवयन्वा। एस धम्मेद्य वे णीइए सासर सिम्ब लोगं खेयन्तेहि पवेदए।

१३—स्० शशशक =

१४--स० शशशह-१०

१५--स्० शशशशश्-१२

१६---स्० शशशश्च-१४

१७—स्० शशशश्य-१६

<del>१८—व</del>्० शशशर ४

१६-सू० शशभा

२०--भग० २५।७।५०२, स्था० ७।३।५८५, श्रीप० ( तनोधिकार )

२१---चत्त० २६।२-७

२२—दशा॰ ( चतुर्थी दशा, )

२३—धर्म स॰ २ श्लोक २२ टीका ए० ४६, प्र॰ सा॰ १४८ गाथा ६४१

२४--दशा० ( चतुर्थी दशा )

२५--दशकै० चूणि २।१२

२६-- उत्त० २६।४८-५२

२७--- उत्त० २६।य-१०

२⊏--- उत्त० २६।१२

२६--- चत्त० २६।१⊏

३०--- चत्त० २६।४०-४३

३१--- उत्तर २६।२२-२३

३२--उत्तर २६।३८

३३—स्था० ४

३४---वत्तर प्रान्३

३५--धर्म० प्रकृत ३३

३६--भग० १२

३७-- नव भारत टाईम्म १६५६, भारत का राष्ट्रीय पर्व दीपावली

लेखक--यञ्चन श्रीवास्त्र ।

# द्वितीय खण्ड

#### ः छहः

```
१-- जे आया से विष्णाया, जे विष्णाया से आया | --- आचा॰ प्राप्र!१६६
र--मन० र्या४
 ३—स्तु॰ २८|६
४--- उत्तर २८३११
५-मनेयत्वादिभिधर्मैः, अचिदात्मा चिदात्मकः।
    शान दर्शनवस्वन्मात्, चेतनाचेतनात्मकः ॥ — स्व॰ सं॰ ३
६--जानाट मिन्नो न चामिन्नो मिन्नामिन्नः कथंचन ।
     ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोयमात्मेति कीर्तितः ॥ -स्व॰सं ४
७-पासे पुरा पियमं आया -मग० १२।१०

    चियापइ से आया ─आचा० प्राप्ता१६६

६--जैन० डी० शरह,
१०-जैन० टी० शह,
११-जैन १० दी० शुरु
१२—पुर्ट दुऐह सहं, स्पं प्रुम पासद ऋपुर छ।
     गर्ध, रतं च कात. बद्ध-पुष्ट विचागरे ॥ --न० ३७ गाया० ७८,
१३्—न० ३७ गाया० ७⊏,
१४--विषयानुहरमवनाच, बुद्धि-वृत्तेरनुभवत्वम् ॥
१५---तन्त्र्येत दिन-रात्रिभ्यां. क्वलश्रुतयोः पृथक् ।
     वुर्दरनमनी दृष्ट केनलार्कारुणीदयः॥
                                  --- जा॰ सा० ऋष्टक २६ रुकोक १
६६---भजा० ३५
```

Q

१४—भग० द्यार १६—भग० द्यार १६—जैन० दी० राउ २०-जैन० दी० श१४

२१—जैन० दी० २।१६

२२---मनन मन्यते ऋनेन वा मनः।

२३---श्राता भते ! मरो अन्ते मरो १ गोयमा ! यो आतामरो, अन्तेमरो. भरो प्रणिब्जमारो मरो. ... --- मग० १३।७।४६४।

२४--- मण् च मणजीविया वयंति त्ति --- -- प्रश्न॰ (आसनद्वार ) २

२५ सर्व-विषयमन्तः करण युगपज्ज्ञानातुत्पत्तिलिङ्गं मनः, तटिष द्रव्य-मनः
पौद्गलिकमजीवप्रहृणेन गृहीतम्, भाव-मनस्तु स्त्रात्मगुणत्वात्
जीवगृहृणेनेति । । — सू॰ वृ• १११२

२६—कालिस्रोवएसेयां जस्त्रयां ऋत्य ईहा, स्त्रवोहो, मगग्या, गवेषणा, चिन्ता, वीमंसा सेयां सएणी चि लव्मई । —नं० ३९

२७—मनः सर्वेन्द्रिय प्रवर्तकम्, त्र्रान्तरेन्द्रियम्, स्व सर्वोगेन बाह्ये न्द्रियानुप्राहकम्। त्रतएव सर्वोग्लब्घि कारणम् । — जैनवर्कः।

२८—इन्द्रियेग्रेन्द्रियार्थो हि, समनस्केन ग्रह्मते। कल्प्यते मनसा प्यूर्ध्वे, गुणतो दोपतो यथा॥ —च० स्० १।२०

२६--न्याय० स्० शशश्ह ।

३०—वा० मा० शशश्ह।

३१—सुखायुपलव्यिसाधनमिन्द्रिय मनः —तकं स०

**३२—सशयप्रतिभास्यप्नजानोहासुखादिन्तमेन्छादयश्च मनसो लिङ्गानि**ः।

—सन्म॰ (काण्ड २)

३३—चिन्त्य विचार्यमुद्धं च, ध्येय सकल्प्यमेव च । यत् किचिद् मनसो होयं, तत्सर्वे हार्थ सजकम् ॥ —च० स्० १।१८

३४— अनग्रह-जानमनत्तर तस्याऽनिर्देश्य सामान्यमात्र प्रतिभाषात्मकत्तया निर्विकल्पकत्वात्, ईहादि जान तु भात्तर तस्य परामर्शादिरुपत्तयाऽवश्य वर्षाकपितत्वात् । वि० भा० वृ०

३५--(क) वि० मा० वृ० २४२६-२४४=

(ग) येनेनेन्द्रियेण मह मन सयुज्यते तदेवात्मीय विषय गुणग्रहणाय प्रवर्तते नेनरम्) — स्थाचा० ह० १।२।१।६३ ३६—(क) एने णाग्रे लिब्बतो बहूना वोधिवशेषाणामेकदा सम्भवेऽपि षपयोगत एक एव सम्भवति एकोपयोगत्वाद् जीवानामिति • • •

—स्था० वृ० १

- (ख) एगे जीवाण मणे · ·मननलक्ष्यत्वेन सर्वमनस्सा मेकत्वात् । —स्था० व० १
- (ग) एगे मर्गो देवासुर मसुद्रमण विस तिस समयिस ।—स्था॰ १ द्रलना :—जानाऽयौगपद्यात् एक मनः । —न्याय स्० शराप्रह
- ३७ तुलना स्पर्शन इन्द्रिय को सर्वेन्द्रिय व्यापक और मन के साथ समवाय-सम्बन्ध से सम्बद्ध माना है। मन ऋतु होने पर भी स्पर्शन इन्द्रिय-सम्बद्ध होने के कारण सब इन्द्रियों में ब्यापक रहता है। — च० सू० ११।३६

३<del>≒-</del>योग० प्रा२

३६-सन्वेण सन्ने निविजण्णा • ---भग० १।३

४०—अयौगपद्यात् जानाना, तस्यागुत्विमहोच्यते । —भा॰ प॰।

४१ —चेतना मानस कर्म · —श्रमि॰ को० ४।१

- ४२--यत् प्रायः श्रुताभ्यासमन्तरेगाऽपि सहज विशिष्ट ज्ञारीपशमवशादुत्पर्यते वदशुतनिश्रिसमीत्पत्तिक्यादिनुद्धिज्ञतुष्टयम् यसु पूर्व श्रुतपरिकर्मितमते-व्यवहारकाले पुनरश्रुतानुमारितया सम्रत्पर्यते तत् श्रुतनिश्रितम् • कर्म वि॰ (देवेन्द्रस्र्रि कृत स्वोपण दृत्ति गा॰ ४)
- ४३—(क) शब्दः वक्त्रामिधीयमानः श्रोतृगतस्य श्रुतज्ञानस्य कारण निमित्तं भवति, श्रुतञ्ज वक्तृगत श्रुतापयोगस्य व्याख्मानकारणादौ तस्य वक्त्रामिधीयमानस्य शब्दस्य कारण जायते, इत्यतः तस्मिन् श्रुत श्रानस्य कारणभूते कार्यभूते वा शब्दे श्रुतोपचारः क्रियते। तती न परमार्थतः शब्दः श्रुत, किन्तुपचारतः। —विक माक षृक ६६
  - (ख) "तत्र केवलजानीपलन्धार्थाभिषायक शन्दराशिर्भिषण्यमाण स्तस्य भगवतः वाग्योग एव भवति न त श्रुतम्, नामकर्मोदय जन्यस्वात् श्रुतस्य च चायोपशिमकत्वात्"—श्रुयदा भवतु नामकर्मोदयजन्यः भाष्यमाणस्तु पुद्गालात्मक शन्दः कि भवतु १ इति चेत् १ उच्यते सोऽपि श्रोतृना भावश्रुतकारणस्वात् द्रस्यश्रुतमात्र भवति न त भावश्रुतम् । —न०

- ४४—शब्दोल्लेखान्त्रितमिन्द्रयादि निमित्त यदजानमुदेति तच्छु, तज्ञानमिति।
  तच्च कथ भ्तम् १ इलाह्—'निजकार्थोक्तिसमर्थमिति' निजकः
  स्विम्मन् प्रतिभासमानो योऽसौ घटादि रर्थः तम्योक्तिः परस्मे
  प्रतिपादन तत्र समर्थ क्तम निजकार्थोक्तिसमर्थम्। ऋषिष्ठः
  भावार्थः—शब्दोल्लेखसहित विज्ञानमुत्पन्न स्वप्रतिभासमानार्थप्रतिपादक शब्दं जनयति, तेन च परः प्रत्यायते, इत्येव
  निजकार्थोक्तिसमर्थमिदं मवति, ऋभिलाप्य वस्तुविषयमिति यावत्।
  स्वरूप विशेषण् चैतत्, शब्दानुसारेणोत्पन्न-जानस्य निजकार्योक्तः
  सामर्थ्याऽच्यमिचारादितिः। —वि० भा० वृ० १००
- ४५-- द्रव्यश्रुतमनच्रम्-पुस्तकादिन्यस्ताच्ररूप शब्दरूप च, तदेव साच्य भावश्रुतमिष श्रुतानुसार्थाकारादि वर्णविज्ञानात्मकलात् साच्यमः पुस्तकादिन्यस्ताकाराद्यच्यर्राहतत्वात् शब्दामावाच्च तदेवानच्यमः, पुस्तकादिन्यस्ताच्यरस्य शब्दस्य च श्रुतान्तःपातित्वेन भावाश्रुते ऽसत्वातः, तदेव मतेर्भावश्रुतस्य च साच्यानच्यक्तो नास्ति विशेषः।

---वि० भा० वृ० १७०

# ४६-(क) तत्थ चत्तारि नाणाइ ठप्पाइ ठवणिच्जाइ । -- ऋनु० २

(ख) अवग्रहापेच्चयाऽनिभलापत्वाद्, ईहायपेच्चया तु सामिलापत्वात् सामिलापानिभलाप मित्रज्ञानम्, अश्रुतानुसारि च, सक्तेकाल-प्रवृत्तस्य श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दस्य व्यवहारकाले अननुसरणात्। श्रुतज्ञान तु सामिलापमेव, श्रुतानुसार्येव च, सक्तेकालप्रवृत्तस्य श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दरूपस्य श्रुतस्य व्यवहारकालेऽवश्य-मनुसरणादिति। —वि० भा० वृ० १००

### ४७--नं० २३

४५--श्रुत द्विविधम्--परोपदेशः ऋागमग्रन्थश्च। व्यवहारकालात् पूर्वं तेन श्रुतेन ऋत उपकारः सस्काराऽऽधानस्यो यस्य तत् कृतश्रुतोपकारम्, यन् ज्ञानमिदानी तु व्यवहारकाले तस्य पूर्वप्रमृत्तस्य संस्काराधायक श्रुतस्याऽनपेत्तमेव प्रवर्तते तत् श्रुतनिश्रितसुच्यते ••।

—वि॰ भा॰ वृ• १६≍

**४६**—न० १६

५०-सिद्धु० न्या० २-५

पूर-न० १७

प्रर-पहले चार ज्ञान त्रावरण के ऋषूर्य च्चय से प्रगट होते हैं, इसलिए चे • चायोपश्मिक या छदमस्थज्ञान कहलाते हैं।

५३—केवल ज्ञान आवरण के पूर्ण ज्ञय से प्रगट होता है, इसलिए वह ज्ञायिक या केवल ज्ञान कहलाता है।

५४—तेन द्रव्यमनसा प्रकाशितान् वाह्याश्चित्त्त्तनीयघटादीननुमानेन जानाित,
यत एव तत्परिण्तािन एतािन मनोद्रव्यािण तस्मादेव विधेनेह
चित्तनीयवस्तुना भाव्यम्—इत्येव चित्तनीयवस्तृिन जानाित न
साह्यादिखर्यः। -चित्तको हि मूर्तममूर्तञ्च वस्तु चित्तवेत्। न च
छुद्मस्यो ऽमूर्त्त साह्यात् पश्यित। ततो शायते श्रुनुमानादेव चित्तनीय
वस्तवगच्छिति । —वि० भा० वृ० ८१४

४५—केवल मेग मुढ, सगलमसाहारण ऋणत च — वि॰ भा॰ प्रश केवलमिति कोर्थः १ इत्याह—एकमसहायम्, इन्द्रियादिसाहाय्यानपेत्ति-तत्वात्, तद्भावेऽशेषछाद्मत्यिकशाननिवृत्वेर्वा

—वि॰ मा॰ वृ॰ ८४

प्र—भग० हा१०

५७--शुद्धम्-निर्मलम्--सकलावरणमलकलकविगमसम्भृतत्त्रात्

—वि॰ भा॰ वृ॰ ५४

५८—सकलम् परिपूर्णम्—सम्पूर्णज्ञेयग्राहित्वात् —वि० मा० वृ० ८४

५६---त्रसाधारणम्----त्रनन्य-सदृशम् तादृशापरशानाभानात् ।

—ৰি∘ মা॰ ৰূ॰ ≒প

६•--- अनन्तम् --- अप्रतिवातित्वेन विरामानवर्वन्तत्वात्

—वि॰ भा॰ वृ॰ न्य

६१--दशवै० ४।२२

६२-अभि० चि० शहर

६३—तस्रो केवली पण्णत्ता तंजहा—स्रोहिनाणकेवली, केवल मणपञ्जवनाणकेवली, केवलनाणकेवली। —स्था० ३)४

६४---प्र० न० ४।४७।

६५—(क) मनोऽणुपरिमाण न भवति, इन्द्रियत्वात्—नयनवत् । न च शरीर-व्यापित्वे युगपन्जानोत्पत्तिप्रसङ्ग तादश-त्त्वोपशम विशेषेणैव तस्य कृतोत्तरत्वात् । —प्र० नं० २० १)२

(ख) 'मनोगुवाद' की जानकारी के लिए देखिए।

--- त्या॰ सि॰ मु॰ का॰ ---त्या॰ भारश

६६--न० सू० ४४

६७--- खाखानरणिज्जे कम्मे द्विनिहे पण्यते, तंजहा---देसणाणानरणिज्जे चैन सन्त्र णाणानरणिज्जे चेन --स्था० २१४

६८----प्र० सा० शरू७-३०

६६-मग० १५८

७०-त॰ भा॰ श३१

७१---सच कालतः छद्मस्थानामन्तर्मुहुर्तकाल केविलिनामेकसामयिकः

——प्रज्ञा० वृ० २८

७२-सन्म॰ टी॰ पृ॰ ६०८

७३--सर्वा० सि० शह, स्रा० १०१

७४---शा० विं०

७५-नं १६, १८, २१, ३७, ६०

७६--न० १६

७७--नं० ६०

७<del>८—হাে</del>। ধাঃ

७६---मग० ८।२

प्रशासकारिक केविता परिच्छित्स चेतदा उपलब्धावसानत्वा दनन्तत्वहानिः। ग्रथाऽपरिच्छिन्नं तदा तत्त्वरूपपरिच्छेद-विरद्देण सर्वेश्वता भावः नैव दोषः। केवितना यज्ज्ञान तदित्रययवत् चापिकमनन्तानन्त परिमाण् च, तेन तदनन्तिमिति साद्वादवसीयते ततो नानन्तत्वस्य हानि नै वा सर्वजतायाः । नहान्यथा स्थितमर्यमन्यथा वेत्ति सर्वज्ञो यथार्यज्ञत्वात् इति न तेन सान्तमनन्तत्वेन परिन्छिन्नं किन्तु श्रनन्तमनन्तत्वेन ।

--- न्या० प्र० २२१

द्ध---भग० प्रशि**१४**२

**८२**—निय॰ १५८

८३---निय० १५८

#### : सात :

१--- चत्तः २८।१०।११

२--दशवै० ४।३

३---दशवै० ४।३

४--इह हि सकलघनपटल विनिर्मक्तशारदिवनमणिरिव समन्ततः समस्त वस्तु स्तोमप्रकाशनैकस्वमावो जीवः, तस्य च तथाभृतस्वभावः केवलजान-मिति व्यपदिश्यते । -- न० वृ० १

५-- गाणावरणिज्मे कम्मे दुविहे पएण्ते-तंजहा--देसणाणावरणिज्मे चेव सन्वणापावरणिज्मे चेव । —स्था० २।४

६-मग० ७८

७-जैन० दी० ४।१

प---भग० E|3२, प्रजा० २३

६--गति पप, ठिइ पप, भवंपप, पोगगल परिणामं पप। --प्रज्ञा० पट २३

१०--वाह्मान्यपि द्रव्याणि, कर्मणामुदयज्ञयोपशमादिहेतन उपलस्यन्ते, यथा वाह्यैपधिर्जानावरण च्योपशमस्य, चुरापानं शानावरणोदयस्य, कथमन्यथा युकायुक्तविवेक-विकलतोपजायते । •• মিলা০ ঘৰ০ १७ 1

११-- महा० पद० १३

१२—त्रशुचर कसिल पडिपुण्लं निरावरलं विविमिरं विसुद्धं लोगालोगप्पमावगं केवल वरनाणदंत्तस्य समुष्पा इइ। — उत्त० २६।७१

१३—मन्दरव्यवसास्य पुन जनमन परिचितियस्यपागङस् । —नं० गाधाः ५८

१४---ननी द्रव्य न्यितानेव जानाति, न पुनश्चिन्तनीय बाह्ययदादि वस्तु-नवानिवि । —वि॰ भा॰ वृ॰ गाया प्र१४

१५---दब्बमणोपन्नाए जासाइ पासइ य तस्मएसा ते १ तेणावभासिए चम न्नाणइ बन्सेस्समासीसां। ---वि० भा० गाथा० ८१४

१६—यथा प्राकृतोलोकः स्फुटमाकारैर्मानस भावं जानाति, तथा मनः पर्यवज्ञान्यपि मनोद्रव्यगतानाकारानवलोक्य तं तं मानसं मावं जानाति । —वि० मा० व० श३६

१७-सहबी चेव ऋरबी चेव-स्थार रागपु७

१८--उत्तर ३६।४,६६

१६--नं २१

२०--त० वृ० शह पृ० ७०

२१--तन्द्र० वै०

- २२—पुदवी काइयाण श्रोरालिए जाव वणस्तइकाइयाण वे इन्दियाण श्रिहमम सोणिय बद्धे वाहिरए श्रोरालिए जाव चडरिन्दियाण ण पिंचितिय तिरिक्त जोणियाण श्रिहमस सोणियन्हासु सिराबढे वाहिरए श्रोरालिए—मणस्ताण वि एव मेव ....-स्था० २।१
- २४—सकेनवाल प्रवृत्त, श्रुतप्रन्थमम्बन्धिन वा घटाटि शब्दममुत्स्य बास्य-बाचक भावेन सयोज्य 'घटोघट' इत्यायन्तर्जल्याकार मत शब्दील्लेखा न्वित-मिन्द्रियादि निमित्त यण्हानसुदेति तस्बुुत जानमिति

--वि० भा० वृ० गाथा १००

रप्---न० २,४,५

४६<del>---वै</del>न० ही० २-२४

₹5.c ,, ,, 5.5E

: E-,, ,, ? ? ? ?

रध-प्तर्मित्रिकार विवस्त शहर ।

३०--जस्त रा नित्ध ईहा, ऋपोहो, मगगणा, गवेसणा, चिन्ता, वीमंसा सेरा ऋसण्यिति सन्मई --नं०४१

३१---जन्स ण ऋत्यि ईहा, ऋषोहो, मरगणा, गवेसणा, चिन्ता, वीमसा से ण सप्सीति लन्मई---नं० ४०

३२-- वृ० भा० शश

३३-- न्याय स्० १-१२

इ**४—सा० का०** २७

३५—श्रुत पुन श्रुतज्ञानममधिगम्यं वस्त्च्यते, विषये विषयिण उपचारात् —तत्त्रा० श्लो० २१०१ पृ० ३२८

३६--तत्त्वा० श्लो० २-२१ पु० ३२८

३७-मिण्डनमारो मरो - - भग० १३।७

३८─सन्त्रजीवार्ग्यिय स्य अ्रक्खरस्स स्रस्तंत भागो निच्चुन्धािंडयो जइ पुर्स् मो वि आविन्डिजा तेण जीवो अजीवत्तं पावेडजा ─न० ४३

३६-सुद्रवि मेहतसुदए, होइ पभाचंदसूराण · · नि० ४३

४०-सन्वजहरूण चित्तं एगिन्दियारा -- दशवै॰ चूर्णि न॰

४१--स्त्यानध्यदयादव्यक्तचेतनानाम्···--ग्राचा० वृ० १।१।२।१७

४२ --जैन० दी० ---३-४

¥ः—ऋणता त्रामिणि वोहियं पष्जत्रा । —भग० ८।२

। टेखिए बृत्ति और प्रजा० पद-५ )

४४—स्या० म० पृ० १४८

४५-इनका कम-अवग्रह, ईहा. अवाय, धारणा है।

४६--त० वृ० वृ० श्र पृ० १३०

४७---प्रज्ञा० प० १८

Y5—(क) विशामूह अवलोय रे, प्रव ने जाएँ। पश्चिम।
जन्म मात्र ए जोय रे, पिण स्वयोपश्चम भाव नीई।।
है चसु, में रोग रे, वे चन्दा देखें प्रमुख।
ने छैं रोग प्रयोग रे, तिम विपरीतज्ञ जाण वी।।
निस्तु रोग मिट साय रे, तहा पछैं देखें तिकी।

ए बेहु खुदा कहाय रे, रीग अने बिल नेत्र ने ॥ छदयभाव छै रोग रे, चत्तु क्षयोपशम भाव छै। ए बेहुँ खुदा प्रयोग रे, तिया विश्व ए पिया जाण वो ॥

--[ भग० जोड श्र्इन्प्र से प्र तक ]

( ख ) चेतनास्वरूपत्वेऽनवरत जानानेनैन भवितव्य जीवेन, कृतो वा पूर्वोपलब्धार्थविषयविस्मरणम् १ ज्ञानस्योपलब्धिरूपत्वेन व्यक्ततेत्यात्मनापि व्यक्तबोषेन मवितव्य,

> निश्चयकत्वेन ज्ञानस्य न कदाचित् सशयोद्भवः स्यात् । ज्ञानस्य च निरविष्ठिनाशेषविषयग्रहणमाण्येत इति चेत् १ नैव, कर्मवशवर्वि लेनात्मन स्तज्ज्ञानस्य च विचित्रत्वात् । तथाहि कर्म निगड नियन्त्रितीयमात्मारः

> चलस्वभावो नानार्थेषु परिणममानः क्रुक्कलासवद् अञ्यवस्थितोद् भ्रान्तमनाश्च कथमेकस्मिन्नथें चिरमुपयोगवान् । निसर्गत एवोत्कर्षादुपयोगकालस्यान्तर्मुहूर्तमानत्वाच । सम्रन्नतभनाधन-धनपटलाभिभूतमूर्तेर्भास्वतः प्रकाशस्वरूपत्वेऽपि अस्पष्टप्रकाशोद् भववच —न्या० पच० १७७

- ४६—(क) मितजानदर्शनावरणद्ययोपशमावस्थानिष्ट् ती यो ज्ञान सद्भावः द्यायोपशमिकः श्रीत्र लव्यिक्टयते —जैन० तर्क० २।१८०ए० १६७
  - [ ख ] ऋर्थ-ग्रहण शक्तिः लब्धिः लघी॰

नाष्यक्तवोधेन ।

५०-(क) उपयोग पुनरर्थप्रहणव्यापारः -- लघी० ५

[ ख ] चायोपशमिक ज्ञान में ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय— दोनों के चयोपशम की अपेचा होती है।

प्र-जैन० दी० शरू

पर-जैन० दी शरू

५६—श्रीप्रादिचयोपयमलन्त्री सत्या निष्ट्रंति श्रष्कृल्यादिका भवति, यस्य त्र लञ्चि नांस्त्येय प्रकारा न रात्तु तस्य प्राणिनः शुष्कुल्यादयोऽवयवा-नियनंन्ते । तस्माल्लब्ध्यात्यश्चलारोऽपि समुदिताः शब्दादि- विषयपरिच्छेदमापादयन्तः इन्द्रिय व्यपदेशमश्नुवते । एकेनाप्यवयवेन विकलमिन्द्रियं वोच्यते, न च स्वविषयप्रहणसमर्थं भवतिः

[त॰ मा॰ राश्ह पु॰ १६८]

५४-स्या० म० १७, पृ० १५३

५५— तदा शब्दोपयोगवृत्तिरात्मा भवति तदा न शेपकरण-व्यापारः स्वल्गोप्यन्यत्र कान्तिद्विष्टाभ्यस्त विषयकलापात् । अर्थान्तरोपयोगे हि प्राच्यमुपयोगवलमानियते कर्मणा, शंख शब्दोप्ययुक्तस्य शृङ्क शब्दिवज्ञान-मस्तिमततिन्नर्माखं भवति, अतः क्रमेण छपयोग एकस्मिन्निप इन्द्रिय-विषये, किम्रुत बहुविष्विशेषमाजीन्द्रियान्तरे, तस्मादेकेन्द्रियेण सर्वात्मनोपमुक्तः सर्वः प्राण्युपयोग प्रति एकेन्द्रियो भवति ।

—त॰ मा॰ शश्ह पृ॰ १६**ह**ी

५६-चेतना व्यापार उपयोगः - जैन० दी० २।३

५७—उपयोगस्तु द्विविधा चेतनाः संविज्ञान लच्च्या अनुमवलच्या च । तत्र घटान्युपलिधः सविज्ञान लच्च्या, सुख-दुःखादिसवेदनानुभवलच्याा, एतदु भयमुपयोग ग्रहणाद ग्रह्मते । —[त॰ भा॰ २।१६ पृ॰ १६५ ]

५८--एर्गिदिय विगलिदियाशरीरवेयणं नेयंति, नी माणसं वेयाणं वेयति --( प्रज्ञा० पत्र० ३५ )

- ५६-(क) स्था० १०
  - (ख) श्राचा॰ नि॰
- ६०—सज्ञान सजा, स्रामीग इल्बर्थ. मनोविज्ञानमिद्धन्ये-स्था० वृ० १०-७५२ ६१—मग० २०११,
- ६२ अकड करिस्सामित्ति मण्णामाणे • - अाचा० शराश
- ६३—(क) श्रोष-शानम्—श्रोध सामान्यम्, अप्रविभक्त रूपम्, यत्र न स्पर्शनादीनीन्द्रियाणि तानि मनो निमित्तमाश्रयन्ते, केवल मलावरणीयच्चयोपशम एव तस्य ज्ञानस्योत्पत्ती निमित्तम्, यथा वल्स्यादीना निम्बादी श्रिमिनर्पणज्ञानं न स्पर्शननिमित्तं, न मनो निमित्तमित्ति तस्मात् तत्र मत्यशानावरण च्योपशम एव केवल निमित्तीकित्रते श्रोध ज्ञानस्य।—(त॰ मा॰ टी॰ १११४ पृ॰ ७६)
  - (ख) स्था० वृत पूरु पूरुपू

६४---प्रज्ञा० प० ३५

६५---प्रज्ञा० प० २३

ह्द--स्था० १०-७०८

६८--प्रजा० प० २८

६६—है ऊवएसेणा जस्स ए। ऋत्थि श्रिभिसंघारण पुन्विया करण सर्वी सेख सण्णीति लब्भई न० ११४०

७०—जेसि केसिनि पाणारा अभिक्कंत, पडिक्कत, संकुचिय, प्सारिय र्य, भत, तसिय, पलाइयं, आगइ-गई-विन्नाया—व्यवे॰ ४१६

७१--यो हि शिचानियात्मार्थग्राही सनी स उच्यते · --त॰ सा॰ ६३

७२-- अवग्रहेहावाय धारखाः। तत्वा० १।१५

७३—मतिः, स्मृति , सञ्चा, चिन्ता, श्रमिनिवोध इत्यनथान्तरम् । —तत्वा० शर<sup>३</sup>

७४---महा० पु० १८।११८

७५—इन्द्रियार्थाश्रया बुद्धि, र्जान त्वागमपूर्वकम्। मटनुष्टानवच्चेतद् - असमोहोऽभिधीयते॥ रत्नोपलम्मतज्ज्ञान, तत् प्राप्त्यादियथाक्रमम्। इहोदाहरण साधु, ज्ञेय बुध्याटिमिद्धये॥

रलोपलम्म-इन्ट्रिय श्रीर ऋर्य के सहारे उत्पन्न होने वाली बुद्धि, जेसे-यह रल है।

ग्ल जान—श्रागम वर्णित रत्न के लक्क्णों का ज्ञान **।** 

रन्न-प्राप्ति—सम्यक् रूप में उसे महरा करना।

७६ — तुलना की जिए — अन्यत्र मना अभूव नारशंमन्यत्र मना अभूव ना श्रीपमिति मनमा होत्र पश्यति मनमा श्रूयोति । कामः, सक्ल्यां विचिकित्मा, श्रद्धा, अश्रद्धा, शृतिरपृति हो घी भी रित्येतत् सर्व मनएव

अ--(क) सतुडे मते ! सुविण पामइ, श्रमसुडे सुविण पामइ, मनुडाससुडे सुविण पामइ ।

गोयमा ! सबुडे वि सुविण पासइ, ऋसबुडे वि सुविण पासइ, सबुडा-सबुडे वि सुविण पासइ । सबुडे सुविण पासित ऋहातस्वं पासित । ऋसबुडे सुविण पासित तहा वा तं होल्जा, ऋन्नहावात होल्जा सबुडा-सबुडे सुविण पासित एवं चेव । —[ भग० १६१६ ]

- (ख) सुमिण दसरो वा से असमुप्परण-पुन्ने समुप्पर्जेस्जा ऋहा तच्च सुमिण पासितए।—दशा॰ ५
- ७८—कृतिविहे ण भते ! सुविख दंसरो परणते ? गोयमा । पचिवहे सुविण दंसरो परणते-तंजहा ऋहातच्चे, पयारो, चित्ता सुविरो, तन्वीवरीए, ऋवन्त दसरो —भग० १६१६

७६-- भग० जोड़ १६।६

५० — मुत्तेण भते । सुविण पासित जागरे सुविण पामित सुत्त जागरे सुविण पासित १

गोयमा । नो सुत्ते सुविषा पासई, नो जागरे सुविण पासई सुत्त जागरे सुविषा पासई —मग० १६।६

पश-शाब्दिक नय की दृष्टि से।

प्रश्नित्रावि ( मलय गिरीय वृत्ति ) —पत्र ४६६-५००

**⊏३**—शा० सु० श७

ट्रर-स्या० शह

न्प्र-स्था० शश

### : आठ :

१--त्याय शब्द के अर्थ :--

( च ) निरम युक्तः व्यवहार--स्यायालय स्त्राटि प्रयोग इसी स्त्रर्थं में होते हैं।

(ग) प्रमिद्ध दृशान्त के माथ दिखाया जाने वाला साहस्य, जैसे---

(ग) नरंगी प्राप्ति या सिडि ।

. . गार रास्त्र में 'त्यार' शब्द का तृतीय ऋर्य ग्राह्य है।

२--भिद्धः न्याः शश

—न्या० डी॰ पृ० ⊏

v—भिन्नु० स्वा० शहा

y-rife sology

६—भिद्यः न्याः शहा

उ-भिन्न न्यार शुही

—স্ত ক্ত মত দূত খু

६—( क ) पारो सुच क्यम यक्तियान विराजन्त प्रथममध्वराणाम् । अपा न पारमध्वरा हुनेथिय इन्द्रियेण इन्द्रिय दल्लीकः ।

—ऋथवं० का० १९।४२।४

रणां-- मन्तं पानी ने मृतः तथा श्रहिंसक वृत्तियों के प्रथम राजा पानित्तन्त्रमण भी श्रृद्धभदेव जा में श्राह्मान करता हूँ। वे सुक्ते पुष्ट एवं रिजयों के नाम यह प्रदान करें।

। य े प्रापत्न स्केप्ट प्र. एक इहि ।

(ग) इति ह स्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवा परमगुरोभंगवत अध्यमाख्यस्य विशुद्धचरितमीरित पुंचः समस्त दुश्चरितानि हरणम्।

—आगवत स्कन्ध ५१२≈

- (घ) धम्म० जसमं पवरं वीरं (४२२)
- ( ट ) जैन वाड्मय—जम्बृद्धीपप्रजित, आवश्यक, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, कल्पसूत्र, त्रिपश्चिशलाकापुरुपचरित ।
- १०—इच्चेड्य दुवालसगं गणिपिचग न कयाइ नासी, न कयाइ न भवड, न कयाइ न भविस्सइ, भुविय, भवइ य, भविस्सइ य, धुवे, निवण, सासप, ऋससप, ऋस्वप, ऋवष्टिए निस्चे ।—न० ६०
- ? १--- चपायप्रतिपादनपरी वाक्यप्रवन्धः । --स्था० वृ० ३।३।१८६
- १२-स्था० अद्यारह
- १३—ग्राचेपणी, विचेपणी, सवेदनी, निवेंदनी —स्थाह ४।२।२८२।
- १४--स्था० ४।२।२८२।
- १५--- ऋतु०।
- १६-स्था० ४।४।३८२
- १७-स्था० हाइ।७हा
- १८—श्राहरण् हेउ कुसले प्रभूषम्मस्स श्रायवित्तप् —ग्राचा॰ शहाप्र
- १६-स्० जाहा
- २०--मय-मय पससंता, गहसंता पग्वय । जेत तत्य विजस्तति, समारे से विजस्मिया ॥ --स्० १।१-२-२३।
- २१--- शहुगुगुण्यसपाइ, बुज्जा अत्तममाहिए। जैनन्ने पो विग्रटकेरजा, तेल तंत ममागरे। स्० शहाशीश्रह

- २३—(क) तत्र त्रागम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते त्र्र्यां ऋनेन इति ऋागमः। केवलमनः पर्यापाऽविष पूर्वेचतुर्दशक-दशक-नवकरूपः। भग॰ वृ॰ नानः।
- (ख)- केनलमनपञ्जव ने अनिषधर, चलदपूर्वंदस सार । ननपूर्वधर ए षट् विष है, धुर आगम व्यवहार हो ॥ — भग० जोड़ ढ़ाल १४६ ।

२४--- जपचारादाऽप्तवचनं च । --- प्र० न० ४।२

२५-सद्ब्वं वा-भग० ८६

२६-उपन्ते वा विगए वा धुवे वा । स्था १०

२७—उत्त० —२८१६

- २८—से किं त पमायो १ पमायो चस्र विवह पन्नते, तं जहा पचक्खे, श्रागुमायो चनमे, श्रागमे । जहा श्रागुयोगदारे तहा खेयव्य---भग०५।३
- २६—ज्यवधायो—बस्तुनिर्णयः—निरुचयः स च प्रस्त्वोऽविध मनः पर्याय
  केवलाख्यः। प्रत्ययात्—इन्द्रियानिन्द्रियलचण-निमित्ताजातः
  प्रात्यिकः : साध्यम्—अग्न्यादिकमनुगच्छित साध्यामावे न मवित यो
  धूमादि हेतुः सोऽनुगामी ततो जातमानुगामिकाम्—अनुमानं तद्रूष्पो
  व्यवधाय अनुगामिक एवेति अथवा प्रत्यच्चः स्वय दर्शनलच्चणः।
  प्रात्यिकः आतवचनप्रमकः। स्था० ३।३।१८-५

३०-स्था राश७१

३१-स्था० ४।३

३२—ग्रनु० १४४

३३--स्था० ४।३

३४---स्था० ४।३

३५-स्था० ४।३

३६—स्था∘ ४।३

१७-स्था० १०

३८-स्था० हाशपूर्र

रेट—भग० घार, न॰ २, रा॰ प्र० १६५

४०-ऱ्या॰ राशरू

४१-प्रत्यत्त्वेणानुमानेन, प्रसिद्धार्थप्रकाशनात्। परस्य तदुपायत्वात्, परार्थत्वं द्वयोरिप॥

---त्याय० ११

अनुमानप्रतीत प्रत्यायन्त्रेव वचनिर्मति — स्त्रिविरत्र धूमात्। प्रत्यत्तप्रतीतं पुनर्दर्शयन्त्रेतावद् वक्ति—पश्य राजा गच्छति।

---न्याय॰ टीका॰ ११

४२---प्र० न० ३।२६-२७०

४३-- तामुत्तिण मिवजव्जा, ग्रतामृत्ति ण सोएवजा -- ग्राचा० अशश्स

४४--व० सू० १-६

४५-- प्रामान्तरीपगतयो रेकामिपसङ्गजातमत्त्ररयोः । स्यात् सस्यमपि शुनो मांत्रोरिप वादिनो नं स्यात् ॥ १ ॥ त्रम्यत एव श्रेयान्, अन्यत एव विचरन्ति वादितृषाः । वाक् संरम्मः क्वचिदिपः, न जगाव सुनिः शिवोषायम् ॥ ७ ॥ श्रेयः पर सिद्धान्त , स्वपत्तवलन्त्रित्त्रयोपलब्ध्यर्थम् । परपत्त्वतोभणमभ्युपेत्य तु सतामनाचारः ॥ १० ॥ परिनग्रहाध्यवसित श्चित्तेकात्र्यसुपपाति यद् वादी । यदि तत् स्याद् वैराग्ये, न चिरेण शिवं परसुपयातु ॥ २५ ॥

---वाद॰ हा**॰** 

४६---सू० शशह-१६

Y७-- 'नास्य मयेदमसदपि समर्थनीयम्'--

इत्येव मितवा विद्यते इति अमितव --सू॰ वृ॰ १।३।३।१४

४८-सन्म० ३।६९

४६-सन्म० श४७

: नौ :

१-( क ) न्या० वि० श्रश्हा२०

(ख) बौद्ध (सौत्रान्तिक) दर्शन के अनुसार ज्ञामगत अर्थाकार (अर्थ-ग्रहण) ही प्रामायय है, उसे सावष्य भी कहा जाता है। "स्वसंवित्तिः फल चात्र तद्द स्पादर्थनिश्यः।

```
विववाकार एवास्य, प्रमाख तेन मीयते ॥'' --- प्र० ममु० पृ०० २४
 प्रमाण तु सारुष, योग्यता वा —त॰ श्लो॰ १३-४४
२-न्या० म० शशा
३--न्याय० १
४-मी॰ श्लो॰ वा॰ १८४-१८७
पू-स्या० म० १२
 ६-स्यार सं० १५
 ७-देखिए वसुत्रधुकृत 'विशतिका
 द-स्या० म० १६
 ६--तयी॰ ६०।
 to-to Ho ho
 ११---प्र० न० शरा
  १२-- प्रमा॰ मी॰ शश
  १३--भिन्तु न्या॰ शश्श
  १४-- मर्व जान स्त्रापेत्त्या प्रमाणमेव, न प्रमाखाभासम्।
       वहिरयोपेत्तया तु किंचित् प्रमाण, किंचित् प्रमाणाभासम्।।
                                                   ---प्र० न० शुश्ह
    १५--प्रमेय नान्यथा गृह्णातीति वथार्थत्वमस्य --मिन्नु न्या १-११।
    १६--तत्त्रा० रुखो० १७५।
    १७-- मन्म० पु० ६१४।
     १८—तत्वा० रत्तो० पृ० १७५ ।
     १६--(क) प्रव नव रव १-२।
          (ख) प्रमा० मी०।
      २१--भिन्तु न्या० शह६।
       २२---त्रपञ्च विभागः विषयापेत्वया, स्वरूपे तु सर्वत्र स्वत एव प्रामाएय-
```

निश्चयः —ज्ञा० वि० २२—भिन्नु न्या० ११२३ । २४---रस्सी में साप का ज्ञान होता है, वह वास्तव में ज्ञान-इय का मिलित हम है। रस्सी का प्रत्यच्च और साप की स्मृति। इष्टा इन्द्रिय आदि के दोप से प्रत्यच्च और स्मृति विवेक-भेट की भूल जाता है, यही 'अख्याति या विवेकाच्याति' है।

२५—रस्सी में जिस सर्प का जान होता है, वह सत् भी नहीं है, असत् भी नहीं है, सत्-असत् भी नहीं है, इसलिए 'अनिर्वचनीय'—सद्सत् विलक्षण है। वेदान्त्री किसी भी ज्ञान को निर्विधय नहीं मानते, इसलिए इनकी धारणा है कि अम-ज्ञान में एक ऐसा पदार्थ छलन्न होता है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

२६—श्वान-रूप आ्रान्तरिक पदार्थ की बाह्य रूप में प्रतीति होती है, यानी मानसिक विज्ञान ही बाहर सर्पाकार मे परिणत हो जाता है, यह 'आत्म-ख्याति' है।

२७—प्रध्या इन्द्रिय श्रादि के दोप नश रस्सी मे पूर्वानुभूत सॉप के गुणों का श्रारोपण करता हैं, इसलिए उसे रस्सी सर्पाकार दीखने लगती है। इस प्रकार रस्सी का साँप के रूप में जो ग्रहण होता है, वह 'विपरीत ख्याति' है।

२८—भिन्तु न्या॰ १।१४।

२६--भिन्तु॰ न्या॰ शृश्य।

३० — ग्रनध्यवसायस्तावत् सामान्यमात्रग्राहित्वेन स्रत्रग्रहे स्रन्तर्भवति ।

—वि० भा० व० गाथा० ३१<sup>७</sup>

३१--कर्मवशवर्तित्वेन ब्रात्मनस्तदज्ञानस्य च विचित्रत्वात्।

--- त्या० पत्र १७७ ।

३२--भग० जोड शहाहम प्रसेप्र।

३३--- प्रज्ञा० २३

३४---प्रज्ञा० २२

ইধ--সেত লত হাডাত

३६—(क) अञ्यक्तवोधसशयाऽमर्वार्थग्रहणानि चावरणशीलज्ञानावरण्कमं सद्भावादभ्युपेयानि। —त० भा० टी० २।⊏ पृ० १५१

( ख ) आवारकत्वस्वमाव ज्ञानावरण कर्मसद्भावेनाव्यक्तवोधसणयोद्भावा-शेष विषयाग्रहणान्यायविरुद्धानि ।। न्या० पत्र १७७।

३७—साची सरधा भाखी जगनाथ, ते ऊघो सरध्या त्रावै मिथ्यात। त्रीर ऊधो सरधनी त्रावै, तो मूठ लागै पिण सरधा न जावै। —३० ची० ७-६।

३८-प्रजा० २३

३६---अन्० १२६।

४०--धर्म में अधर्म-सजा, अधर्म में धर्म-सजा आदि। --- मग॰ जोड़ १४।२।
४१--- अज्ञानी केंद्र वोल कथा अध्या ते मिथ्यात्व आश्रव छै। ते मोह कर्म ना उदय थी नीपनो छै, माटे ते अज्ञान नथी, केमके अज्ञानी जेट लो शुद्ध जांचै ते जानावराणीय ना च्योपशम थी नीपनो छै। माटे ते माजन आसरी अज्ञान छै। अज्ञान ने अधी श्रद्धा वन्ने खुदा छै।

—भग० जोड़ ८-२।

४२<del>—(</del> क )<del>—न</del>० २५

(ख)—मिध्यात्विनां ज्ञानावरणत्त्वयोपशमजन्योऽपि वोघो मिध्यात्व-सहचारित्वात् अज्ञान भवतिः। —जैन॰ दी॰ २।२१ वृत्ति

(ग) माजन लारे जाण रे, जान अज्ञान कहीजिए। समद्देष्टि रे जान रे, अज्ञान अज्ञानी तणी॥

--भग० जोड़ ८।२।५५ ।

४३—कुत्सितं ज्ञानमजानं, कुत्सार्थन्य नजोऽन्त्रयात्। कुत्सितत्वंतु मिथ्यात्वयोगात् तत् त्रिविध पुनः

लो॰ प्र॰ ( द्रव्यलोक ) श्लोक ६६

४४--য়া৽ বি৽ ४०।४१

४५-(क) स्था० २४।

(ख) नाण मोह चाल्यो स्तर मक्ते, ते ज्ञान मे उपजे व्यामोह। ने ज्ञानावरक्षी रा उदा थकी, ते मोह निश्चै नहीं होय॥ 'िंदमा मोहेण' कह्यो स्त्रावत्तवा सम्मै, ते दिसणो पाम्यो व्यामोह । ते पिण ज्ञानावरणी रा उदा थकी, ते हिरदे विचारी जीय ॥ ज्ञानावरणी रा उदा थकी, ज्ञान भूले सासो पर जाय । दंभण मोहणी रा उदा थकी, पटार्थ क्रघो सरभाय ॥ —— इ॰ चौ॰ १०।३२,३६,३७।

४६-न्याया० वा० वृ० पृ० १७०

४७--- मिध्यात्व त्रिपु वोघेषु, दृष्टि मोहोदयाद् भवेत्॥
यथा सरजसालात्रूफलस्य कटुक्त्वतः।
चित्तस्य पयसो दृष्टः, कटुमान स्तथानिषः॥
तथात्मनोषि मिध्यात्त्रपरिणामे सतीष्यते।
मत्यादिसविदा तादृष्ट्, मिथ्यात्त्र कस्यचित् सदा॥

--तत्वा॰ श्लो॰ पृ॰ २५६।

> ५ --- खत्रोवसिम्ब्रा त्राभिणी बोहिय णाणलदी जाव खत्रोवसिम्ब्रा मण्पज्जव णाणलदी, । खत्रोवसिम्ब्रा मह ऋण्णाणलदी, खत्रोवसिमया सुर श्रुष्णाणलदी खत्रोवसिया विभंग ऋण्णाणलदी...। --- श्रुनु० १२६

YE—सदसर् विसेसाणास्त्री भवहेतु जटिन्छिस्रीव लभास्त्री। णायफलाभावास्त्रो, मिन्छाटिष्टिस्स सण्याण॥

--वि० मा० ११५

प्र•—मंग० **२**४।२३

५१—से कि व जीवोडच निष्फत्ने -मिस्हादिष्टी —सनुः १२६ ५२—(क) से कि व सन्नोवसमनिष्फ्रने -- मिस्हादमण सदी।

(स्व) मिथ्या दृष्टि कहाव रे, माव स्त्रोपश्चम स्वस्य बली।

ए विहुँ भावे गाय रे, देखो अनुयोग द्वार में ॥

स्वपोपशम निवन्त मोहिरे, दाखी मिथ्या दृष्टि ने।

मिथ्यास्त्री री ताहि रे, मली मली शदा तिका॥

शिश्यास्त्र प्रायन ताम रे. उदा भाव मिश्या दृष्टि॥

---सगर लोड़ १२ ५

५३—विसोहि मग्गण पहुच चउदस जीवद्वाणा पन्नता ः।—सम० १४ । ५४—त्रवलिमध्यात्वोदये काचिद्विपर्यस्तापि दृष्टिर्मवतीति तद्येच्या मिथ्यादृष्टेरिय गुणस्यानसम्भवः ।—कर्म०

प्र्य-भग० जोड़ ⊏|२ |

५६—यः एक तत्त्व तत्त्वाशं वा सदिग्वे, शेप सम्यग् श्रद्धते, सम्यग् मिथ्यादृष्टिः, सम्यक् मिथ्यात्वीति यावत् । —जैन० दी० ८१४ ।

५७—मिथ्यात्वमोहनीयकर्माणुवेदनोपशमत्त्वयत्त्ववोपशमसमुत्वे स्नातमपरिणामे । —सग० वृ० पार।

५८—तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्वस्य कार्यम्, सम्यक्त्व तु मिथ्यात्वत्त्वयोपशमादिः जन्यः शुभ स्रात्म-परिणामविशेषः । —धर्म प्रक॰ २ स्रिधिकरण ।

५६—तत्त्वा० श्लो० पृ० २५६।

६०--- विभग नाणी कीय रे, दिशा मूढ जिम तेह स्यू। सगला नें नहिं कोय रे, एहवू इहा जणाय छैं॥

--भग॰ जोड ३,६,६।२६ ।

### : दस :

१--न्याया० ४।

२---भग० ४।३।

३-स्था० प्राहा

**४—-স০ স০ ধা**ই

५---न० २-३

६--प्रमा॰ मी० शश्४

७--- अन्तः करण की पदार्थाकार अवस्था को वृत्ति कहते हैं।

प्र---वेदान्त में ज्ञान दो प्रकार का है---साद्धि-ज्ञान श्रौर वृत्ति-ज्ञान । अन्त--करण की वृत्तियों को प्रकाशितृ करने वाला ज्ञान 'साद्धि-ज्ञान' श्रौर साद्धि-चैतन्य से प्रकाशित वृत्ति 'वृत्ति-ज्ञान' कहा जाता है ।

६-मिच्च न्या० शर।

१०--- मृ० न० २ व जैन० तर्क पृ० ७०

```
११--भिन्नु न्या० शश
```

- १२—व्यञ्जनावग्रहकालेऽपि जानमस्त्येत, स्दमाव्यक्तत्वाचु नोपलभ्यते सुमान्यकतिकानयत् । —स्था० वृत्ति० २-१-७१।
- १३—(१) स्वरूप—गमना के द्वारा जी प्रत्मा किया जाता है। वह <sup>'रस'</sup> दीता है।
  - (२) नाम-रूप, रस च्याटि वाचक शब्द !
  - (३) जाति—हपत्व, रमत्व त्यादि जाति।
  - ( Y ) किया-सुखकर, हितकर छादि किया।
  - (५) गुग्-कोमल, कठोर, त्यादि गुग्।
  - (६) द्रव्य-पृथ्वी, पानी जादि द्रव्य ।
- १४---श्रनध्यवसायस्तानत् सामान्यमात्र ब्राहित्वेन श्रवब्रहे श्रन्तर्भवति ।

—वि॰ मा॰ व॰ पृ॰ ३१७

१५--न्याय० स्० १-६-२३।

१६-- न्याय० सू० १-१-४०।

१७--न्याय० स्० १-१-४१।

१८-- त्रिकालगोचरस्तर्क, ईहा तु वार्तमानिकार्थविषया -- जैन० तर्क०

१६--नं० २६

२०--नं० २७|३०

२१--नं० २६

२२—फेई तु वजणीगाहवल्जेच्छोटूण मेयिमा ॥ ३०१॥ ऋसुय निस्थियमेवं ऋडावीस विहं ति भासति । जमवग्ग हो दुमेऋोऽवग्गह सामण्णको गहिस्रो ॥ ३०२॥

---वि० भा**० दृ**०

२३—चवनइरित्ता भाषा, जम्हा न तमोग्गहाइस्रो। भिन्न तेणोग्गहाइ, सामण्णस्रो तयं तग्गय चेव॥ ३०३॥

--वि॰ भा॰ दृ॰

२४—[ ऋर्यावप्रह—स्यञ्जनावग्रहमेदेनाश्रुत निश्चितमि द्विपैवेति, इदञ्च श्रोत्रादिग्रमवमेव, यत्तु श्रौत्यत्तिक्यादाश्रुतनिश्चितं तत्रार्यावप्रहः सम्मवित, न तु व्यञ्जनानग्रहः, तस्य इन्द्रियाश्रितत्वात्, बुद्धीना तु मानसत्वात्, ततो बुद्धिभ्योऽन्यत्र व्यञ्जनानग्रहो मन्तव्यः।

--स्था० वृ० २।१।७१

#### : ग्यारह :

१— 'त्रपीद्गिलकत्वादमूर्त्तां 'जीवः' पौद्गिलकत्वात् मूर्त्तानि द्रव्येन्द्रियमनासि,
त्रमूर्ताच मूर्त प्रथग्भूत ततस्तेभ्यः पौद्गिलकेन्द्रिय मनीभ्यो यन्मिति
श्रुतलत्त्व्या ज्ञानभुग्जायते तद् धूमादेरग्न्यादि ज्ञानवत् परिनिमित्तत्वात् परोत्तम् ।
—वि॰ मा॰ वृष्ट गाथा॰ ६

२—तथा हि पर्वतोय साग्निः उतानग्निः, इति सदेहानन्तर यदि कश्चित् मन्यते-अनग्निरिति तदा त प्रति यद्ययमनग्निरभविष्यत्तिः धूमवन्नाभविष्यत् इस्रविद्वमत्त्वेनाधूमवत्त्वप्रसज्जन क्रियते । स चानिष्ट प्रसंगः तर्क उच्यते । एवं प्रवृत्तः तर्कः अनिप्रमत्त्वस्य प्रतिचेपात् अनुमानस्य भवत्यनुयाहक इति ।

-( तर्क॰ भा॰ )

३-सपञ्चावयवोपेतवाक्यात्मको न्यायः --वा० भा०

४-समस्तप्रमाणव्यापारादर्थाधिगतिन्यायः। --न्याय० वा०

५--भिन्नु० न्या० ३-२८।

६--भिन्तु० न्या० ३-३३।

७---भिद्धु० न्या० ३-३१ |

८--भिन्तु० न्या० ३-३२।

६--- प्र० न० अह्य-१०७

### : बारह :

- १—युक्त्या अविषद्धः सदागमः सापि तद् अविषद्धा इति । इति अन्योन्यानुगत उभय प्रतिपत्तिहेतुः इति ॥
- २---यो हेतुवादपत्ते हेतुकः आगमे च आगमिकः। स स्वसमयप्रज्ञापकः सिद्धान्तविराधकोऽन्यः॥
- ३—न च व्याक्तिप्रह्णावलेनार्थप्रतिपादकत्वाद् धूमवदस्य अनुमानेऽन्तर्मानः, क्टाक्टकार्थाग्यानिरुपण्यम्यप्रप्रवण्यप्रत्यक्षवस्यावदशाया व्याप्तिप्रहनैरपेक्येणै-वास्य अर्थवोधकत्वात् । —जैन० तर्क० पृ० २६

न० ५८

४-स्या० म० रलो० १७

५-जं इम श्ररिहतेहि भगवतेहि उपपण्याणाण दसराघरेहि तीयपन्नुप्परणा-णागय जाणएहि सञ्चरणहि सञ्चदरितिहि पपीथ्र सैत मावतुय ।

---श्रनु० ४२

६---श्रनु० १४४

৩--স্থনু৽ ,,

८-(क) न० ३६।

- ( ख ) सज्ञात्तर बहुविधितिषिभेभेटम्, व्यञ्जनात्तर भाष्यमाणमकारादि एते चोपचाराच्छ्रुते । लब्ध्यत्तर तु इन्द्रियमनोनिमित्तः श्रुतोपयोगः तदावरण-चयोपरामो वा ....। —जीन० तर्के० पृ० ६
  - ६--- अभि० चि० शश
- १०-- ऋमि० वि० शर
- ११—मिश्राः पुन. परावृत्य सहागीर्वाण सन्निमाः । —श्रमि० चि० १।१६
- १२--दोहिं ठागेहिं सद्याएसिया, तजहा ...साहन्नतायं पुग्गलायं सदुप्पा-एसिया, भिज्जतायां चेव पोग्गलाया सदुप्पाए सिया...।

--स्था० शश्र≒१।

१३-(क) स्त्रामानिकसामध्यंसमयाभ्यामर्थनोधनिवन्धन शब्दः ।

—प्र∘ न० ४

- (ख) मिद्धा न्या ४ ४६।
- १४—(क) सामयिकत्वाच्छव्दार्थं सम्प्रत्ययस्य · । न्याय ० स्० २।१।५५।
  (स) सामयिकः शब्दार्थं संप्रत्ययो न स्वामाविकः —वा० भा०
- १५—जाध्यवाचकमावोऽपि तर्केणैव श्रवगम्यते, तस्यैव सक्तणव्यार्थे
  गोचरत्वात् । प्रयोजकवृद्धोक्त श्रुत्वा प्रवर्तमानस्य प्रयोज्यवृद्धस्य चेध्टामक्ष्लोक्य तत्कारण्जानजनकता शब्देऽवधारयतो ऽन्त्यावयव श्रवणपूर्वावयवस्मरणोपजनितवर्शापदवाक्यविषयसंक्षलनाहमकप्रत्यमिज्ञानवत
  श्रावापोद्वापाभ्या सक्तल्यस्युपसहारेण् च वाच्यवाचकमावप्रतिर्विदर्शनात्-। —जैन० तर्के० पृ० १५

१६-स्था० १०।७०१

१७---प्रज्ञा० वृ० ११

१८—(क) द्विविघोहि वस्तुधर्मः परापेज्ञ परानपेज्ञश्च, स्थौल्यादिवद् वर्सादिवद्य —ম০ ক০ मा० ४।५

- (ख) वस्तुतः केचिद् भावाः प्रतिनियतव्यञ्जकव्यद्याः, केचिन्नइत्यत्र स्वभाव एव शरणम् । — ऋते ।
- १६—ते हुति परावेक्खा, वजयमुहद्दिषणोत्ति शय तुन्छा। दिदृष्टिमस् वेचित्तं, सरावकपूरनां धार्याः भाग् र० ३०

२०-स० शश्हा

२१-स्था० १०।

२२--भग० ७।३।

२३—उत्त० ३६।८०।

२४--भग० हार ।

२५-भग० शुष्ट्र ।

२६-भग० १७।३।

२७-- स० नि०

२५—स० नि०

२६--भग० १८।१०।

३०--(क) भग० ८।२। (ख) स्था० १०।७५४।

३१---दशवै० ७|८,६ ।

३२—(क) न चावधारणिनिधः सिद्धान्तेनानुमत इति वक्तव्य, तत्र-तत्र प्रदेशेऽनेकशोऽवधारणिनिधदर्शनात्, तथाहि—"किमिय भन्ते ! कालोत्ति पबुटवइ ! गोयमा । जीवा चेव ऋजीवा चेवत्ति स्थानाङ्गेऽ ध्युक्तम्—"जर्दात्य दुप्पड्रोयार, तंजहा च ए लोए त सन्वं—जीवा चेव ऋजीवा चेव" ।

त्रया "जह चेवन मोनलफला, श्राणा श्राराहिया जिणिहाएा" इत्यादि वा त्ववधारणी भाषा प्रवचने निषिद्यते सा कचिन् तथा रूप वन्ततन्वनिर्णयाः भानात् व्यचिदेकातप्रतिपादिका वा न तु सम्यग् यथावस्थितवस्तुतत्वनिर्णये स्यात् पदप्रयोगावस्थायामिति । —श्चाचा० वृ० प० ३७०

(ख) प्रज्ञा० ११

३३-म० नि० (सन्वासव सुत्त)

३४---सन्म० ३।५४

३५---आचा० १-१-१।

३६--दशवै० ४ १३।

३७--भग० ७-२।

३५--(क) बृह० छप० २-३-११।

(ख) ,, ४-२-११।

३६--यतो बाचो निवर्त्तन्ते, श्रयाप्य मनसा सहर । -तैत्त० ७५० २।४

४०--म० नि० ( चूल मालुक्य सुत्त ६ )

४१--- एकत्वसादश्यप्रतीखोः सकलनज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानता ऽनतिकमात्।
---प्र० क० मा० पृ० ३४५

४३----प्रमाण्यचक यत्र, वस्तुरूपेण जायतः। वस्तुमत्ताववोधार्ये, तत्राऽमाव-प्रमाणाताः॥

—मी० श्लो० वा० पृ० ४७३।

४४--- म० न० सार ।

४५-न्याया० पृ० २१।

४६—सम्भवः—अनिनामानिनोयंस्य सत्ताग्रहणात् अन्यस्य सत्ताग्रहण सम्भव । अय द्विनिध —तत्र (१) सम्भावनारूपः—यथा-श्रप्तको मनुष्यो वैश्योऽस्ति अतो धनिकोऽपिस्यात्। (२) निर्यायरूपः यथा— अप्रुकस्य पाश्वे यदि शतमस्ति तत् पत्ताशता अवश्यं मान्यम्।

४७--रेतिहाः---अनिर्दिष्टवस्तुकं प्रवादपारपर्यम् । चरक में आगम को मी ऐतिहा कहा है। "तत् पत्यचमनुमानमैतिहामौपम्यमिति।" च० वि०

### स्थान = |३० | "ऐहिस नामासीपदेशी वेदादिः"--

—च० वि० ८।४३।

४८--- यर नर रर शृश

४६-योगजादृष्टिजनितः, न तु प्रातिभगणितः।

गन्ध्येव दिनराचिभ्या, फेबलशुतयोः पृथक्॥ -- प्रध्या० उप० २।२

५०—'इन्द्रियादिब्राह्मनामग्रीनिरपेत हि मनोमात्रसामग्रीप्रभव ऋषं तथा—
भावप्रकारां जान प्रातिमेति प्रसिद्धम्—श्वो मे भ्राता ऋगगन्ता'—
इत्यादिवत् —न्या० कु० पृ० ५२६ ।
ऋषि चानागत जानमस्मदादेरिष ववचित् ।
प्रमाख प्रातिभ श्वो मे, भ्रातागन्तेति दश्यते ॥
नानयंज न सदिग्ध, न वाद विधुरीकृतम् ।
न दुष्टकारण्ञ्चेति, प्रमाणमिदमिष्यताम् ॥

-( न्या० मं० विवरण पृ० १०६-१०७ जयन्त )

५१—पुन्वमदिष्ट-मसुय-मचेइय तक्खणविशुद्ध गहिन्नतथा । श्रव्याक्ष फलजोगा, बुद्धि श्रोपन्तियानाम—न० २

प्र-नं० २६

( क ) श्रुतम्—सक्तकालमावी परोपदेशः श्रुतग्रन्थरच ।

(ख) पूर्व तेन परिकर्मितमतेर्ज्यंबहारकाले तदनपेत्तमेव यद् घरपद्यते तत् श्रुतनिश्रितम् । यत्तु श्रुताऽपरिकर्मितमतेः सहजमुपजायते तद् अश्रुत-निश्रितम् । —वि० भा० इ० गाया-१७७

पुरु-प्रव नव राष्ट्र

५४-- प्र० न० अर

५५-वि० भा० गाथा ३००-३०६।

५६—-त्रप्टाविशतिमेदविचारप्रक्रमेऽवग्रहादिमत्वं सामान्यं धर्मसाक्षित्य । अक्षुत-निश्चितस्य श्रुत-निश्चितः एव अन्तर्मावो विवद्यते, श्रुता-श्रुत-निश्चितस्य विद्यारप्रस्तावे त् अश्चुतिनिश्चितत्व विशिष्ट धर्ममुररीकृत्य श्रुतिनिश्चितादश्चुतिनिश्चितं पृथगेवेष्यते…। ——वि० मा० वृ० ३०५ ५७ क—जे विष्णाया से आया —आचा० ११५१६

ख-जीवेश मते। जीवे १ जीवे-जीवे १ गोयमा। जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे-जीवेवि "नियमा।" इ ह एकेन जीवशब्देन जीवो एहते, हितीयेन च चैतन्यमिति जीवचैतन्ययो परस्परेणाविनामृतत्वाद् जीवः चैतन्यमेव, चैतन्यमपि जीव एव ।। —मग० १० ६।१०

५८--- णाये पुणिययम ऋाया --- भग० १२।१। ५६--- स्वस्मिन्नेव प्रमोत्पत्तिः स्वप्रमातृत्वमात्मनः । प्रमेयत्वमपि स्वस्य, प्रमितिश्चेयमागता ॥

—( तत्वा॰ श्लो॰ पृ॰ ४३ )

### ः तेरहः

१—सतीय ऋत्य श्रसतीय नित्य । गहरामी दिष्टिं न गहरामी किंचि ॥ —स्० २-६-१२ २—(क) पण्णविष्ठजा मावा, श्रयतभागी नु श्रणमिलप्पाय । पण्णविष्ठजाया पुण, श्रयतमागी सुयनिवद्धी ॥ —वि० मा० ३४१

### (ख) न० २३

३—केवलनारोणऽथे नाउ जे तत्य पण्यावण जोगे । ते मासइ तित्थयरो वइजोग सुश्र हवइ सेस तत्र केवलज्ञानोपलन्धार्थामिधायकः शब्दराशि' प्रोच्यमान-स्तस्य भगवतो वाग्योग एव भवति, न श्रुतम्, तस्य भाषा पर्याप्त्यादि-नाम कर्मोदयनिवन्धनत्वात्, श्रुतस्य च चायोपशमिकत्वात्, स च वाग्योगो भवति श्रुतम्, 'रोषम्' श्रुप्रधान द्रव्य-श्रुतिस्त्यर्थः, श्रोतृणा भावश्रुतकारणत्या द्रव्यश्रुत व्यवह्रीयते इति मावः ।

—न० वृ० ५६

### ४---प्र० नं० र० ४।४३

५—(क) इह च प्रथमद्वितीयचतुर्था श्रखण्डवस्त्वाश्रिताः, शेषाश्चत्वारो वस्तुः
देशश्रिता दर्शिताः, तथान्ये स्तृतीयोपि विकल्पोऽखण्डवस्त्वाश्रित
एवोकः, तथाहि श्रखण्डस्य वस्तुनः स्वपर्यायै. परपर्यायैश्च विविधिवस्य यदसन्विमित । श्रतण्वामिहितमाचाराङ्गरीकायाम्—इह

चोत्पत्तिमङ्गीकृत्योत्तर विकल्पत्रय न समवति, पदार्थावयवापेच्त्वात्, तस्योत्पत्तेश्चावयवामावात् इति --स्था० वृ० ४/४।३४५

(ख) त॰ भा॰ टी॰ पृ॰ ४१५

६--भग० २।शह०।

७-स्था० १०

८--भग० ७। श्रुर७३

६--भग०

१०--स्यान्नाशि नित्य सदृशं विरूप, वाच्य न वाच्य सदसत्तदेव। विपश्चिता नाथ। निपीततत्व। सुधोदृगतोदृगारपरपरेयम्॥

--स्या० म० २५

११---भग० 🗆 १०

१२--भग० १३।७

१३—भग० १३-७

१४--भग० १२-१०

- १५—य एते सस पदार्था निर्धारिता एतावत एवरूपारुचेति ते तथैव वा स्युर्नैव वा तथा स्यु इतरथा हि तथा वा म्युरितरथा वेत्यनिर्धारितरपज्ञान संशयज्ञानवद्ममाणमेव स्यात्। — ब्रह्मा० शा० २।२।३३।
- Re-Article on the under Current of Jamesm" in Jain Sahitya Sansodhak 1920 Vol I Page 23

१७---दर्शन० इ० पृ० १३५

१८---पृ० ६४-६५

- १६—(क) जस्स आराध्य तस्स अंतराइयं तिय अतिय, सिय नित्य, जस्स पुण अंतराइय तस्स आराध्य नियम अतिय —भग० दन्१०
  - (ख) भग० १२।१०

२०--भा० द० पृ० १७३

२१--मा० द० पृ० १७३

२२--पू० प० ष्ट० ६६-६७

२३—निह द्रव्यातिरेकेण पर्यायाः सन्ति केचन।
द्रव्यमेव ततः सत्यम्, भ्रान्तिरन्या तु चित्रवत्॥
पर्यायव्यतिरेकेण द्रव्यं नास्तीह किंचन।
मेद एव ततः सत्यो, भ्रान्तिस्तद् ध्रीव्य कत्यना॥
नामेदमेव पश्यामो, भेद नापि च केवलम्।
जात्यन्तर तु पश्याम-स्तेनानेकान्त साधनम्॥

--- उत्या० २१-२२-२३

२४---श्राचा० ४।१-२०६

२५-तर्फ ( तीसरा भाग ) पृ० २०5

RE-Indian Philosophy Vol. 1 Page 305-6

२७-द० दि० ऋध्याय १५ पृ० ४६८

- २८—नद्मावेतराभ्यामनिमलापे वस्तुनः केवल मृकत्व जगतः स्यात् विधिन प्रतिपेधय्यवहारायोगात् · — च्य० त० पृ० १२६
- २६--- ग्रनेकान्तो प्यनेकान्तः, प्रमाण-नयसाधनः। ग्रनेकान्तः प्रमाणान्ते, तदेकान्तोऽपितानयात्॥

—स्वयं० ( ग्रग्जिन स्तृति ) १८

- ३०-- आचार्य अनर श्री तुलमी गणी के एक लेख का ग्रश।
- ३१--स्० २.५.२६।
- ३२—नये यस्मिन् धर्मिणि युगपत् सदमस्यादिविरद्धधर्मममावेशः मम्भवति शीतोप्तवत् —ज्ञरा० शा० २-२-३३
- ३३ नील-उमला—पह सामानाधिकरण्य है। कमता में नील गुण के निमित्त ने 'नील' जब्द की लीट कमता जाति के निमित्त से "कमल" जब्द की प्रकृति होती है।
- ३८-रिय गारीरी निष्यमः निय प्राप्तीरी निरूपमः -भग० २-१
- २५ स्पर्वे साथ नामाधिराज्यभीवित्तात्तात्तात्र स्वात्तात्रात्तात्र विश्वविद्याभीके स्वविद्याय व्यातकत्त्राच्याकर्मनिवासात्त्रात्तात्रीतरीय — स्वात् स्वव प्रक्षीक ५०
- १६—पर्टर पेनिय प्रकारेण जाना, गीनिय व्याणानां, सेनीय व्याणानां, जीनीय वास्ता अन्योतिक नाम कारण विशेषाः —प्रकासक रक्षा

३७—(क) ब्रह्म० शा० २।२।३३, (ख) ब्रह्म० सा० २।२।३३,

३८-सेरी०

३६—ग्रप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यभावोऽनवस्था श्रथवा— ग्रन्थवस्थितपरम्परोपाधीनानिष्टप्रसंगः श्रनवस्था।

४०--सर्वेपा युगपत् प्राप्तिः सकरः।

४१-मग० शहाश्रह

४२--परस्पर विषयगमन व्यतिकरः ।

¥३--स्वपरसत्ताव्यदासोपादानापाद्य हि वस्तुनोवस्तुत्वम्

४४--मेग० १५)१० )

४५ — अत्र च सकलधर्मिविषयत्वात् त्रयो भगा अविकलादेशाः, चत्वारश्चदेशाः वच्छिन्नधर्मिविषयत्वात् विकलादेशाः। — न० र० पृ० २१।

४६ — सर्व बस्तु सप्तमगीस्वमाव, ते चाऽमी, स्वद्रव्यचेत्रकालमावापेच्या
स्यादिस्त, पर-द्रव्याद्यपेच्या स्यान्नास्ति, अन्योरेव धर्मयो यौगपयेनाभिधातुमशक्यत्वादऽवक्तव्य, तथा कस्यचिदशस्य स्वद्रव्याद्यपेच्या परस्य
तु विविच्चितत्वात् कस्यचिक्चशस्य परद्रव्याद्यपेच्या विविच्चितत्वात्
स्यादिस्त च स्यानास्ति चेति, तयैकस्याशस्य स्वद्रव्याद्यपेच्या परस्य
तु सामस्त्येन स्वपरद्रव्याद्यपेच्या विविच्चितत्वात् स्यादस्ति चावकव्य
चेति, तयेकस्याशस्य परद्रव्याद्यपेच्या परस्य तु सामस्त्येन स्वद्रव्याद्यपेच्या विविच्चितत्वात् स्यान्नास्ति चावकव्य चेति तयैकस्याशस्य
स्वद्रव्याद्यपेच्या परस्य तु परद्रव्याद्यपेच्याऽन्यस्य तु यौगपद्येन
स्वपरद्रव्याद्यपेच्या परस्य तु परद्रव्याद्यपेच्याऽन्यस्य तु यौगपद्येन
स्वपरद्रव्याद्यपेच्या विविच्चितत्वात् स्यादस्ति च नास्ति चावकव्य चेति ।
—(वि० भा॰ वृ०)

४७—(क) प्र० न० ४

( ख ) ' ऋपयय वस्तु समस्यमान-मद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम् । ऋादेशमेदोदित सप्तमंग—मदीदशस्त्व बुषह्पदेवम्" ॥ —स्या० मं० २३ ४८-पमाश्रीय मुर्णि देहि, मणिश्री श्रद्धभेषश्री। अन्नाण ससन्त्री चेन, मिच्छानाण तहे न॥ राग दोसो महन्मसी, धम्मम्मिय श्रणायरी। जोगाण दुप्पणिहाण, श्रद्धहा विज्यस्तश्री॥

४६--- श्रज्ञान खल्लु कष्ट, क्रीधादिभ्योऽपि सर्वपापेभ्य.। श्रथं हितमहित वा, न वेत्ति येनावृतो लोकः॥

५०—''सरायात्मा विनश्यति"—यह मन की दोलायमान दशा के लिए है। जिश्वासात्मक सराय विनाशकर नहीं किन्तु विकासकर होता है। इसीलिए कहा जाता है—''न सरायमनारुह, नरो भद्राणि पश्यित ।"

प्र--स्था० १०

५२---विद्यमान पदार्थ की अनुपलिक के २१ कारण हैं। इनसे पदार्थ की खपलिक होती ही नहीं अथवा वह यथार्थ नहीं होती।

(१) ऋति दूर

(२) अति समीप

(३) अति सूच्म

(४) मन की ऋस्थिरता

(५) इन्द्रिय का ऋषाटव

(६) बुद्धिमान्य

(७) अशक्य ग्रहण

(८) श्रावरण

( દ ) જ્રમિમૃત

(१०) समानजातीय

(११) अनुपयोग दशा

(१२) उचित उपाय का ग्रामाव

(१३) विस्मरण (१५) मोह

(१४) दुरागम-मिथ्या उपदेश (१६) दृष्टि-शक्ति का अभाव

(१७) विकार

(१८) किया का श्रभाव

(१६) अनिधगम--शास्त्र सुने विना (२०

(२०) काल-ज्यवधान

(२१) स्वभाव से इन्द्रिय-श्रगोचर

# ः चौदह :

-- ( वि॰ **भा**० वृ० )

श्रमेकान्तात्मकत्वेन, ज्याप्तावत्र क्रमाक्रमौ ।
 ताभ्यामर्थिकिया ज्याप्ता, तयास्तित्व चतुष्ट्ये ॥

१—वन्ध, वन्ध-कारण, मोत्त, मोत्त्-कारण।

```
मूलव्याप्तुर्निवृत्तौ तु, क्रमाक्रमनिवृत्तितः ।

क्रिया-कारक्योर्भ्रे शान्तस्यादेतच्चतुष्टयम् ॥

ततो व्याप्ता ( व्याप्तः ) समस्तस्य, प्रसिद्धश्चप्रमाणतः ।

चतुष्टय सवु-इच्छद्भिरनेकान्तोवगम्यताम् ॥ —तत्त्वा० २४६-२५१।
```

### २-स्॰ शहाधा

- ३---भग० ७।२।
- ४--(१) द्रव्य तुल्य ।
  - (२) चेत्र-तुल्य।
  - (३) काल-तुल्य।
  - (Y) भव-तुल्य ।
  - (५) भाव-तुल्य।
  - (६) संस्थान-तुल्य ।
- ५---मग० १८।१०।
- ६—तत् परिणामिद्रव्यमेकस्मिनेवत्त्त्ये एकेन स्वभावेन छत्पद्यते, परेण विनश्यति—ग्रनन्तधर्मात्मकत्वाद् वस्तुनः। —सू॰ वृ॰ १।१५।
- ७—गरमैश्वर्ययुक्तत्वाद्, ब्राह्मैव मत ईश्वरः। स च कर्तेति निर्देषं, कर्त् वादो व्यवस्थित ॥ —शा० वा० स०
- ५-- उत्पाद्व्ययमीव्ययुक्त सत्। --त० सू० ५।२६।
- ६—(क) सृष्टि-स्थिलन्तकरणी, ब्रह्मविष्णुशिवातिमका। स सज्ञा याति भगवानेक एव जनार्दनः॥ —वि॰ पु॰ १।२।६६
  - (ख) एकं सत् विद्या वहधा वदन्ति · । ऋग् १।१६४-४६।
- १०—वैदिकोव्यवहर्तव्यः, कर्तव्यः पुनराईतः । श्रीतव्य सौगतो धर्मः, ध्यातव्यः परमः शिवः ॥
- ११--- ऋणोरणीयान् महतो महीयान् । --- कठ० उप० १। र। र०।
  - (क) सदसद्वरेएयम् । —मुण्डकोप० २।२।१
  - (ख) यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चिद, यस्मान्नाणीयो नज्यायोऽ-
- A स्तिकश्चित्। —श्वेताश्व॰ छप॰ शध

- १२—यग्रोपवीत परम पवित्र, करेण घृत्वा शपथ करोमि ।
  योगे वियोगे दिवसोऽङ्गनाया ऋणोरणीयान् महतो महीयान् ॥
- ₹₹—One interesting story is told about the explanation of Relativity.

Mrs Enstein did not understand her husband's theories. One day she asked "What shall I say is Relativity?" The thinker replied with an unexpected parable, "When a man talks to a pretty girl for an hour it seems to him only a minute but let him sit on a hot stove for only a minute and it is longer than an hour. That is Relativity"

१४—करिसण ग्नास्य अङ्गालग मङोनगरणेस्त विविद्दस्स य अङ्गाए पुढविर्हिसंति मदबुद्धिया—ग्रश्न (आ० व० द्वार )—१

१५—स्था० २

- १६—इह द्विविधा भावाः—त्रवथा हेतुमाह्या अहेतुमाह्याश्च । तत्र हेतुमाह्या जीवास्त्रितत्वादयः तत्नाधकप्रमाणसद्भावात्, अहेतुमाह्या, अमन्यत्वादयः असमदावपेच्चया तत् साधकहेत्नामसम्भवात्, प्रकृष्टजानगोचरत्वात् तद्वेत्नामिति । —प्रज्ञा॰ वृ॰ पद १
- १७—ज्ञायेरन् हेतुनादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रियाः । कालेनैतावता तेपा, इतःस्यादर्यनिर्णयः ॥ —यो० दृ० स० १४६
- १८-(क) नचैवदेव यत् तस्मात्, शुष्कतर्कग्रहो महान्। मिथ्याभिमानदेतत्वात्, त्याच्य एव मुमुज्जुभिः॥

--यो० ह∙ स० १४७

(ख) अन्यत एव श्रेयास्थन्यत एव विचरन्ति वादिवृता । वावसंरम्भः ववचिदिति, न जगाद सुनिः शिवोपायम् ॥

<del>~</del>দ্ধা∘ লা∘ লাড

१६- सर्वे शब्दनयास्तेन, परार्थप्रतिपादने। स्वार्यप्रकाशने मात-रिमे जाननयाः स्थिताः ॥--मी० श्लो० वा०

२०--- द्रव्यार्थत्वेनाश्रयणे तदव्यतिरेकादभेदवृत्तिः। पर्यायार्थत्वेनाश्रयणे परस्परं व्यतिरेकेऽपि एकत्वाध्यारोपः, ततश्च अभेदोपचारः ।

--तत्त्वा० रा० ४।४२।

२१-तत्थ चतारि नाणाइ ठप्पाइ' ठविण्जाइ, णो उद्दिस्ति, णो समुद्दिसति, णो अग्राप्रणविज्जति, सुयनाणस्य उद्देसी, समुद्देसी, श्रग्रुएणा, श्रग्रुयोगो य पवत्तइ ।—श्रनु० २

२२--स्याद्वाद और नय-शब्द वोधजनक हैं--इसलिए स्रागम हैं।

२३--अत स्वार्थ मवति परार्थं च--ज्ञानात्मकं स्वार्थ-वचनात्मक परार्थ, तद् मेदा नयाः ।-सर्वा० सि०

२४-प्रसद्धेणानुमानेन, प्रसिद्धार्थं प्रकाशनात । परस्य तटुपायत्वात्, परार्थत्वं द्वयोरिप ॥—ऋनुमान-प्रतीत प्रत्याय यन्नेवं वचनयति---"श्रमिरत्र धुमात् " - प्रत्यत्तप्रतीत पुनर्दर्शयन्ने-ताबद् वक्ति-पश्य राजा गच्छति ।-न्याया० टीका ११।

२५---प्र० वा०---शश्र्ण

२६--त्रहा० शा० रारा१७।

२७--शुद्धं द्रव्य समाश्रिल, सप्रहरतदशुद्धित'। नैगम-व्यवहारी स्तः, शेपाः पर्यायमाश्रिताः ॥ —सन्म० टी० २७२

र⊏-भग० १८।६।

२६--छान्दो० चप० ६।श४

३०--भग० १७।२)

३१--यो वस्तूना समानपरिणामः स सामान्यम् , सच सामान्यपरिणामो-उसमान परिगामाविनामावी, अन्यया एकत्वापत्तितः सामान्यत्व स्यैवायोगात् , सच असमानपरिणामो विशेषः उत्तन्च-"वस्तुन एव समान परिग्हाम स एव सामान्यम्। असमानस्तु विशेषो, वस्त्वेकमुभयरूपं तु ॥"

--- आव॰ वृ०--(मलयगिरि पत्र ३७३

३२—स्तृतिरचैक श्लोक प्रमाप, स्तोध तु बहुरलोक मानम् ॥ ह० च॰ प०—३ गाथा (अभवदेव वृत्त व्याख्या)

३३--आव ० वृ०--( मलयगिरि )

३४—वस्तुत' त्त्विकत्वादिविशेषणगुद्धपर्यायनेगमो नाभ्युपगन्द्यत्वेव ।

किञ्चत् काल स्थाय्यगुद्धतदभ्युपगम स्तु सत्तामहामामान्यत्प

द्वयाशस्य घटादिमत्तात्प—विशेष शस्तागमूलतयाऽशुद्धद्वयाः

भ्युपगम एव पर्यवस्यतीति पर्यायाधित्व तस्य, अतएव मामान्य—

विशेषविषयमेदेन संग्रह्वयवहारयोरेवान्तभविन शुद्धाशुद्ध द्वव्या
रित्तकोऽयमिष्यत इति ।

श्रिने० पत्र० १० ]

३५—तार्किकाण त्रयो भेटा, त्राद्या द्रव्यार्थतो मता' । त्रेद्यान्तिकामा चत्यारः, पर्यायार्थगद्याः परे ॥ —न्यायो० १५

३६---श्रनु० १४

३७—न० र०—पृ० १२

३८-- न चैविमत्तराशयितस्तिपित्वाद् दुर्शयत्वम्, तत् प्रतिस्तेपस्य प्राधान्य-मात्र एवीपयोगात् न० र०--पृष्ठ १२

४०-तत्वा० रा०--१,४२

४१—यो नाम नयो नयान्तर-नापेच् परमार्थत स्वात् पदप्रयोगमभिलपन् सम्पूर्णे वस्तु गृह्णातीति प्रमाणान्तर्भावी, नयान्तरनिरपेच्चस्त यो नय' स च नियमान् मिथ्यादृष्टिरेव सम्पूर्णवस्तुनाह्कामावात्-इति

[ आचार्य मलयगिरि--ग्राव० वृ० पत्र ३७१]

४२ — 'स्यादित्तं' इत्यादि प्रमाणम् , 'श्रस्त्येव' इत्यादि दुर्णयः, 'श्रस्ति' इत्यादिकः सुनयो न तु सञ्यवहाराङ्गम्, 'स्यादस्त्येव' इत्यादि सुनय \_एव व्यवहारकारणम् · · सन्म० टी० पृ० — ४४६

४३—सदेव सत् स्वात सदिति जिधार्थोमीयेत हुर्नीतिनय प्रमासै । यथार्थदशी तु नयप्रमाप-पयेन हुर्नीतिपयत्वमास्य ॥ —स्था० मं० २८ ४४—(क) स्याच्जीव एव इत्युक्तेनेवोकान्त्वविषयः स्याच्छव्दः । स्यादस्त्येव जीवः इत्युक्ते एकान्त्वविषयः स्याच्छव्दः ।

## स्यादस्त्रीति सकलवस्तुग्राहकत्वात् प्रमाणवावयम्, स्यादस्त्येव द्रव्यमिति वस्त्वेकदेशग्राहकत्वान्नयवाक्यम् ॥ —पंचा० टी० पृ० ३२

(ख) पूर्व पंचास्तिकाये स्यादस्तीत्यादि प्रमाणनाक्येन प्रमाण सप्तमंगी ज्याख्याता, श्रत्र तु स्यादस्त्येन यदेनकारग्रहण तन्नय सप्तमंगी-जापनार्थमिति भानार्थः ।—प्रव॰ टी॰ पृ०१६२

**⊁६**—अने० पृ०३१

४७—(क) सन्म० पृ० ३१८

(ख) अने० पृ० ५५

भ्य—नित्य सन्वमसत्व वा, हेतोरन्यानपेत्त्णात् । अपेत्तातो हि भावाना, कादाचित्कत्वसमवः ॥

YE-न सीस्ति प्रत्ययो लोके, याशब्दानुगमहते । अनुविद्धमिवनानं, सर्वे शब्देन भागते ! वा० प्र०१२४

५०—तत्त्वा० श्लो०—२३६-४० ५१—स्था० ७।३।५४२

### : पन्द्रह :

१--भिन्तु न्या० ५-२२

२--भिद्ध न्या० ५-२३

३--भित न्या० प्रारु३

Y--भिन्तु न्या० प्रा२४ ।

५-- मिलुन्या० प्रार्प्

६--भिन्नु न्या० प्रा२७।

७—आगम सब्ब निसेहे, नो सहो ऋहव देस पडिसेहे
"नो शब्द" के दो ऋषं होते हैं—सर्व-निपेष ऋौर देश-निपेष ।
यहाँ तो शब्द होनी प्रकार के निपेष के ऋषं में प्रयुक्त होता है !

### : सोलह :

१---भिद्ध न्या० शप्रा

२-- भिज्ञ न्या० शह।

३---मिल् न्या० शप्,६,१०।

### : सत्तरह :

१---भिन्तु न्या० ५।१८-१६।

२—हे सत्ये समुपाश्रित्य, बुढाना धर्म-देशना ।
लोकसंवृतितत्यं च, तत्यं च परमार्थतः —म० का० २४।
सम्यग् मृपादर्शनलव्यभावं रुपद्वयं निम्नति सर्वमानाः ।
सम्यग्द्यो यो निषयः त तत्त्वमृपाद्या संवृतितत्त्वमुक्तम् ॥
मृषादरोऽपि द्विनिधास्त इष्टा दीप्तेन्द्रिया इन्द्रिय टोपवन्तः ।
दुप्टेन्द्रियासा किल नोध इष्ट सुस्टेन्द्रियज्ञानमपेद्यमिथ्या॥

---मा० का धार३णर<sup>४</sup>

३---येन चारमनात्मवत्सर्विमद जगसदेव सदाख्यं कारण सत्यं परमार्थं चत्।
---छान्दो० सप० ६।प्प०

—्शा० भा० पृ०६६१

- y-We can only know therelative truth but absolute truth is known only to the universal observer mystenons universal Page 138
  - ५-जीव शिव शिवोजीवो, नान्तरं शिवजीवयो। कर्मवदो भवेजीवः, कर्मभुक्त सदा शिवः॥
  - ६—खकाऽन्कारमरुप यत्, पूर्वापूर्वेप वर्तते । कालश्रयेपि तद् उच्य-मुपादान मिति स्मृतम् ॥
  - ७--- टेखिए इसी अन्य का अनुमान प्रवरण।

  - १--- सत्त्वतोऽन्यया प्रया विकार इत्युदीरितः। अतन्वतो ऽन्यया प्रया विवर्त इत्युदीरितः॥ --- (वे॰ सा॰ )

सतत्वतो यथार्थतः, ग्रन्यथा प्रया स्वरूपान्तरापत्तिः, तथा दुग्धस्य दध्याकारेण परिशामः-विकारः। १०- "कार्यस्य कारणात्मकत्वात् । नहि कारणाद् भिन्नं कार्यम्"। —(शा० कौ० ६) ११-- "नहि कार्यकारणयोर्भेदः स्त्राश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तिभिरम्युपगम्यते । कारणस्यैव संस्थानमात्र कार्यमित्यभ्यपगमात्"। ---( ब्रह्म शा० रारा१७ ) १२--प्र० वा० सार४६ १३--भावस्स गुरिथ णासो, गुरिथ ग्रभावस्स छप्पादो ।" -( पञ्चा० १५ ) १४--"एव सदो विणासी, ऋसदो जीवस्स होइ उप्पादी"। -- ( पञ्चा ६० ) १५—नाशोऽपि द्विविधो जेयो, रूपान्तर विगोचरः। श्रर्थान्तर गतिश्चैव, द्वितीयः परिकीर्तितः॥ २५॥ तत्रान्धतमसस्तेजो, रूपान्तरस्य संक्रमः। त्रणीरण्वतरपाती. हार्थान्तरगमञ्च सः ॥ २६ ॥ — इच्यानु त० १६-प्रयोगविस्ताभ्यां स्याद्धत्पादो द्विविधस्तयोः। श्राद्यो नियमात् , समुदायनिवादजः ॥ १७ ॥ विश्रसा हि विना यत्न जायते द्विविधः सच। तत्रारा चेतनस्कधजन्यः समुदायोऽग्रिमः॥ १८॥ सचित्त मिश्रजञ्चान्यः स्यादेकत्वप्रकारकः। शरीराणा च वर्णाद, सुनिर्घारो भवलतः॥ १६॥ यत् सयोगं विनैकत्वं, तद् द्रव्याशेन सिद्धता । यथा स्कन्ध विभागाणोः सिद्धस्यावरणद्यये ॥ २०॥ न्कन्थ हेत् विना योग-, परयोगेण चोद्मवः। चर्णे चर्णे च पर्यायादास्तदैकलमुच्यते ॥ २१ ॥ डत्पादो ननु धर्मादेः, परप्रत्ययतो भवेत्।

निजमत्वयतो वापि. जात्वान्तर्नययोजनाम् ॥ २२ ॥

<sup>---</sup> द्रव्यानु० त० स्रध्याय ६

१७—पानी जन गर्म होने लंगता है तो हमको पहले पानी के रूप में ही प्रतीत होता है। परन्तु जन ताप वृद्धि की मात्रा सीमा-निशेष तक पहुंच जाती है तो पानी का स्थान भाष ले लेजी है। इसी प्रकार के क्रिमक परिवर्तन को मात्रा-मेट से लिंग-मेद कहते हैं। इसरी अवस्था पहली अवस्था की प्रतियोगी—उससे निपरीत होती है परन्तु परिवर्तन कम नहीं नहीं एक सकता, वह और आगे बदता है और मात्रा-मेद से लिंग-मेट होनर तीमरी अवस्था का उट्य होता है, जो इसरी की प्रतियोगी होती है। इस प्रकार पहली की प्रतियोगी की प्रतियोगी होती है। इसको यों कहते हैं कि पूर्वावस्था, तत् प्रतिपेध, प्रतियेध का प्रतियेध—इस कम से अवस्था-परिणाम का प्रवाह निरन्तर जारी है। जो अवस्था प्रतिपिद्ध होती है, वह सर्व्या नष्ट नहीं होती, अपने प्रतियेधक में अपने संस्कार छोड जाती है। इस प्रकार प्रत्येक परवर्ती में प्रत्येक पूर्ववर्त्ती विद्यमान है। धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया को इन्द्रात्मक प्रक्रिया कहते हैं।

# पारिक्षिष्ट ; २ ; (जैनागम स्कः)

- (१) भागतुरु पयासु । (सूत्र॰ १।१०।३) प्राणियों के प्रति आत्म-तृत्य मान रखो ।
- (२) सन्तं जगं तु समयाणुपेही । (सूत्र ० १।००।७) सारे जगत को सममान से देख ।
- (३) पियमिष्ययं कस्स वि णो करेच्का (सूत्र० १।१०।७)
  किसी का भी प्रिय या अप्रिय मन कर—राग-द्वेष में दूर रह।
- (४) णिव्नाणमेय कसिणं समाहिं। (सूत्र० १११०।२२)
- पूर्ण समाधि ही निर्वाण है। (५) सर्यं कडं णन्तकडं च दुक्खं। (सूत्र० १।१२।११)
- दुःख खयकृत होता है, अन्यकृत नहीं।
- (६) आहंसु विज्जा चरणं पमोक्खं। (सूत्र॰ १।१२।११) ज्ञान और आवरण ही मोक्ष का मार्ग हैं।
- (७) का अरई के आणंदे—इत्थंपि अग्गहे चरे। (आचा॰ १।३।३)
- ज्ञानी के लिए अरति और आनन्द क्या है ? वह हर्ष-शोक में अनासक रहकर संयम में सदा विचरण करे ।
- (८) सब्बं हास परिच्यज्ञ, आलीनगुत्तो परिव्यए। (आचा॰ ११३१३)
  साथक सभी प्रकार का हास्य-कुत्तूहुल छोड़कर मन, वचन और काया
  का गोपन कर संयम का पालन करे।
- (९) पुरिसा। तुममेव तुम मिर्त, कि वहिया मित्तमिच्छिस (आचा० १।३।३) हे पुरुष ! तू ही तेरा मित्र है। बाहर मित्र की खोज क्यो कर रहा है।
- ( ९० ) पुरिसा ! अताणमेन अभिणिगिज्म एवं दुकखा पमुच्चिस । ( आचा० ९।३।३ )
- हे पुरुष । अपनी आत्मा का ही निम्नह कर। ऐसा करने से तू समस्त
  - हु खों से छूट जाएगा ।
- ( १९ ) पुरिसा । सच्चमेव समिक्षाणाहि । ( आचा॰ १।३।३ ) हे पुरुष ! सत्य को ही अच्छी तरह से जानी ।

- ( १२ ) सच्चत्स आणाए से द्वाहिए मेहायी मार नरह । (आचा॰ ११३३ ) जो सत्य की आज्ञा में— आचरण में द्यमशील है, वह मेधायी मार— मृत्य को जीत देना है।
- (१२) सहियो धम्मनायाय, सेय समणुपस्मई । (आचा॰ ११३१३) सत्य से युक्त पुरुप धर्म को प्रहण कर श्रेय—क याण को अन्दर्श तरह देखता है ।
- (१४) पासिय द्विए होयालोयपनचाओ सुनद्र। (आचा॰ ११३१३) देख। होक के प्रपंधी से साधक मुख हो जाते हैं।
- ( १५ ) सन्न्वं भयव ( प्रश्न ब्याकरण ) सस्य ही भगवान् है।
- ( १६ ) आयमो बहिया पास । ( आचा॰ ११३१३ ) दसरे प्राणियो को आत्मतत्य समको ।
- ( १७ ) कामा दुरतिकःमा । ( आचा॰ १।२।५ ) कामनाएं दुरतिकम ईं—उनका पार पाना दुष्कर हैं।
- ( १८ ) जीवियं दुप्पिंडवृह्ग । ( भाचा॰ १।२।५ ) यह जीवन बढाया नहीं जा सकता ।
- ( १९ ) कामकामी खलु अय पुरिसै, से सोयह म्हूरह तिप्पह पिट्टइ परितप्पइ । ( आचा० १।२।५ )

यह कामकामी—काममोग की कामना करने वाला पुरुष निश्चय हो शोक करता है, विलाप करता है, मर्यांटा से अप्ट हो जाता है तथा दुःखी और सतप्त होता है।

- (२०) गढि्छए छोए अणुपरियद्वयाणो । (आचा॰ १।२।५) वासना मे रुद्ध सनुत्य इस ससार में भ्रमण करते रहते हैं।
- (२९) सिंध निदिता इह मस्चिएहि, एस नीरे पससिए जे बद्धे पहिमोगए। ( आचा॰ १।२।५)

इस मनुष्य-भव में सिंघ जानकर—उद्धार का अवसर जानकर जो कर्मों से बद्ध आत्म-प्रदेशों को मुक्त करता है, वहीं बीर और प्रशसा का पात्र है।

- (२२) जहा अंतो तहा वाहि, जहा माहि तहा अंतो ( आचा॰ १।२।५)
  यह शरीर जैसा अन्दर से जैसे असार है, वैसा ही बाहर से असार है
  और जैसा बाहर से असार है वैसा ही अन्दर से असार है।
- (२३) मा य हु लालं पच्चासी। (आचा॰ १।२।५) स्रागे हुए भोग-पदार्थों का प्रस्ताशी फिर से उनकी कामना करने वाला न हो।
- (२४) अर्ल बालस्स संगेण । (आचार १।२।५) मुर्ख की सगत से क्या लाभ १
- (२५) मा अप्पेण लुपहा बहु (सूत्र॰ १।३।४।७) अल्प विषय-मुख से महान् पदार्थ-मुख का विष्वस मत कर ।
- (२६) पावाउ अप्पाण निवहएज्जा । (सूत्र॰ १।१०।१७) आत्मा को पाप से निवस कर ।
- (२७) णो जीवियं णो मरणाभिकस्ती । (स्त्र॰ १।१०।२४) जीवन और मरण की कामना मत कर
- (२८) न पूरण चेव सिलोयकामी (स्झ० १।१०।७) पूजा और स्तुति की कामना मत कर ।
- (२९) नाति कंडूद्यं सेयं अस्यस्यावरज्काति (सूत्र॰ १।३।३।१३)
  वण-भाव को अति खजलाना अच्छा नहीं, इससे विकार बढता है।
- (२०) एगत्तमेय अभिपत्थएजा एसप्यमोक्खो असुते वरेपि (सूत्र० १।१०।१२) एक्त की भावना कर यही मोक्ष है तथा यही सत्य समाधि है।
- (३१) सुई धम्मस्त दुल्हा । (उत्त॰ ३।८) धर्म को सुतने का सयोग दुर्लम है ।
- (३२) वेराणुगिद्धे णिचय करेड् । (सूत्र॰ ११२०१९) जो वेर में गृद्ध होता है, वह गांट कर्मों का सचय करता है ।
- (२२) मप्पाणमेव जुज्माहि, कि ते जुज्मेण वज्मणो (टत्त॰ ९१२५) भपनी भात्मा के साथ ही युद्ध करो । बाह्य श्रृतुओं से युद्ध करने से क्या ठाम १
- (२४) अप्पा दनो सुद्दी होड् अस्ति लोए परत्यय (उत्त॰ १।५)

अपनी श्रात्माका दमन करनेवाला इस लोक और परलोक में सुखी होता है।

- (३५) जहा लाहो तहा लोहो लाहो लोहो पष्ट्ल्ह् । (उत्त॰ ८१९७) जैसे लाभ होता है, वैसे ही लोभ—नृष्णा बढती जाती है । लाभ लोम को बढाना है ।
- (३६) कामे कन्नाही कमियं खु दुक्ख। (दश्र० २।५) कामनाओं को दूर कर, निरुचय ही दुख दूर होगा।
- (३०) जावंताविज्ञा पुरिसा, सन्वे ते दुक्खसभवा (उत्त॰ ६१९) जो भी विद्याहीन—तत्वों को नहीं जाननेवाले पुरुष हैं, वे सब दुखों के पात्र हैं।
- (३८) न चिता तायए मासा । (उत्त॰ ६१११)विविध भाषाओं का ज्ञान दुर्गति से नहीं बचा सकता ।
- (३९) अप्पणा सरचमेरीजा, मेर्ति भूएमु कप्पए (उत्त० ६।२) आत्मा से सल्य की गवेषणा करो और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव इस्वो ।
- (४०) अज्मत्यं सन्त्रजो सन्तं, दिस्स पाणे पियायए (उत्त॰ ६१७) अपनी ही तरह सर्वे प्राणियो को सर्वतः अपनी अपनी आत्मा प्रिय है।
- (४१) पुरुवकम्मक्खय द्वारा, इस देह समुद्धरे । (उत्त॰ ६।१३) इस देह का पालन-पोषण आत्म-शुद्धि के लिए— पूर्व कर्मों के क्षय के लिए करो ।
- (४२) पमाय कम्म माहंसु, अप्पमाय तहा वर (सूत्र॰ १।८।३) ज्ञानियों ने प्रमाद को कर्म (बन्धन) और अप्रमाद को अकर्म (अबन्धन) कहा है।
- (४३) सजमेर्ण भते । जीवे कि जणयह 2 सजमेर्ण अणहयसं जणयह
  (उत्त०२९।२६)
  सयम से हे भगवन् । जीव क्या उपार्जन करता है 2 सयम से अनासव
  अवस्था को उत्पन्न करता है।
- (४४) सोही उज्जुअभूभस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्टड (उत्त॰ ३।१२)

भज़—सरल आत्मा की ही जुद्धि होती है। धर्म जुद्ध आत्मा में ही ठहरता है।

- (४५) निद्दं च न वहु मनेज्जा (दश॰ ८।४२) निदा का वहमान मत करो ।
- (४६) संयुज्जह, कि न युज्जह, सवोही खळ पेच्च दुह्रहा । (सूत्र॰ १।२।१।१)
  समको । तुम समकते क्यों नहीं १ मनुष्य-सब बीत जाने पर संबोधि
  प्राप्त होना निक्क्य ही दुर्छम है।
- (४७) अन्तरस दुक्ख अन्तो न परयाइयइ, अन्तेण कडं अन्तो नो पटिसंवेदइ (सूत्र २।१)

युसरे के दुःख को दूसरा नहीं वंटा सकता। दूसरे के कर्म का फल दूसरा नहीं भोग सकता।

- (४८) पत्तेयं जायइ पत्तेयं सरइ पत्तेय चपइ पत्तेय डवज्जइ पत्तेयं मंतमा पत्तेयं सन्ता पत्तेयं सन्ता एवं विन्तू वेयणा (स्त्र॰ २१९) ध्यक्ति भकेला जन्मता हैं, अकेला मरता है, च्यवन और उत्पत्ति भी भकेले की होती हैं। कलइ, संज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान और वेदना—ये सभी प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग होते हैं।
  - (४९) इह खलु काममीना को ताजाए वा को सरकाए वा (सूत्र॰ २१९१९३)

    वस्तुत काम-भोग मनुष्य की रक्षा करने में या शरण टेने में समर्थ
    नहीं है।
  - (५०) इंद खलु नाइमंजीमा, जो ताजाए वा जो शरजाए वा (सूत्र० २।९।९३) दि छोक में शांति-संयोग दुख से रक्षा करने में और मनुष्य को शान्ति देने में समर्थ नहीं है।
  - (५१) क्सेंडि अप्पाण, जरेडि अप्पाण (आचा॰ ११४।३१५) भत्मा को क्सो —दमन करो, आत्मा को जीर्ष करो ।
  - (५२) न कम्मुषा इस्म खर्वेनि वाला, अकम्मुणा कम्म खर्वेति यीरा (सूत्र- ११९०१९५.)

मूर्व पछाय वर्म-सावयासाठान से वसी का क्ष्य नहीं कर सकते। श्रीर पुरुष अवर्म द्वारा वसी का क्ष्य वस्ते हैं।

- (५.३) टबलेबो होइ मोगेसु मोगी मनइ संसारे (टत्त॰ २५।४१) मोग से ही इसी का लेप---वन्यन होता है। मोगी को जन्म-मरण रपी मंसार में अनन करना पड़ना है।
- (५८) जो जाणे न सरस्वामि, चोहु करी सुए सिया ( उत्त॰ १४।२७ )
  जो यह निश्चय जान लेना है कि "मैं नहीं मर्रंगा"—वही आगामी बाल
  का मरोना कर सकता है।
- (१५) से सुर्य च मे अध्मन्थ च मे, बन्यत्यमीवस्तो सुष्मच्मन्स्येव (आचा॰ २।२।१५०) मेंने सुना है और सुन्ते अनुभव भी है कि बन्यन से सुक्त होना तुम्हारे ही हाथ है।
- (५६) एउं गुणाणिणो सारं, ज न हिसइ किचणं (सूत्र॰ १११४) १० ) विसी मी प्राणी की हिसा नहीं करना—यही ज्ञान का सार है।
- (५७) ननेमु वा उत्तम वंमचेर ( सृत्र॰ ६१२३ ) ब्रह्मनर्य वत्तम नप रि ।
- (-८) न विरूप्तिज्ज केण्ड (सूत्र॰ १।१३।१५) निसी के प्रति वैर नहीं रखना चाहिए।
- (५९) मेति भूएमु कपए ( उत्त ६१२ ) मय नीवा के प्रति मेत्री-मार रखना नाहिए ।
- (६०) मात्रेमि जीस्य निर्य ( आचा० ११२।३१७ ) सबद्रो जीवन प्रिय है।
- (६१) जहुरूने जहा उक्कवोह, संशासे विदु विमीत्कता (सूत्र ११४१९१२६) जैसे आभि के निकट लाग का यहा यह जाता है, उसी तरह विद्वार पुरस् मी क्वी के सक्षाक से विवाद की जात होता है।
- (६२) हरियमी वे न ग्रेवंति, भाजमोत्त्या गृते ज्ञा ( गृत्र- ११९५१६ ) जो त्याप स्थिमें ना मेवन नहीं वस्ते--ग्राप्तांगी सहते हैं, वे जीज मुल हो ज्यों हैं।
  - (१३) रिभेश ता रेज रहे दरले दुर्ग सामोत् काचा प्राप्ता (उसर ८०५) - प्रतम गर्देक पर द्वारा नामी दता लोग्रेस आजी रामा वह संग्या निभी हैं - जानरने गर्देक

- (६४) मीनिहिं च न कुत्विज्जा लेवमायाइ संजए ( उत्त॰ ६११६ ) सयमी मुनि लेशमात्र भी सचय न करे।
- (६५) सगठेर्डुकंचणे भिक्कू ( उत्त॰ ३५।१३ ) छोठ भीर कांचन को —पत्थर और स्वर्ण को एक सामान टेखने वाला भिक्ष हैं।

पहिंच्छिष्ट । ३ । [जैनागम-परिमाण]

### अग पहला--आचाराग

| श्रुतस्त्रन्थ |   | अध्ययन | Ę | लोक-स <b>ख्या</b> |   |
|---------------|---|--------|---|-------------------|---|
| २             |   | २५     |   | २५००              |   |
|               | _ |        | _ |                   | _ |

पहले श्रुतस्कन्य के नव अध्ययन हैं। इनके नाम और टहेशक इस प्रकार हैं—

| अध्ययन                        | उद्देशक                    |
|-------------------------------|----------------------------|
| १—शास्त्रपरिज्ञा              | v                          |
| २—छोक्तविजय                   | Ę                          |
| ३—-शीतोप्ण                    | ٧                          |
| ४—सम्यन्त्व                   | ¥                          |
| ५लोकसार                       | ε                          |
| ६—धृन                         | ٧,                         |
| ७—महापरिज्ञा १                | · ·                        |
| 6—विमोश या विमोर <sup>२</sup> | c                          |
| ९—हपपान धुन                   | ¥                          |
| धनाकरा में १ सलिकारों हैं।    | पहर्नी, "मरी चनिष्ठा में न |

पमरे धुनस्कार में ६ चिनवाएं हैं। पढ़नी, मरी गृनिका में सार-मात और सीमरी में दो अध्ययन हैं।

|                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  |       |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------|
|                  | पहली चूलिका                             |                  |       |
| अध्ययन           |                                         | उद्देशक          |       |
| १—पिण्डेंपणा     |                                         | 99               |       |
| २शय्या           |                                         | Ę                |       |
| ३—-इंगां         |                                         | 3                |       |
| ८—भाषाज्ञान      |                                         | २                |       |
| ५—वस्त्रेषणा     |                                         | २                |       |
| ६ — पात्रेयणा    |                                         | •                |       |
| ७ अनम्रह प्रतिमा |                                         | \$               |       |
|                  | दूसरी चूलिका                            |                  |       |
| ८—स्थान          |                                         | 9                |       |
| ९निशीधिका        |                                         | 9                |       |
| १०डचारपासवण      |                                         | 9                |       |
| ११—शब्द          |                                         | 9                |       |
| १२—स्य           |                                         | 9                |       |
| १३—-परकिया       |                                         | 9                |       |
| १४अन्योन्यक्रिया |                                         | 9                |       |
|                  | तीसरी चूलिका                            |                  |       |
| १५—भावना         |                                         | 9                |       |
| १६—विसुक्ति      |                                         | 9                |       |
| ×                | ×                                       |                  | ×     |
|                  | अग दूसरा—सुत्रकृत                       |                  |       |
| श्रुतस्त्रन्ध    | अध्ययन                                  | इलोक-संख्या      |       |
| ٦                | <b>२३</b>                               | <b>२१००</b>      |       |
|                  | १६ अध्ययन हैं।                          | इनके नाम और      | उद्शक |
| इस प्रकार हैं—-  |                                         |                  |       |
| अ <i>च्ययन</i>   | नाम                                     | <b>स्ट्रेश</b> क |       |

|            | ;           | हैन दर्शन          | हे गीतिक र        | तस्य                    | [ 8          | ९९ |
|------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----|
| ÷          |             | दैक्सर्ग           | य                 | :                       |              |    |
| ą          |             | 541,1              | i                 |                         |              |    |
| ¥          |             | <b>r</b> f.7       | ोश                | ঽ                       |              |    |
| 4          |             | न्स्               | <b>वमस्य</b>      | >                       |              |    |
| ٤          |             | वीरस्              | <b>र</b> ि        | ર                       |              |    |
| U          |             | युःशि              | उ परिमागा         | >                       |              |    |
| ć          |             | ซ์เน็              |                   | २                       |              |    |
| \$         |             | पर्म               |                   | ર                       |              |    |
| 90         |             | सन्                | धि                | 3                       |              |    |
| 99         |             | मार्ग              |                   | ર                       |              |    |
| 35         |             | रम                 | <b>मर्</b> ण      | ર                       |              |    |
| дá         |             | यथा                | नध्य              | २                       |              |    |
| 94         |             | ग्रन               | 7                 | ર                       |              |    |
| 94         |             | गा                 | शन                | २                       |              |    |
| 98         |             | गाः                |                   | २                       |              |    |
| दूसरे श्रु | तस्क=ध के स | ात अध्ययन          | हैं। इनके         | नाम इस प्रका            | र हैं—       | ,  |
| अध्ययन     |             | नाः                | ĭ                 | =                       | <b>इंश</b> क |    |
| ٩          |             | पीए                | <b>टरी</b> फ      |                         | २            |    |
| 3          |             | बि                 | <b>यास्या</b> न   |                         | ,,           |    |
| ş          |             | भार                | द्वारपरिज्ञा      |                         | ,,           |    |
| Y          |             |                    | ाए्यान            |                         | ,,           |    |
| ч          |             |                    | ाचार ( आचा        | ₹)                      | "            |    |
| Ę          |             | भा                 |                   |                         | 33           |    |
| <b>u</b>   |             | ना                 | ट्रदीय            |                         | 23           |    |
| ×          |             | शंग तीवव           | ×<br>१स्थानांग    |                         |              | X  |
|            | धुतस्कन्य   | श्रम सारा<br>स्थान | (पागाग<br>उद्देशक | इल <del>ोक सं</del> स्ट | er .         |    |
|            | 9           |                    | <b>2</b> 6        | ३७७०                    |              |    |
|            |             |                    |                   |                         |              |    |

### वे इस प्रकार हैं--

| स्थान |   | उद्देशक |
|-------|---|---------|
| ٩     |   | •       |
| २     |   | ¥       |
| ş     |   | ¥       |
| 8     |   | ٧       |
| 4     |   | \$      |
| Ę     |   | Ę       |
| y     |   | ş       |
| د     |   | ३       |
| ٩.    |   | á       |
| 90    |   | ٩       |
| ×     | × | ×       |

अग चौथा-समवायाग

उद्देशक **इलोक-सं**ख्या श्रुतस्कन्ध अध्ययन १६६७ ٩ × × × ×

### अंग पाँचवा-भगवती

×

उद्देशक रलोक-संख्या হারক १५७५२ १९२३ ४१

### शतक और उद्देशक का कम इस प्रकार है।

| शतक | उद्देशक |
|-----|---------|
| 9   | 90      |
| २   | 90      |
| ş   | 90      |
| ¥   | 90      |
| ч   | 90      |
| Ę   | 90      |
|     |         |

| जैन दर्शन व | <b>में मौलिक</b> तत्त्व |
|-------------|-------------------------|
| u           | 90                      |
| c           | 90                      |
| ٩.          | ₹४                      |
| g o         | <b>₹</b> ¥              |
| 39          | १२                      |
| <b>૧</b> ૨  | 90                      |
| 93          | 90                      |
| ใช          | 90                      |
| <b>٩</b> ٧  | 0                       |
| 9 Ę         | 98                      |
| 90          | 30                      |
| 96          | 90                      |
| 98          | 90                      |
| २०          | 9 a                     |
| २१          | ۷۰                      |
| २२          | ۥ                       |
| २३          | 40                      |
| २४          | २४                      |
| २५          | १२                      |
| २६          | 99                      |
| २७          | 99                      |
| २८          | 33                      |
| २९          | 99                      |
| ₹•          | 99                      |
| ३९          | २८                      |
| ३२          | २८                      |
| <b>₹</b> ₹  | १२४                     |
| ₹४          | 9 <b>ጓ</b> ¥            |

[ ५०५

| त्रे <b>०</b> ७ ] | जैन व     | दर्शन के मौलिक तत्त्व             |                     |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| 3                 | ١4        | १३२                               |                     |
| •                 | Ę         | १३२                               |                     |
| 3                 | ঙ         | १३२                               |                     |
| 3                 | c         | १३२                               |                     |
| 3                 | 8         | १३२                               |                     |
| 3                 | ço.       | २३१                               |                     |
| ,                 | የዓ        | १९६                               |                     |
| ×                 | ×         | ×                                 | ×                   |
|                   | अग        | छट्टा — ज्ञातृधर्म कथा            |                     |
| श्रु              | तस्कन्ध   | वर्ग                              | <b>३ठोक-सं</b> ख्या |
|                   | २         | 90                                | 4400                |
| पहले श्रुतस्कन्ध  | में १९ अध | यन हैं इनके नाम इस प्रकार हैं—    |                     |
| भध्ययन            |           | नाम                               |                     |
| ٩                 |           | मेघकुमार की कथा                   |                     |
| 3                 |           | धन्ना सार्थवाह और विजय चोर        |                     |
| ₹                 |           | अण्डे का रुप्टान्त                |                     |
| A                 |           | कबुए का द्रष्टाना                 |                     |
| 4                 |           | शैलक राजिंक का द्रष्टान्त         |                     |
| Ę                 |           | त्वे का दशन्त                     |                     |
| <b>u</b>          |           | रोहिणी की कथा                     |                     |
| ۵                 |           | मगवान् मस्छिनाध की कथा            |                     |
| ς.                |           | जिनपाल और जिनरक्षित का द्रष्टान्त | ī.                  |
| 90                |           | चन्त्रमा का द्रष्टान्त            |                     |
| 99                |           | दावदव का दछान्त                   |                     |
| 9२<br>9३          |           | <b>बद्कज्ञात का दशन्त</b>         |                     |
| 14<br>9¥          |           | दर्दुर का दशन्त                   |                     |
| 14                |           | तेतलीपुत्र का दृष्टान्त           |                     |

नन्दीफल का द्रष्टान्त

94

### जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

| e ę | अपर कंका के राजा और द्रौपदी की कथा |
|-----|------------------------------------|
| 90  | आकोर्ण वाति के घोड़े का द्वस्थान्त |
| 96  | सुपुमा कुमारी का दशन्त             |
| 98  | पुण्डरीक का दशन्त                  |

### इसरे श्रुतस्कन्य के दस वर्ग और दो सौ छह अध्ययन हैं :---

| वर्ग | <b>अध्यय</b> न |
|------|----------------|
| ٩    | 4              |
| २    | ч              |
| Ę    | . <i>4</i> 8   |
| ሄ    | 168            |
| 4    | ३२             |
| ξ    | 3 ર            |
| . "  | ¥              |
| د    | ¥              |
| 9    | ۷              |
| 90   | 4              |
|      |                |

× श्रग सातवी—खपासक दशा

x

|        | 23.1 (11/11.1 | 041(IA. A | MI.                 |         |
|--------|---------------|-----------|---------------------|---------|
| अध्ययन |               |           | <del>र</del> लोक    | -संख्या |
| 90     |               |           | ८१२                 |         |
| अध्ययन |               | न         | ाम                  |         |
| 9      |               | ŧ         | <b>गोनन्द</b>       |         |
| २      |               | ŧ         | <b>ज्ञा</b> नदेव    |         |
| 3      |               | 5         | <b>बु</b> लनिपित्ता |         |
| ¥      |               | ;         | <b>सुरा</b> डेव     |         |
| 4      |               | •         | <b>चु</b> न्शतक     |         |
| Ę      |               |           | दुग्डकोलिक          |         |
| v      |               |           | ಶಾವಾಗುವ             |         |

| Ã08 ]                  |          | जैन दर्शन के गौतिक          | तस्व               |                          |      |
|------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------|
| ۵                      |          |                             | महाशतः             | 5                        |      |
| 9                      |          |                             | नंदिनीपि           |                          |      |
| 90                     |          |                             | शालिही             |                          |      |
| ×                      |          | ×                           | 3111.57            | • (                      | x    |
| •                      |          | न्नग आठवाँ— <b>न्र</b> तकृत | וואכנ              |                          |      |
| श्रुतस्त्रन्थ          | वर्ग     | Wil AllodiWils-             | स्थ्ययम्<br>अध्ययम | इलोक-संट                 | चा   |
| <i>જુતસ્ત</i> ન્ય<br>૧ | 4·1      |                             | <b>९</b> ०         | 900                      |      |
| •                      | वर्ग     |                             | भष्ययन             | •                        |      |
|                        | 911<br>9 |                             | <b>१०</b>          |                          |      |
|                        | ٦<br>٦   |                             | 10                 |                          |      |
|                        | 3        |                             | 93                 |                          |      |
|                        |          |                             | 72<br>90           |                          |      |
|                        | ٧.       |                             |                    |                          |      |
|                        | 4        |                             | 90                 |                          |      |
|                        | Ę<br>VI  |                             | 95                 |                          |      |
|                        | 6        |                             | 93                 |                          |      |
| ×                      | ·        | ×                           | 90                 |                          | ×    |
|                        | श्रम व   | नौवाँ—अनुत्तरोपपातिव        | हरना               |                          | •    |
| वर्ग                   | 21.1     | अध्ययन                      | 174411             | <b>क्लोक-संख्या</b>      |      |
| 4"<br>}                |          | इ.इ.                        |                    | <i>५५३</i><br>२७१क-सस्य। |      |
| *                      |          | २२<br>वर्ग                  |                    | • -                      |      |
|                        |          | 9                           |                    | अध्ययन<br>१०             |      |
|                        |          | ا<br>ع                      |                    | 1º<br>9₹                 |      |
|                        |          | ą                           |                    | 7 <del> </del>           |      |
| ×                      |          | *<br>*                      |                    |                          | ×    |
| ·                      | ઉ        | ^<br>भग दशवाँ—प्रश्नब्याक   | रण                 | •                        | ris. |
| श्रुता                 | कन्ध     | अध्ययन                      |                    | क्लोक-संख्या             |      |
| •                      | र        | 90                          |                    | १२५०                     |      |

### हैन टर्जन के मौलिक तत्त्व

पहले श्रुनस्कन्ध के पांच आक्षात्रक्ष इसरे श्रुतस्कन्ध के पांच संवरद्वार हैं \*

x ग्रग ग्यारहवाँ—विपाक

> श्रुतस्कन्ध अध्ययन

ર पहला श्रुतरकन्य दुःख विपाक है। इसमें १० अध्ययन हैं।

वे इस प्रकार हैं---

नाम अध्ययन मृगापुत्र ٩ उजिम्तकुमार 3 अमग्नसेन चोर सेनापति 3 शकटकुमार बृहस्पतिकुमार नन्दीवर्द्धन **उम्बरदत्तकुमार** शौर्य्यदत्तकुमार ۵ ٩ देवदत्तारानी अंजुकुमारी

दूसरा श्रुतस्कन्य सुख विपाक है इसमें १० अध्ययन हैं । वे इस प्रकार हैं---

٩ सुबाहुकुमार ₹ भद्रनन्दीकुमार 3 युजातकुभार सुवासवकुमार जिनदासकुमार वैश्रमणकुमार ε

महावलकुमार मद्रनन्दीकुमार महस्चन्द्रकुमार

90 वरदत्तकुमार

×

| મુ૦૬ ] | जैन दर्शन के मौलिक त | स्व |
|--------|----------------------|-----|
| A      |                      |     |

#### उपाङ्ग

| उपाग | पहला | -औपपा | तिक |
|------|------|-------|-----|
|      |      |       |     |

|          | •                     |                                   |                                 |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| अधिकार   |                       | ÷.                                | रलोक संख्या                     |
| ₹        |                       |                                   | 9200                            |
| अधिकार   |                       |                                   | नाम                             |
| ٩        |                       |                                   | समवसरण                          |
| २        |                       |                                   | भौषपातिक                        |
| <b>ર</b> |                       |                                   | सिद्ध                           |
|          | ३<br>अधिकार<br>१<br>२ | स्रघिकार<br>३<br>अधिकार<br>१<br>२ | अधिकार<br>३<br>अधिकार<br>१<br>२ |

x

×

# **उपाग—दूसरा राजप्रश्नीय**

(सूयमिदेव के तीनों मव का वर्णन) क्लोक-२०७८

×

#### . . .

x

×

### उपाग तीसरा—जीवाभिगम

|   | प्रतिपत्ति | <b>र</b> छोक संख्या                   |       |
|---|------------|---------------------------------------|-------|
|   | 9          | 8200                                  |       |
|   | प्रतिपत्ति | विषय                                  |       |
|   | 9          | दो प्रकार के जीवों का वर्णन           |       |
|   | २          | तीनों प्रकार ने जीवो का वर्णन         |       |
|   | 3          | चार प्रकार के जीवों का वर्णन          |       |
|   | ¥          | एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकार के जीवो का | इर्णन |
|   | ч          | पृथ्वी आदि छइ प्रकार के जीवो का वर्ण  | नि ।  |
|   | E          | सात प्रकार के जीवों का वर्णन          |       |
|   | <b>v</b>   | आठ प्रकार के जीवों का वर्णन           |       |
|   | د          | नव प्रकार के जीवों का संक्षिप्त वर्णन |       |
|   | 9          | द्स प्रकार के जीवों का वर्णन          |       |
| × |            | ×                                     | ×     |

### उपाग चौथा—प्रज्ञापना

| पद         | दछोक सख्या                  |
|------------|-----------------------------|
| <b>३</b> ६ | ७७८७                        |
| पद         | नाम                         |
| ٩          | प्रशापना पद                 |
| २          | स्थान पद                    |
| 3          | अत्पबहुत्व पद               |
| X          | स्थिनि पद                   |
| 4          | विशेष (पर्याय) पद           |
| Ę          | व्युत्कान्ति पद             |
| v          | उच्छ् <b>वास पद</b>         |
| د          | संज्ञा पद                   |
| 9          | योनि पद                     |
| 90         | चरमाचरम (चरम) पद            |
| 99         | मापा पद                     |
| 93         | शरीर पद                     |
| 93         | परिणाम पद                   |
| JA         | क्षाय पद                    |
| 94         | इन्द्रिय पद                 |
| 98         | प्रयोग पद                   |
| 70         | छेश्या पद                   |
| 96         | कायस्थिति पद                |
| 98         | सम्यकत्व पद                 |
| २०         | अतिकया पद                   |
| źd         | <b>अवगाह्ना (सस्थान)</b> पद |
| २२         | क्रिया पद                   |
| २३         | कर्मप्रकृति पद              |
| ₹ <b>¥</b> | रूमंचन्ध पद                 |
|            |                             |

| ño2] |    | जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व |             |
|------|----|---------------------------|-------------|
|      | २५ |                           | कर्मवेद पद  |
|      | २६ |                           | वेदबन्ध पद  |
|      | २७ |                           | वेदवेद पद   |
|      | २८ |                           | आहार पद     |
|      | २९ |                           | उपयोग पद    |
|      | ३० |                           | पश्यता पद्  |
|      | ३१ |                           | ंज्ञा पद    |
|      | ३२ |                           | संयत पद     |
|      | ३३ |                           | अवधि पद     |
|      | ₹४ |                           | प्रविचार पद |

३५

3 €

#### X

×

वेदना पद

समुद्घात पद

## उपाग पाँचवा-जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति

|           |   | dor                               |
|-----------|---|-----------------------------------|
| वक्षस्कार |   | इलोक-संख्या                       |
| v         |   | አ <sub>ፅ</sub> ጵ <sub>€</sub>     |
| वक्षस्कार |   | नाम                               |
| ٩         |   | मरत क्षेत्र का वर्णन              |
| २         |   | काल चक का वर्णन                   |
| 3         |   | भरत चकवतीं का वर्णन               |
| ¥         |   | वर्षयर पर्वत तथा रम्यक क्षेत्र से |
|           |   | ऐरवन क्षेत्र तक का वर्णन ।        |
| ٧,        |   | र्वार्थेक्टॉ के जन्मानिषेक का     |
|           |   | वर्णन ।                           |
| E         |   | खण्डाजयिन                         |
| v         |   | ऱ्योनिपी चळ                       |
| ×         | * | ×                                 |

### 

| · ·        | •                               |
|------------|---------------------------------|
| प्रामृत    | <b>क्लोक-स</b> ख्या             |
| २०         | <b>२२००</b>                     |
| प्रामृत    | नाम                             |
| ٩          | मण्डल गति की संख्या             |
| २          | सूर्य का तिरङा परिश्रमण         |
| ₹          | क्षेत्र-परिमाण                  |
| *          | ताप क्षेत्र सस्थान              |
| 4          | ळेऱ्या प्रतिघात                 |
| Ę          | प्रकाश कथन                      |
| v          | प्रकाश संक्षेप                  |
| 6          | उदय परिमाण                      |
| 8          | पुरुष छाया परिमाण               |
| 90         | प्रतिप्रामृत—चन्द्रमा के साध-   |
|            | नक्षत्रों का सम्बन्ध आदि ।      |
| 99         | संवत्सर के आदि और अन्त।         |
| 92         | संवत्सर का परिमाण               |
| १३         | चन्द्र को वृद्धि और अपवृद्धि    |
| <b>٩</b> ૪ | उद्योत और अन्यकार का अल्प       |
|            | बहुत्व ( ग्रुक्ल और कृष्णपक्ष ) |
| 94         | ज्योतिषियों की गति आदि          |
| 9¢         | उद्योत के छक्षण                 |
| 90         | चन्द्र और सूर्य का च्यवन और     |
|            | <b>टपपा</b> त                   |
| 96         | ज्योतिषयों की कंचाई             |
| 95         | चन्द्र और सूर्य की संख्या       |
| २०         | चन्द्र और सूर्य का अनुनव आदि    |
|            |                                 |

```
जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व
490 ]
                        उपाग सातवाँ—चन्द्रप्रज्ञप्ति
                                                     इ<del>लोक-संस्</del>या
                  प्रामृत
                                                      २२००
                  २०
                              ( सूर्य प्रज्ञप्तिवत् )
                                                                        x
                                     ×
×
                          रवारा आठवाँ—कल्पिका
                               अध्ययन---१०
                   १--कालकमार
                  २--- सुकालकुमार
                  ३-- महाकालकुमार
                  ४---कृष्णकुमार
                   ५---स्कृष्णक्रमार
                   ६---महाकृष्णकुमार
                   ७--वीरकप्णक्रमार
                   ८--रामकृष्णकुमार
                   ९-पितृसेन कृष्णकुमार
                 १०---महासेन कृष्णक्रमार
```

उपाग नौवाँ—कल्पावतसिका अध्ययन—१०

१---पद्मकुयार

×

<sup>२</sup>---महापद्मसुमार

३--- मदनुमार

**४—समुद्र**ामार

५---पदमनद्गमार

६-- पट्यसेन्द्रमार

७--पर्मगुराज्ञार

८--निलनीकुमार

९--आनन्दक्रमार

१०---नन्दकुमार

X

उपाग दशवा--पुष्पिका

अध्ययन---१०

×

१---चन्द्र

२—सूर्य

२---शुक

४—बहुपुत्रिका देवी

५---पूर्णमद

६—मणिसह

७-- दत्त

**ে**—হিচাৰ

९—धल

१०--अनाहत ।

उपाग ग्यारहर्वो—पुष्पजूलिका

ม*น*ขส--- 9°

१--श्री देवी

२—टी देवी

-- एति देवी

४—कीनि देधी

५---वृद्धि देशी

६---लक्ष्मी देवी

v—रूना देशी

८--एग देवी

९--ए देश

50-24 75

×

×

### उपाग बारहवाँ—बह्न दशा अध्ययन-१२

१---निषधकुमार

२--अनियक्रमार

३---दहकुमार

४--वेइलक्रमार

५----प्रगतिक्रमार

६--युक्तिकुमार

७---दशरथकुमार

८--- हडरथकुमार

९---महाधनुषकुमार

१०--सप्तधनुषक्रमार

११—दशधनुषकुमार

१२--शत्धनुषकुमार

नोट :-- ( ८-१२ ) इन पाँच सूत्रो का समुक्त नाम 'निरयाविकता' है । इन

पाँचों के ५२, अध्ययन और ११०९ इलोक हैं।

X

×

### बेद सूत्र

पहला—निशीथ

तहेशक क्लोक-संख्या २० 694 × × ×

-महानिशीथ

अध्ययन च्छिका रलोक-सख्या 8400 x

तीसरा---बृहत्कल्प

उद्देशक इलोक-संख्या ε १७३ ×

| <b>५</b> 98 ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व |
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|

अध्ययन

९ विनय-समाधि
१० स भिक्षु
प्रथमचूळिका रइवका
द्वितीयचूळिका विवित्त चरिया

x x

### मूल दूसरा—उत्तराध्ययन

क्लोक-संख्या

| ३६       | २०००                            |
|----------|---------------------------------|
| अध्ययन   | नाम                             |
| 9        | विनयश्रुत                       |
| <b>ર</b> | परिषद्प्रविमक्ति                |
| 3        | चातुरंगिक                       |
| ¥        | असस्तृत                         |
| 4        | अकाममरणीय                       |
| Ę        | क्षु <del>लकनिर्</del> प्रन्थीय |
| ৬        | भौरश्रीय                        |
| ٤        | कापिलीय                         |
| 9        | निमप्रव्रज्या                   |
| 90       | ड्रम-पत्रक                      |
| 99       | वहुश्रुतपूज्य                   |
| १२       | इरिकेशी                         |
| 93       | चितसम्भूतीय                     |
| 98       | ई <u>ेष</u> ुकारीय              |
| 94       | स मिक्षु                        |
| 9 Ę      | <b>अह्मचयंसमाधिस्थान</b>        |
| 90       | पापश्रमणीय                      |
| 96       | सयवीय                           |
| 98       | <b>च्</b> गापुत्रीय             |

| জীন    | [ ลิงลิ                                |   |  |
|--------|----------------------------------------|---|--|
| अध्ययन | नाम                                    |   |  |
| २०     | महानिर्श्रन्थीय                        |   |  |
| २१     | समुद्रपालीय                            |   |  |
| २२     | रथनेमीय                                |   |  |
| २३     | केशिगोतमीय                             |   |  |
| २४     | प्रवचनमाता                             |   |  |
| 34     | यज्ञीय                                 |   |  |
| २६     | सामाचारी                               |   |  |
| २७     | खलुद्बीय                               |   |  |
| २८     | मोक्षमार्गग <del>ति</del>              |   |  |
| २९     | सम्य <del>वत</del> ्वपराक्तम           |   |  |
| ३०     | वपोमार्ग                               |   |  |
| ₹9     | चरणविधि                                |   |  |
| ३२     | प्रमादस्थान                            |   |  |
| 33     | कर्मप्रकृति                            |   |  |
| ३४     | छे <b>स्या</b> ध्ययन                   |   |  |
| રૂપ    | भणगारमार्गगति                          |   |  |
| ३६     | जीवाजीवविभक्ति                         |   |  |
|        | ×                                      | × |  |
|        | मूल तीसरा—नदी                          |   |  |
|        | <del>रलोक-सं</del> ख्या                |   |  |
|        | У°°°<br>Х                              |   |  |
|        | ्र<br>मूल चौथा—अनुयोगद्वार             | × |  |
|        | ्राया नाया जनुषागद्वार<br>स्लोक-संख्या | • |  |
|        | 3600                                   | ļ |  |

×

आवश्यक

अध्ययन स्लोक संख्या Ę १२५

|   | क्रमशः                      |                | नाम                    |   |
|---|-----------------------------|----------------|------------------------|---|
|   | 9                           |                | सानायिक                |   |
|   | २                           |                | <b>चतुर्विश</b> तिस्तव |   |
|   | ş.                          |                |                        |   |
|   | •                           |                | वन्द्न                 |   |
|   | R                           |                | प्रतिकरण               |   |
|   | 4                           |                | कायोत्सर्ग             |   |
|   | 5                           |                | प्रलाख्यान             |   |
| × |                             | ×              |                        | × |
|   |                             | ओघनियुँ क्ति   |                        |   |
|   |                             |                | क्लोक-संख्या           |   |
|   |                             |                | 9960                   |   |
| × |                             | ×              |                        | × |
|   |                             | पिण्ड-नियुँ कि |                        |   |
|   |                             | •              | <b>३ठोक-सं</b> ख्या    |   |
|   |                             |                | goo                    |   |
| x |                             | ×              |                        | × |
|   | 5                           | হো—সকীৰ্ণক     |                        |   |
|   |                             | सध्ययन         | क्लोक-संख्या           |   |
|   | १ चतुःशरण                   | 9•             | ६३                     |   |
|   | २ बातुरप्रत्याख्यान         | 90             | ۲۶                     |   |
|   | ३ भक्तप्ररिज्ञाप्रत्याख्यान | 90             | १७२                    |   |
|   | ४ सस्तारक                   | 90             | १२२                    |   |
|   | ५ तन्दुल्वैचारिक            | 90             | 800                    |   |
|   | ६ चन्द्रवेष्यक              | 90             | 540                    |   |
|   | ७ देवेन्द्रस्तव             | 90             | źoo                    |   |
|   | ८ गणिविद्या                 | 90             | 900                    |   |
|   | ९ महात्रलाख्यान १           | 90             | १३४                    |   |
|   | १० समाधिनरण                 | 90             | ७२०                    |   |
| × |                             | ×              |                        | × |

१—व्हें शिखित प्रतियों में महाप्रत्याख्यान पड़न्ना के स्थान में ४३ गायाओं बाह्य "बीरस्तवपहन्ना" छिखा है।

# करिकिष्ट १ ४ :

[ जैन दार्शनिक और उनकी कृतियां ]

| नाम                   | समय (विक्रम शर्त           | ो) कृतिया                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९—सिखसेन दिवाकर<br>ृ  | चौथी-पाँचवी                | सन्मतितर्क (प्रा॰), न्यायावतार,<br>द्वात्रिशत्, द्वात्रिशिका (इनमें से<br>२३ उपक्रक हैं)                                             |
| °—देवनन्दि (पूज्यपार  | इ) पाँचवीं                 | सर्वार्थिसिद्धि (तत्त्वार्थे टीका)                                                                                                   |
| ३—मल्लवादी            | छठी                        | नयचक सन्मतितर्कटीका (अनुपलब्ध)                                                                                                       |
| ४पात्रकेसरी           | झुठी-सातवीं                | त्रिलक्षणकदर्थन, लघीयस्त्रय, प्रमाण-<br>संप्रह                                                                                       |
| ५—सिहगणी (सिंहसूर     | ) सातमी                    | नयचक की टीका                                                                                                                         |
| ६—समन्तगद             | सातवीं                     | भाष्तमीमांसा, युखनुशासन                                                                                                              |
| ७अक्लंक               | सातवी                      | अध्याती, सिद्धिविनिश्चय                                                                                                              |
| ८—हरिभद्र             | भार्खी                     | अनेकान्तकयपताका ( सटीक ),<br>अनेकान्तकादप्रवेश, न्यायप्रवेश<br>(दिक्रनाग) टीका, षडद्शेनसमुज्यय,<br>शास्त्रवातांसमुजय (व्याख्यायुक्त) |
| ९विद्यानन्द           | नौवीं                      | अष्टसहस्री, प्रमाणपरीक्षा                                                                                                            |
| १० शाकटायन            | नौवीं-दशवीं                | स्त्रीमुक्ति, केवली भुक्ति                                                                                                           |
| ११अनन्तवीर्य          | दशवीं                      | सिद्धिविनिश्चयविषरण                                                                                                                  |
| <b>१२माणिक्यनन्दी</b> | द्शर्षी                    | परीक्षामुखमंडन                                                                                                                       |
| १३—-सिद्धर्षि         | द्शवीं                     | न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका                                                                                                         |
| १४जिनेस्वरस्र्रि      | ग्यारहवीं                  | प्रमालक्ष्म टीका, पंचलिगीप्रकरण                                                                                                      |
| १५अमयदेव              | ग्यारहवीं                  | सन्मति टीका                                                                                                                          |
| १६-—वादिराज           | स्यारहर्वी                 | शक्लंक कृत न्यायविनिश्चय पर<br>विवरण                                                                                                 |
| ९ ७जिनेश्वर           | <b>ब्यारहवीं</b>           | प्रमालक्ष्मवातिक                                                                                                                     |
| १८ प्रभाचन्द्र        | ग्यारहवीं-बा <b>रह</b> वीं | प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायञ्जमुदचन्द्र                                                                                                 |
| १९चन्द्रप्रम          | बारहवीं                    | प्रमेयरलकोष                                                                                                                          |
| २०अनन्तवीर्य          | बारहवीं                    | प्रमेयरत्नमाला<br>प्रमाणमीमासाः अयोग-व्यवन्हेटः                                                                                      |
| २ <u>९—ह</u> ्यचन्द्र | बारहवीं                    | प्रमाणमामास्ताः स्थापान्यस्यक्रः<br>द्वात्रिशिकाः सम्ययोगन्यस्यक्रेद्-<br>द्वात्रिशिका                                               |

ı.

| २२शान्त्याचार्य      | वारहवीं         | न्यायावतार टीका                   |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| २२रत्नप्रससूरि       | वारहवीं         | रलाकरावतारिका                     |
| २४-रायचन्द्र और गुणच | न्द्र वारहवीं   | द्रव्यालंकार                      |
| २५ वादिदेवसूरि       | वारहवीं-तेरहवीं | स्याद्वादरत्नाकर                  |
| २६चन्द्रसेन          | तेरहवीं         | <b>उत्पादादिसिद्धि</b>            |
| २७मलयगिरि            | तेरहवीं         | धर्मसंत्रहणी टीका                 |
| २८रायचन्द्रसूरि      | तेरहवीं         | व्यतिरेकद्वात्रिशिका              |
| २९—प्रयुम्नस्रि      | तेरहवीं         | बादस्थल                           |
| ३० — सोमतिलक         | चौदहवीं         | पड्दर्शनसमुच्चय पर टीका           |
| ३१—गुणस्त            | पन्द्रहवीं      | षड्दर्शन पर तर्करहस्यदीपिका नामक  |
|                      |                 | टीका                              |
| ३२मेस्तुग            | पन्द्रहवीं      | पड्दर्शन <i>निर्णय</i>            |
| ३३—राजशेखर           | पन्द्रहवीं      | पड्दर्शनसमुच्चय, स्याद्वाद्कलिका, |
|                      |                 | रत्नाकरावतारिका पजिका             |
| ३८धर्मभूपण           | पन्द्रहवी       | न्यायदीपिका                       |

२४—धर्मभूपण पन्द्रहर्नी ३५—साबुविवय सोलहर्नी ३६—यशस्वतसागर अठारहर्नी

३७---यशोविजय

अठारहवीं

स्याद्वाद्रमुक्तावली अप्टसहस्रीविवरण, अनेकान्तव्यवस्था, ज्ञानबिंद्द, जैनवर्कमापा, देवधर्मपरीक्षा, नयप्रदीप, नयोपदेश, नयरहस्य, न्यायखण्डखाद्य, चीरस्तव, न्याया-लोक, भाषारहस्य, शास्त्रवार्नासम्बय-टीका, स्याद्वादकः यस्त्रता, स्त्यादव्यय-प्रीव्यसिद्धि टीका, ज्ञानार्णक, अनेका-न्नप्रदेश, आत्मस्याति, तत्त्वालोक विनरण, त्रिनृत्यालोक, द्रव्यालोक-विनरण, न्यानविन्दु, प्रमाणरहस्य, मगलपादमाला, बादमहार्णव, विधि-बाद, बेदान्ननिर्णय, मिद्धान्नमर्छ-परिष्कार, सिदान्तमजरी टीका, स्याहादमंज्या, स्याहादमञ्जी टीका,

द्रय्यपर्यायुद्धान्तः ।

वादविजयप्रकरण, हेतुखण्डन

# प्रस्थितिहरू है & है [ पारिमाषिक शब्दकोष ]

| <b>अर्क्ट्र</b> त्ववाद      | १३८ | अध्यवसाय             | १८५        |
|-----------------------------|-----|----------------------|------------|
| अक्यायी                     | ३८२ | वनधिगतार्थं त्राही   | २४५        |
| वकारकवाद                    | १३९ | अनर्थविरमण व्रत      | 996        |
| अक्रियाबाद्                 | २८  | अनवस्था              | २८३        |
| <b>अगुर</b> ूघु             | ४२१ | अनंगप्रविष्ट         | £x         |
| <b>अत्रन्थिभेदी</b>         | ३८२ | अनन्त                | <b>२८६</b> |
| <b>अप्रदीतप्राही</b>        | २८० | अनन्त दर्शनी         | १८७        |
| अत्रायणीय                   | ६२  | अनन्त धर्मात्मक      | ३२१        |
| अचित्त                      | ३२२ | अनन्त पर्यव          | २३७        |
| अजीव                        | 386 | अनन्तरागम            | <b>२९७</b> |
| भणगार                       | ४९  | अनन्त चीर्य          | źĸ         |
| अतथा ज्ञान अनुयोग           | २२५ | अनन्त ज्ञानी         | ₹८         |
| अतिचार                      | 99५ | भनाचार               | ३३७        |
| अतीन्द्रिय ज्ञान            | १५७ | अनात्मा              | २८         |
| अतीन्द्रिय पदार्थ           | ३६४ | अनित्य चिन्तन        | २१६        |
| <b>अ</b> सन्तामाव           | ዓԿ३ | भनिन्द्रिय प्रत्यक्ष | २६३        |
| वर्धकिया समर्थ              | ३८४ | वनिर्देश सामान्य     | २६८        |
| अर्थनय                      | ४७६ | अनिर्वचनीय रूयाति    | 340        |
| अर्थ पर्याय                 | ३८० | श्रनिवाये हिंसा      | ३६१        |
| <b>अर्थ</b> सिद्धि          | २२६ | अनिर्चयवाद           | ३२४        |
| <b>अर्था</b> गम्            | ₹९  | अनुपरुच्य हेतु       | ३१०        |
| <b>अर्था</b> पत्ति          | २५७ | अजुपलव्धि            | २८९        |
| <b>अर्था</b> वप्रह          | १६५ | <del>श</del> नुमान   | १६३        |
| <b>अदत्तादान विरमण</b> व्रत | 995 | भनुयोग               | 99         |
| <b>अ</b> हेत                | ३२९ | अनेकान्त दृष्टि      | ३१९        |
|                             |     |                      |            |

## ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

| _                         |            | <b>.</b>                  |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| अनेकान्त व्यवस्था         | २३८        | अमावैकान्त                | ३९७        |
| अन्तप्रा <u>न</u> ्त      | *4         | अभिनियोध                  | २०२        |
| अन्तर् जल्याकार           | र६४        | अमिनिबोधिक ज्ञान          | २३२        |
| थन्तर् मुहूर्त            | २०४        | अययार्थ परिच्छेद          | २४८        |
| अन्तराय                   | ₹४         | अयोगिमयस्थ केवल ज्ञान     | २३१        |
| भन्तेवासी                 | ४७         | <b>अर</b>                 | Ę          |
| अन्यत्व चिन्तन            | २१६        | भरति                      | ३३         |
| अन्यतीर्थिक               | 40         | थर्हत्                    | १८६        |
| अन्यलिंग सिद्ध            | 930        | भवग्रह                    | 95*        |
| अन्योन्यवाद               | १३७        | अवग्रह काल                | ३९७        |
| अन्योन्याश्रय दोष         | २८३        | <b>अव्</b> धि             | १५६        |
| अन्वयव्यतिरेकी            | २००        | अवधि ज्ञान                | 909        |
| अपभ्रं श                  | <b>૧</b> ૨ | अवधि ज्ञान केवली          | ঀ৽ঀ        |
| अपरा                      | इंट्र      | अवधि ज्ञानी               | २६         |
| अपरिणामी                  | २२६        | <del>थ</del> वमीदर्य      | ३४         |
| अक्ष्मि भारणान्तिक सलेखना | १२९        | अवसर्पिणी                 | ٩          |
| अपाथ                      | २३५        | अव्यक्तवाद <u>्</u>       | цo         |
| अपितानपितानुयोग           | २२५        | अव्य <del>ुच्छे</del> दनय | इ०४        |
| अपूर्व अर्थे प्रापण       | २४७        | <b>अवाच्येकान्तवादी</b>   | २४०        |
| अपेक्षावाद                | २५५        | <b>अवाधितत्त्र</b>        | २४७        |
| अपेक्षा सत्य              | ३०२        | भवाय                      | १६३        |
| <b>अपौद्गर्शक</b>         | ঀ७२        | अविनामाव                  | ३०९        |
| अप्रतिपत्ति               | ३३९        | अविपरिणामी धर्मा          | ३०७        |
| अप्रतिबन्ध बिहारी         | ९२         | अविरत                     | ३८२        |
| अप्रमत्त                  | 39         | अविरति                    | ३६३        |
| अप्रस्तुत अर्थ            | ४०४        | अविरुद्ध उत्तरचर उपछन्धि  | <b>२९०</b> |
| अप्राप्य कारिता           | २७२        | विरुद्ध फारणोपलव्धि       | <b>२९०</b> |
| अभाव                      | २५७        | अविरुद्ध कार्योपलन्धि     | २९९        |
|                           |            |                           |            |

| जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व |     |                      |             |
|---------------------------|-----|----------------------|-------------|
| अविरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि  | २९० | भागम पद्धति          | ३२२         |
| अविरुद्ध सहचर उपलव्धि     | २९९ | भागम युग             | २२८         |
| अविश्वग् भाव              | ३१८ | <b>आगमेतर</b>        | २५०         |
| अविशेषिक सामान्य          | २७० | आघाति                | २५०         |
| असत्                      | ३३९ | भाचार                | १२८         |
| असत् एकान्त               | ३९० | आजीवक सम्प्रदाय      | १८६         |
| असत् ऐकान्तवचन            | २९९ | आतापना               | ३२          |
| असत् कार्यवाद             | 836 | भारम-ख्याति          | २५०         |
| असद् भाव                  | ४०५ | आत्म-दर्शन           | 93          |
| असदेकान्तवाद <u>ी</u>     | २४० | आत्म-परिणाम          | २५६         |
| असमाधि                    | 960 | भात्म-परोक्ष         | <b>२५</b> २ |
| <b>असर्वज्ञद्</b> शा      | ४७  | थात्म-प्रखक्ष        | २५२         |
| असात संवेदना              | २१० | थात्म-प्रवाद पूर्व   | <b>የ</b> ९  |
| <b>असानुयोगिक</b>         | ३४४ | <b>आत्मवादी</b>      | 306         |
| असल्ययोजन कोडाकोड़ी       | ३०४ | आत्म-विजय            | ३८          |
| <b>असं</b> ख्यात          | ४९  | आत्म-समाधि           | ३१          |
| <b>अस्ति</b> त्व          | ३१९ | भात्मा               | ३०६         |
| भौतत्व धर्म               | ३९३ | आत्मागम              | २८७         |
| <b>अस्तिनास्ति</b> प्रवाद | ६२  | आत्मानुकम्पी         | २३९         |
| अशरण चिन्तन               | २१६ | आधा कर्म             | ३३७         |
| अशौच चिन्तन               | २१६ | <b>आ</b> प्त         | २४०         |
| अश्रेणी प्रतिपत्ल         | ३८२ | व्याभ्युपगिमकी वेदना | १८६         |
| <b>अज्ञानवाद्</b>         | २८  | <b>वार्य</b>         | E&          |
| अज्ञेयवाद                 | 960 | <b>आरम्भवाद</b>      | ४१८         |
| <b>आकस्मिकवादी</b>        | ३६८ | आलापक                | ৫৭          |
| भागति                     | 306 | आवरण विलय            | २६६         |
| भागम                      | Ę٩  | भाशातना              | 984         |
| भागमञ्चान                 | 53  | भासन                 | ३८३         |

|                      | जैन दर्शन के | [ 450                 |                       |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ग्रमविकास</b> नाद | 9            | जिन्द य               | 43                    |
| मम हास बाद           | 9            | जिनाञा                | <i>પ</i> , <b>પ</b> , |
| <b>कोधनेदनीय</b>     | २१०          | जीत व्यवहार परम्परा   | પદ                    |
| गणितानुयोग           | ৬৭           | जीव                   | 3 2 8                 |
| गणिपिटक              | <b>६</b> 9   | जीव प्राटेशिस्वाद     | હર                    |
| गति                  | ३०८          | जीवामिगम              | 60                    |
| गणवेपणा              | 943          | जैन महाराष्ट्री       | 66                    |
| गुणात्मक भौतिकवाद    | 995          | जैनागम                | : 40                  |
| गुणोडेश              |              | रन्धा                 | 99                    |
| गोदोहिका             | ₹¥           | त्रज्ञान दोप          | 233                   |
| प्रनियमेदी           | ३८२          | तटजीव तच्छरीरवाद      | 356                   |
| गृहर्लिंग सिद्ध      | 930          | नस्व                  | ७२                    |
| च्छ अच्छ दर्शन       | १५६          | नस्य चिनान            | ¥35                   |
| चतुर्देश पूर्वधर     | २२९          | तद व्यतिरिक           | ****                  |
| धतुर्लपुक            | ५७           | निर्दन                | 46                    |
| चरणानुयोग            | ৬২           | तीर्थंसर              | 4.                    |
| चरन भमेद             | 352          | रेना                  | ¥ť                    |
| च <del>ान</del>      | 35           | <b>तं</b> ज्ञ         | :35                   |
| <u> যানুবাঁ</u> দ    | 3            | दर्शन                 | YIC                   |
| पार्दांन मंदरबाद     | १७३          | दर्शन विपर्वेष        | 2 - 3                 |
| <b>चार</b> क         | c            | दर्शनाथर <del>न</del> | îe                    |
| पृतिका दानु          | <b>२</b> ३   | इस पूर्वस             | ०३५                   |
| ६ेर                  |              | दिराज्यम              | 14                    |
| रीयग्रह              | 34           |                       | ***                   |
| Lieks                | (3           | शीर्प काणिक गंगा      | *11                   |
| ad:4                 | 1,4+         | 200                   | - 41                  |
| कार्यसम् ५           | 34 6         | A som & after         | •                     |
| fes                  | 3 4          | Land Thing            | •                     |

| <b>ਖ਼</b> ੨૬ ] | जैन दर्शन के मौतिक तत्त्व |
|----------------|---------------------------|
|----------------|---------------------------|

| प्रश्ड ]               | जैन दर्शन के मौतिक तत्त्व |                          |              |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| दु पना                 | ٩                         | नयामीस                   | ३१६          |
| <b>ु</b> 'अत्यार्यान   | 306                       | नाम निद्दोप              | 8.8          |
| रेसमानायरण             | 906                       | नारिन                    | <b>? Y</b> • |
| देशास्त्राद्याहरू जन   | 996                       | नास्तिधर्म               | ₹9€          |
| प्रस्य                 | १९२                       | निगमन                    | <b>26</b> %  |
| प्रस्वनिषि             | ŧv                        | निग्गंठ नात्तपुत्र       | १२३          |
| इन्दर्भ                | ĘĿ                        | नित्यवाद                 | २३९          |
| इ-बा <u>ल</u> ्योग     | ৬৭                        | निदान                    | 298          |
| इप्ट्रपन्नविनाश        | 3 \$ 10                   | नियति                    | 244          |
| एटान                   | २८४                       | नियतिषाद                 | 0 है है      |
| रध्यमोह                | २०८                       | नियमा                    | ३२५          |
| <b>र</b> िद्यद         | 92                        | निर्प्रन्थ               | २३           |
| र्गप्रवाद              | זט                        | निर्मन्थ प्रयचन          | 113          |
| रिटमयन्त्रमा           | 924                       | निर्जरा                  | 46           |
| र्रीम प्रवाद           | ५३                        | निर्णायक शान             | 2.45         |
| 'र्मिनपानुदीम          | 382                       | निर्देश्य                | ۲۶           |
| <b>গট্</b> বিস্থ       | 125                       | -<br>निर्योग             | ۥ            |
| ध <sup>े</sup> जागरिका | 345                       | निरदेतुर बारुवादी        | 250          |
| र्क स्थल               | 244                       | निरुपय देखि              | 160          |
| shimi.                 | 143                       |                          | •            |
| धागवाहिक जान           | \$ 414                    | निरम्बर्गा <b>र</b><br>- | ₹~ ı         |
| ***                    | 23€                       | रिट्य                    | Y            |
| ಕಿರ್ಮಾಫ್ಟ್ ಕ           | •                         | न्हिर गा                 | 446          |
| , · ·                  | 23,                       | निरोप बाद                | 333          |
| न्तिक हिंद             | 24.                       | र्जी <del>व</del>        | 29.          |
| श्चित ह                | 7-5                       | , L13                    | 1 ,1         |
| 14%-                   | 311                       | Serve                    | 12.          |

|                     | जैन दर्शन के | मौलिक तत्त्व         | [ પ્રવ      |
|---------------------|--------------|----------------------|-------------|
| पद्भ                | २१७          | पारमार्थिक प्रत्यक्ष | २६४         |
| परभवगामी            | ३४०          | पुद्गल               | १९२         |
| परमार्थ सत्य        | ४१७          | पुरुषादानीय          | 999         |
| परमावधि ज्ञान       | 969          | पूर्वेचर             | Ęc          |
| परम्परागम           | <b>२९७</b>   | पौदगलिक स्कन्ध       | ३०४         |
| परलोक               | ३३२          | पोध्यकम्म            | ७३          |
| पर संग्रह           | २२६          | पौर्वापर्य           | 390         |
| परार्थ              | २८४          | पौषघोपवास            | 998         |
| परार्थानुमान        | २३४          | पंघमहाभूतवाद         | 938         |
| परिग्रह सज्ञा       | २०९          | पंचयाम               | <b>২</b> 9  |
| परिणाम नित्यत्ववाद  | ४१९          | पंचावयव              | २८४         |
| परिणामवाद           | ४१८          | पंचास्तिकाय          | ८५          |
| परिणामि की बुद्धि   | 299          | प्रकीर्ण उपदेश       | Ę٩          |
| परिणामी             | <b>२</b> २६  | प्रकृति पर्यायात्मक  | २४४         |
| परिणामी नित्यत्ववाद | ३५७          | प्रकृतिवाद           | 938         |
| परिवर्त्तवाद        | 964          | प्रतिबन्ध            | २४०         |
| परिहरण दोष          | १८५          | प्रतिबन्धक साव       | ३४०         |
| परीक्षा             | <b>२२</b> ३  | प्रतिम ज्ञान         | ३११         |
| पर्याय              | २४४          | प्रतिलेखन            | 983         |
| पर्यायवाची          | ३९३          | प्रतिलोभ             | <b>२३</b> ५ |
| पर्यायवाद्          | فهه          | प्रतिशा              | २३४         |
| पर्यायाश्रयी        | ३७२          | प्रतीत्यवाद          | ३५७         |
| पर्यायाश            | ३४४          | प्रतीत्य सत्य        | ३०२         |
| पर्व                | २            | त्रतीत्य समुत्पाद    | ३०५         |
| पत्य                | २            | प्रत्याभिज्ञा        | 9 5 3       |
| पलायनवाद            | १२८          | प्रत्याख्यान         | 990         |
| पक्ष                | २८४          | प्रत्याख्यानप्रवाद   | ६२          |
| पारमाधिक            | 38.4         | प्रथमानुयोग          | ७२          |

| <b>५३० ]</b> जैन दर्शन ह | के मौलिक तत्त्व |
|--------------------------|-----------------|
|--------------------------|-----------------|

| प्रचस असाव           | २८५ बहुरतवाद        | γu                  |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| प्रसावना             | ३९ बहुशाला          | ४६                  |
| त्रमाण               | २३१ बहुश्रुत        | \$6                 |
| प्रमाण हिट           | ३३२ वोधक प्रमाण     | <i>₹</i> ४ <i>९</i> |
| प्रनाण वाक्य         | ३६७ वाह्याभ्यन्तर   | 385                 |
| प्रमाण व्यवस्था      | २४० वुद्धिगम्य      | 344                 |
| प्रमाणातिकान्त       | ४६ बुद्धि चतुष्टय   | २७५                 |
| त्रमाता              | २२३ ब्रह्मा         | 340                 |
| प्रसिति              | २२३ त्राह्मीलिपि    | \$3                 |
| <b>अमेय</b> स्व      | ३२९ भक्तक्था        | <b>२</b> ९          |
| प्रमेय सापेक्ष ज्ञान | ३९३ मजना            | 374                 |
| प्रमोद चिन्तन        | २१६ मन प्रप्रात्यिक | २३२                 |
| त्रवाद् परम्परा      | ३१० मवस्य केवली     | <b>230</b>          |
| प्रवज्या             | ३६ सव्य             | 348                 |
| प्रज्ञापना           | ५७ मन्य जीवन        | υξş                 |
| प्राक् समोव          | २८५ मव्य शरीर       | ४०५                 |
| प्राकृत सापा         | ८६ भाव              | 383                 |
| प्राक्टन शौरसेनी     | ८५ माव मन           | 952                 |
| <b>সা</b> देशिक      | ४९८ माव लिपि        | . γ                 |
| प्राप्यकारिता        | २७३ मानसत्य         | Ęo <u></u>          |
| प्रायश्चित           | ४९ मान श्रुन        | ,<br>50             |
| प्राणायु प्रवाद      | ६३ मासित            | <i>ચ</i> ? દ        |
| वदद्शा               | २७५ भूयस्           | 353                 |
| बद स्पृष्ट           | १५७ मीनिक           | Ę63                 |
| बन्ध                 | ५२ मण्डलबन्ध        | ર                   |
| बन्य हेतु            | ६१ मनिमंगदोप        | ₹3€                 |
| <b>बहुकारणबाद्</b>   | ४१८ मति धुन         | १५६                 |
| न्दुपुन प्रस्प       | २२९ मतिहान          | 154                 |
|                      |                     |                     |

| जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व |     |                        | [ háy        |
|---------------------------|-----|------------------------|--------------|
| मन पर्याय                 | ঀ৽ঀ | यौगपद्य                | <b>₹</b> ४४  |
| मनः पर्याय ज्ञान केवली    | १७३ | यौगलिक व्यवस्था        | Ę            |
| मनः पर्याय ज्ञानी         | १९३ | यौगिक                  | २९९          |
| मनोजीव वाद                | १६७ | रति                    | ३३           |
| मनोणुत्ववाद               | १६७ | राजकथा                 | २९           |
| मनोवर्गणा                 | १६२ | रास                    | ९७           |
| महाप्राण ध्यान            | ६८  | लच्चक्षर               | २९९          |
| महासिनिष्क्रमण            | २७  | लव्धि                  | 330          |
| माकारनीति                 | У   | लक्षण प्रमाद्          | \$86         |
| माधुरीवाचना               | ४५  | लातक कल्प              | ४८           |
| माया                      | ३७३ | <b>लिंगायत</b>         | १२३          |
| <b>मायावाद</b>            | १३८ | लूपक                   | <b>२३</b> ५  |
| मिश्र                     | ५८  | ठेश्या                 | २१४          |
| मिश्रमोह                  | २५३ | लो <b>क्षविन्दुसार</b> | ६३           |
| मिथ्या अभिनिवेश           | 86  | लोकरुढि                | २३६          |
| मिथ्या क्रिया             | ५८  | लोकवादी                | 306          |
| निय्यात्वी                | ३८२ | लोक व्यवस्था           | २१६          |
| मिथ्यावाद                 | ३६४ | <b>लोकै</b> पणा        | €            |
| मिथ्याश्रुत               | ३६९ | लाभ संज्ञा             | २०९          |
| मूर्त अमूर्त              | १६३ | <b>छौकि</b> क          | १२३          |
| मुहूर्त्त                 | ६२  | लौकिक प्रत्यक्ष        | 825          |
| मैथुन विरमण व्रन          | 99६ | वचनात्मक श्रुन         | ३६९          |
| मोक्ष हेतु                | P 3 | वय घानक भाव            | 3 8 0        |
| यतना                      | ३१  | वहिर्व्याप्ति          | <b>ે</b> ડપ્ |
| यथार्यवाद                 | २७  |                        | 309          |
| यहच्छावाद                 | १३९ |                        | ۷۷           |
| यापनीय                    | 44  |                        | <b>२</b> ६३  |
| योग सत्य                  | ३०३ | विक्ञादेश              | ₹9 ≎         |

| २३२ ] | जैन दर्शन के मौलिक तत्त्वं |
|-------|----------------------------|
| A > 0 |                            |

| विकलादे <del>शी</del>    | १४४              | वैसद्दरा प्रतिमिज्ञा  | 7.40  |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-------|
| विक्लेन्द्रिय            | 984              | वोटिक                 | २८१   |
| विचिकित्सा संज्ञा        | २०९              | व्यजनावग्रह           | ५२    |
| विजातीय तत्त्व           | ξo               | व्यञ्जनाक्षर          | 200   |
| विद्यानुप्रवाद           | ६२               | व्यक्तिकर दोष         | २९९   |
| विधि मार्ग               | ५६               | व्यक्तिरेक व्याप्ति   | ३४२   |
| विनय चाद्                | 17<br>26         |                       | २८२   |
| विपरीता ख्याति           | २५०              | व्यवहार               | şvş   |
| विपाक वेद्य              | 17°<br>966       | व्यवहारनय             | ₹६६   |
| बिपुलमति                 |                  | व्यवहार प्रत्यक्ष मति | २७९   |
| विमज्यवाद                | <b>२३२</b><br>२- | व्यवहारवादी           | 386   |
| विसंग अवधि ज्ञान         | ∮o.R             | व्यवहार सत्य          | ₹∘3   |
| विरति                    | 994              | न्याप्ति प्रमाद्      | ३४८   |
| विराधना                  | ३८२              | व्याप्य व्यापक        | ३१०   |
| विरुद्ध व्याप्ति उपलन्धि |                  | व्युच्छित्तनय         | ३२१   |
| विरोध                    |                  | च्युत्पत्ति           | ३९३   |
| विवर्त्तवाद              |                  | शब्दाह्र तवादी        | ३९६   |
| विवसन                    |                  | शाद्यतवाद्            | ३०५   |
| विवक्षा                  |                  | शास्त्रतानुयोग        | २२५   |
| वीतराग भाष               |                  | शिल्पार्थ             | υĘ    |
| <b>चीर्य</b>             |                  | वुक्ल ध्यान           | ३४    |
| वीर्य प्रवाद             |                  | वेताम्बर              | २४    |
| षीयांन्तराय<br>•         |                  | मण सस्कृति            | १२६   |
| वेद                      |                  | विक                   | 39    |
| वेदनी <i>य</i>           |                  | विकाएं                | २१    |
| वें <i>क्रिय</i>         | _                | त केवछी               | ४०    |
| <b>मैनियकी</b>           | -                | तथर                   | ५४    |
| मैयधिकर्ज्य              |                  | तिनस्त ज्ञान          | १६७   |
| - •                      | '३३९ - श्रुत     | र्व भाग               | ′ 9६५ |
|                          |                  |                       |       |

|                     | जैन दर्शन के मं | [ 433                   |     |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| सक्लादेश            | ३१६             | चर्वशता                 | 903 |
| सचित्त              | ३२२             | सशरीर                   | 804 |
| सचेल                | ५३              | सातसवेदन                | २१० |
| सत् असत् स्याति     | ३५०             | सान्त                   | 306 |
| सत् कारणवाद         | ४१४             | साधन अवस्था             | ३८४ |
| -सत्-चित-आनन्द      | ३०८             | साध्य                   | 368 |
| चता                 | ३८३             | सापेक्षनय               | ३९६ |
| सत्य                | २३९             | समाचारी                 | 480 |
| सत्यप्रवाद          | ६२              | सामायिक                 | 84  |
| सट् असद् रूप        | ३९०             | सामुच्छेदिकवाद          | ٧٥  |
| <b>चदेकान्तवाटी</b> | -3%0            | सिद्ध                   | ર્દ |
| सद्भाव              | ₹90             | सुविहित मार्ग           | ६१  |
| सद्वाद              | ३६६             | सुपम दु'पमा             | 9   |
| सन्निकर्प           | २००             | सुषमा                   | ٩   |
| सप्तमंगी            | ३१६             | स्त्रागम                | 59  |
| समतात्मक भौतिकवाद   | 986             | सौधर्म                  | ५६  |
| समनस्क              | २१२             | सक्रमण दोप              | २२६ |
| समभिह्द             | ३७३             | संग्रहनय                | 948 |
| समवसरण              | 34              |                         | 362 |
| समारोप ज्ञान        | ३५२             | सल्खना                  | 28  |
| सम्मृत्यिम          | २०२             | सबर चिन्तन              | २१६ |
| सम्यक्त             | र५५             | सवादक प्रमाण            | २४९ |
| सम्यक्त्वी          | ३८२             | सवाद ज्ञान              | २४७ |
| सम्यक् दर्शन        | 30              | सविध                    | ખ્ક |
| सम्यग् चारित्र      | ৫৩              | सङ्गत्ति                | 305 |
| सम्यग् ज्ञान        | ८७              | सङ्गत्ति सत्य           | ४१७ |
| सम्यग् वाद          | १२९             | संव्यवद्यारिक प्रत्यक्ष | २५९ |
| सरीद्य              | ३२              | सस्यान                  | ٩   |

## ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

| संस्थान छिपि                 | şυ  | स्वार्थानुमान                | <b>२</b> ६४ |
|------------------------------|-----|------------------------------|-------------|
| सहनन                         | ٩   | हाकारनीति                    | *           |
| संज्ञाक्षर                   | ७२  | हेतु                         | २३४         |
| संज्ञी                       | १६३ | हेतुगम्य                     | २८२         |
| सांक्ये                      | 948 | हेतु दोष                     | २३६         |
| सत्यानद्भिनिद्रा             | २०२ | हेतुवादोपदेशिकी              | २०७         |
| स्त्रीकथा                    | २९  | क्षणिकवादी                   | २८०         |
| स्त्रीवेद                    | २१० | क्षायोपशमिक                  | <b>૧</b> ৬२ |
| स्थविर                       | દક  | त्रसजीव                      | ৩५          |
| स्थविर कल्पिक                | ५३  | त्रिकालवर्ती                 | <b>२</b> ६६ |
| स्यानकवासी                   | ९७  | त्रिपुरी                     | 989         |
| स्थापक                       | २३५ | त्रैराशिकवाद                 | ५२          |
| स्थावर                       | ३०६ | ज्ञान                        | 806         |
| स्थूल प्राणातिपात भिरमण त्रत | 994 | ज्ञानप्रमेयव्य <b>मिचारी</b> | २४७         |
| स्यादवाद                     | २२९ | शान मोह                      | २५३         |
| स्वमावमेद                    | ३९२ | ज्ञानवाद                     | रे४४        |
| स्वसाववाद                    | १३९ | ज्ञानाद्वैतवादी              | २४५         |
| स्वळक्षण दोष                 | २२६ | ज्ञेयत्व                     | 325         |

Our oriental Heritage. श्रीवधानिय-श्रीप० य्रोपपात्तिक धर्म देशना--श्रीप० धर्म ० कटोपनिपद-कट० उप० कर्नाटक कवि चरित्र—क० क० च० कल्प सुबोधिका---फल्प० स० क्लप सूत्र-कल्प० कालु यशोविलास-कालु० यशो० चाक विमानस्थान-च० वि० चरक सूत्र स्थान-च० सू० छान्दोग्य उपनिषद्---छान्दो० उप० जम्ब्रदीप प्रजप्ति वृत्ति--जम्ब्र० व्० जिनाजा उपकरण--जिन० उप० जीवाभिगम--जीवा ० जैनतर्क भाषा-जैन० तर्के० √ जैन दर्शन का इतिहास-जैन० द० इ० √जैनभारती<del>---जैन</del>० मा० Jain Sahitya Sansodhak J जैन सिद्धान्त दीपिका—जैन० दी० तकं भाषा-तके भाव तर्क संब्रह—तर्क० स० तर्कशास्त्र---तर्क० शा० ्र तत्त्वार्थ भाष्य--त० भा० तत्वार्थं राजवार्तिक--तत्वा॰ रा॰ तत्वार्थे वृत्ति-त० वृ० सत्वार्थ बृहद् वृत्ति-त० वृ० वृ० ् तत्वार्थ सार—त० सा० तत्वार्थं सूत्र-नु० सू०

1 4.

न्याय खण्डन खाद्य--न्या० ख० न्याय दीपिका -न्याय० दी० न्यायविनद्य-न्या० वि० न्याय भाष्य--न्या० भा० न्याय वार्तिक-न्या० वा० न्यायमञ्जरी--न्या० म० न्याय गिद्धान्त मुकावलिकारिका-न्या० मि० मु० का० न्याय सूत्र---न्या० सू० न्यायालोक--न्या० न्यायावतार--न्याया० न्यायावतार टीका-न्या० टी० न्यायानतार वार्तिक वृति-न्या० वा० वृ० न्यायोपदेश--न्यायो० पद्मानन्द महाकाव्य-पद० महा० परीचा मुख मण्डन-प० मु० म० परिशिष्ट पर्व-परि० प० पाइए मापाओ अने साहित्य-पा० भा० सा० पाइए सद्द महरूपवी-पा० स० म० पूर्वी श्रीर पश्चिमी दर्शन-पु० प० प्रभाकर चरित्र-प्रभा० च० प्रमाण नयतत्वरकावतारिका-प्र० न० र० प्रमागा प्रवेश--प्र० प्र० प्रमाण मीमासा-प्र० मी० प्रमाण वार्तिक--प्र० वा० प्रमाण समुख्य-प्र० समु० प्रमेय फमल मार्तण्ड--प्र० क० मा० प्रवचन सार-प्र० सा० प्रवचन सार टीका--- प्र० टी०

प्रश्न व्याकरण-- प्रश्न० प्रशापना-प्रज्ञा० प्रजापना वृत्ति--प्र० वृ० पचास्तिकाय-पचा० पचास्तिकाय टीका-पचा० टी० बहासूत्र ( शाकर भाष्य ) ब्रहा० शा० भगवती जोड-भग० जोड भगवती वृत्ति-भग० वृ० ्रमगंवती सूत्र-भग० मरत वाह्वली महाकाव्य-भर० महा० भागवत स्कन्ध-भा० स्क० भारतीय दर्शन-भा० द० मारतीय प्राचीन लिपी माला-भा । प्र० लि० मा० भारतीय मूर्तिकला-भा० मू० भारतीय संस्कृति और अहिंसा-भा० स० अ० भाषा परिच्छेद--मा० प० मापा रहत्य- मा० र० भिद्ध न्याय कर्णिका-भिद्धु न्या ० मिक्सम निकाय-म० नि० महापुराण-महा० पु० महावीर कथा--महा० क० माध्यमिक कारिका-मा० का० मीमासा रलोक वातिक—मी० रलो० वा० मुण्डकोपनिपद्—मुण्ड० उप० मुम्बई समाचार--मु०

मेरी बीवन गाथा—मेरी० वुक्त्यनुशामन—युक्त्य० बोग दृष्टि समुख्य—यो० दृ० स० योगशास्त्र-योग०

रत्नकरएड आवकाचार-रत्न० आ०

राजप्रश्नीय-रा० प्र०

लध्वर्हन्नीति-लध्व०

लधीयस्त्र्य-लधी॰

लोक प्रकाश-लो॰ प्र॰

वाक्य प्रदीप—वा० प्र०

वात्साययन भाष्य-वा० भा०

वाद द्वात्रिशिका-( सिद्धिसेन ) वा॰ द्वा॰

विश्ववाणी---वि०

विशेषशतक--वि० श०

विशेपावश्यक भाष्य--वि० भा०

विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति-वि० मा० वृ०

विष्णु पुराण—वि॰ पु॰

वीतराग स्तव-वीत॰

वृहत् कल्प निर्युक्ति-वृ०

बृहत्कल्प भाष्य—वृ० भा०

वृहदारण्योपनिषद्—वृह० उप०

वदान्त सार-वे॰ सा॰

व्यवहार-ज्यव०

सन्मति तर्क प्रकरण-सन्म॰

सन्मति प्रकरण टीका-सन्म० टी०

समवायाग-सम०

समाचारी शतक—स० श०

सर्वार्थसिद्धि—सर्वा० सि०

मारित्य सन्देश-सा० सन्देश

मुत्त निपात-सु० नि०

स्य प्रनोग-स्०

सूत्र कृताग वृत्ति—स्० वृ• सयुक्त निकाय-सं० नि० साल्य कारिका-सा० का० सांख्य कीमुटी-सा० की० म्बय भृस्तोत्र-स्वय॰ स्वरूप सम्बोधन-स्व० स० स्थानाग वृत्ति-स्था० व० न्थानाग सत्र--स्या० स्याद्वाद मञ्जरी-स्या० मं० शान्त सुधारस-शा० सु० शारीरिक भाष्य-शा॰ भा॰ शास्त्रवार्ता समुचय-गा० वा० म० श्वेताश्वतरोषनिषद्-श्वेताश्व० उप० ধ্ৰমণ--- গ্ৰ पर् दशंन समुग्रय ( लघुषृति ) पर् ( लगु ) पट् दर्शन सनुग्रव ( बृहद् वृत्ति ) पट् ( वृह्द् ) पट्पट प्राभृत—पट्० प्रा॰ रेम शब्दानुगासन-ऐम० त्यिष्डी श्लाका पुरुष चरित्र-शिषष्डी॰ माता धर्मस्था-राता॰ शन बिन्दु-आर बिर शन नार-गा० सार

## लेखक की अन्य कृतियां

जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

( दूसरा भाग )

जैन धर्म आर दर्शन

जैन परम्परा का इतिहास

जैन दर्शन में ज्ञान-मीमांसा

जैन दर्शन में प्रमाण-मीमासा

जैन दर्शन में तत्त्व-मीमासा

जैन दर्शन में आचार मीमासा जैन तस्य चिन्तन

जीव अजीव

प्रतिक्रमण ( सटीक )

अहिंसा तत्त्व दर्शन

गहिंसा

अहिंसा की सही समफ

यहिंसा और उसके विचारक यभु-वीणा (संस्कृत-हिन्दी)

गाँखे खोलो

अणुवत-दर्शन

अणुवत एक प्रगति

अणुवत-आन्दोलन : एक अध्ययन

भाचार्यथ्री तुलसी के जीवन पर एक दृष्टि

अनुभव चिन्तन मनन

भाज, कल, परसों

विस्व स्थिति

विजय यात्रा

विजय के आलोक में

वाल दीक्षा पर मनोवैज्ञानिक दिख्कोण

श्रमण संस्कृति की दो धाराएं

संबोधि ( संस्कृत-हिन्दी )

कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ समका

फूल और अगारे (कविता)

मुकुळम् ( संस्कृत-हिन्दी )

मिक्षावृति

धर्मबोध (३ भाग)

उन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार

नयबाद

द्यादान

धर्म और लोक न्यवहार

मिक्षु विचार दर्शन

संस्कृतं भारतीय सस्कृतिस्व